# गीतोपनिषद्

भगवद्गीता यथारूप

कृष्णकृपाश्रीमूर्ति श्री श्रीमद् ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुप द्वारा विरचित वैदिक ग्रंथरत्न: श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप श्रीमद्भगवदग्नी स्कन्ध १-१२

श्रीचैतन्य-चितामृत (१७ खण्ड) भगवान् चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत श्रीभक्तिस्सामृतसिन्धु श्रीउपदेशामृत श्रीइंशोपनिषद् अन्य लाकों की सगम यात्रा

कृष्णभावनामृत सर्वोत्तम योगपद्मित लीला पुरुषीतम भगवान् श्रीकृष्ण (२ खण्ड) पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर इन्हात्मक अध्यात्मवादः पारचात्य दर्शन का वैदिक दृष्टिकोण देवहृतिनन्दन भगवान् कपिल का शिक्षामृत प्रकृदि महाराज की दिव्य शिक्षा

रसपज श्रीकृष्ण जीवन का म्रोत जीवन योग की पूर्णता जन्म-मृत्यु से परे श्रीकृष्ण की ओर कृष्णभक्ति की अनुपम भेंट राजविद्या कृष्णभावनामृत की प्राप्ति पुनरागमृन:पुनर्जन्म का विज्ञान गीतार गान (वंगला) भगवत् दर्शन (मासिक पत्रिका) :संस्थापक

अधिक जानकारी तथा सूचीपत्र के लिए लिखें: भक्तिनेदान्त बुक ट्रस्ट, हरे कृष्ण धाम, जुह, बर्बाई-४०००४९

# <sub>गीतोपनिषद्</sub> भगवद्गीता यथारूप

मूल संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, **विश्व** अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य सहित

द्वारा

कृष्णकृपाश्रीमूर्ति श्री श्रीमद् ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद

सस्थापकाचार्य अन्तर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत सय



भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट

लॉस एंजिलिस ● लंदन ● स्टॉकहोम ● सिडनी ● हाँग काँग ● बम्बई

इस ग्रंथ की विषयनस्तु में जिज्ञासु पाठकगण अपने निकटस्थ किमी भी इस्कॉन केन्द्र से अथवा निम्मलिखित पने पा पत्र-व्यवहार कम्मे के लिए आमंत्रित हैं: भक्तिवेदाना एक उपा रे कल्या था .

डॉ. शिवगोप्मत मिश्र अनुवाद संपादक श्रीनिवास आचार्य दास

्यू, **बम्ब**ई १८८१ भन्नादक

में मुहित) द्वितीय परिशोधित एवं परिवर्धित हिन्दी संस्करण का प्रथम मुद्रण, नवम्बर १९९०, २०,००० प्रतिर्थी।

द्वितीय परिशोधित एवं परिवर्धित अंग्रेनी संस्करण, १९८३, २,५०,००० प्रतियां (प. नर्मनी

हितीय मुद्रण, मई १९९१, १५,००० प्रतियाँ। तृतीय मुद्रण, अक्तृबर १९९१, २५,००० प्रतियाँ। भगववृतीता यथारूप के अली, चीनी, डब, क्रेंच, वर्षन, अंग्रेजी, इतालवी, जापानी, पूर्वपाली, स्पेनी, लिडिया, गंगला, गुबदाती, मार्गी, कामिल, तेलम्, तथा अन्य २९ भगवाजों के संस्कृत्य

भी उपलब्ध हैं।

© १९७२-१९९१ भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट, सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाराकः 
□ पुरुकः

पतिनेदाना कुं दूरर के तिए श्री गोपासकृष्ण गोलामी केस्टो ईडिया आर्ट शिष्मे वस्सं, १०७-मरोल कोओं
द्वारा हरे कृष्ण पाम, जुडु, सम्बद्ध-४०००४९ से श्री गोएं

हता हरे कृत्य भाव, बुदु, अम्बर्ग-२०००४९ से क्रकाशिता हेरीहिक्टल हरेटे, अम्बर्ग-२०००६९ में श्री गोर् गोस्तार्थी हात बुद्धित। Printed by Western India Art Litho Works Pvt. Ltd. 107, Marol Co-op Industrial Estate, Bombay- 400 059.

Tel: 6324686/6344265.

# आलोचकों द्वारा भगवद्गीता यथारूप की प्रशंसा

''इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह सस्काण गीता तथा भिक्त के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभुषाद द्वारा किया <u>ग्रामा यह</u> अग्रेजी अनुवाद शाब्दिक यथार्थता तथा धार्मिक अन्तर्हीष्ट का आदर्शानिष्यणाहै।

> डॉ थामस एव हापिकन्स अध्यक्ष, धार्मिक अध्ययन विभाग् फ्रेंकलिन तथा मार्शल कालेज

"गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सस्कृति; भारत की महान धार्मिक सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुत अनुवाद तथा टीका गीता के विरस्थायित्व की अन्य अभिव्यक्ति है। स्वामी भिक्तवेदान्त पाचात्य जगत को स्मरण दिलाते है कि हमारी अत्यधिक क्रियागील तथा एकागी सस्कृति के समक्ष ऐसा सकट उपस्थित है जिससे आत्म-विनाश हो सकता है क्योंकि इनमें मौतिक आध्यात्मिक चेतना की गहराई का अभाव है। ऐसी गहराई के बिना हमारे चारित्रिक तथा राज्यीतिक विरोध शब्दबाल वनकर रह जाते हैं।"

थामस मर्टन धर्मशास्त्रवेता, सन्त तथा लेखक

"पारचात्य ज्ञात में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उद्धरित नहीं होता जितना कि भगवद्गीता क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ के अनुवाद के लिए न केवल सरकृत का ज्ञान आवश्यक है, अपितृ विषय-वस्तु के प्रति आत्तारिक सहानुभृति तथा शब्दचातुर्ध भी चाहिए। श्रील भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय-वस्तु के प्रति अतीव सहानुभृतिए हैं उन्होंने भक्ति प्रतीव स्वामी अध्यक्ष होते अतीव सहानुभृतिए हैं उन्होंने भक्ति प्रताव के है। इस भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामीवी ने विद्यार्थियों के लिए असती

सेवाकार्य किया है। उन्होंने जो श्रम किया है उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए।"

> डा. गेड्डीज मैकग्रेगर दर्शन के विख्यात प्राफेसर दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय

''इस सुन्दर अनुवाद में श्रील प्रभुपाद ने गीता की भक्तिमयी आत्मा को समझ है और श्रीकृष्ण चैतन्य की परम्परा में मूल पाठ की विस्तृत टीका प्रस्तुत की है।''

> डॉ. जे स्टिलसन जूडाह धर्मी के इतिहास के मानद प्रोफेसर तथा पुस्तकालय निर्देशक ग्रेजएट थियोलॉनिकल युनियन, बर्कले

"पाठक चाहे वह भारतीय अध्यात्म में कुशल हो या नहीं, भगवद्गीता यथारूप का पठन नितान्त लाभप्रद होगा क्योंकि वह इससे गीता को उसी प्रकार समझ सकेगा जिस प्रकार अधिकांश हिन्दु समझते हैं।"

> डा. फ्रैन्का शेनिक इंस्टीट्यूट आफ पॉलिटिकल स्टडीज • पेरिस

"भगवदगीता यथारूप अत्यन्त गम्भीर तथा सशक्त अनुभूति से युक्त अति उत्तम व्याख्यायित ग्रंथ है। गीता पर लिखा हुआ ऐसा मुखर तथा शैलीपूर्ण किसी अन्य ग्रंथ का दर्शन नहीं हुआ। यह ग्रंथ आगामी दीर्घकाल तक आधुनिव मनुष्य के बौद्धिक तथा नैतिक जीवन में महस्वपूर्ण स्थान बनाये रखेगा।"

> डॉ. एस. शुक्ल भाषाविज्ञान के सहायक प्रोफेसर जार्ज टाउन विश्वविद्यालय

समर्पण

वेदान्त दर्शन पर गोविन्द भाष्य के प्रणेता

श्रील बलदेव विद्याभूषण को

# विषय-सूची

| पृष्ठभूमि |
|-----------|
| आमुख      |

पन्द्रह उन्नीस

भूमिका

ę

अध्याय एक

कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण

33

शक्तिशाली योदा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं मे अपने निकट सम्बन्धियो, शिक्षको तथा मित्रों को युद्ध मे अपना-अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करूगा से अभिभृत होकर अपनी शक्ति खो देता है, उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने सकल्प को त्याग देता है।

अध्याय दो गीता का सार

ξą

अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की सरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नरवर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अन्तर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारम्भ करते हैं। भगनान् उसे देहान्तरण की प्रक्रिया, ब्रह्म की निष्काम सेवा तथा स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के गुणो से अवगत

अध्याय तीन

कर्मयोग

830

इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है। किन्तु ये ही कर्म उमे इस जगत से बाँघते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा ब्रह्म जिषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है।

#### अध्याय चार

#### दिव्य जान

909

आत्मा, ईश्वर तथा इन दोनों से सम्बन्धित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मशोग का फल है। भगवान् गीता के प्राचीन इतिहास, इस भौतिक जगत में आरम्बार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरू के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं।

#### अध्याय पाँच

#### कर्मयोग-कणभावनाभावित कर्म

254

ज्ञानी पुरुष दिल्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाहातः सारे कर्म करता है, किन्तु अन्तर में उन कर्मों के फल का परिल्याग करता हुआ शान्ति, विरक्ति. सहिष्णता, आस्यात्मिक इष्टि तथा आनन्द की प्राप्ति करता है।

#### अध्याय छह

#### ध्यानयोग

743

अष्टांगयोग मन तथा इन्द्रियों को नियन्त्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केन्द्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है।

#### अध्याय सात

#### भगवद्ज्ञान

290

भगवान् कृष्ण समस्त कारणों के कारण, परम सत्य हैं। महात्मागण भक्तिपूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किन्तु अपवित्र जन पूजा की अन्य वस्तुओं की ओर अपने मन को मोढ़ देते हैं।

#### अध्याय आठ

#### भगवद्प्राप्ति

330

भक्तिपूर्वक भगवान् कृष्ण का आजीवन स्माण काते (हने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम घाग को प्राप्त कर सकता है।

अ९ - ११६

X48

480

**2**1 अध्याय ग्यारह

अध्याय नौ परम गृह्य ज्ञान

अध्याय दस

विराट रूप भगवान कष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते है और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते है। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते है। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईरवर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप

बल, सौन्दर्य, ऐश्वर्य या विनयशीलता प्रदर्शित काने वाली समस्त अद्भुत घटनाएँ. चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियो एव ऐश्वर्यों की आशिक अभिव्यक्तियाँ है। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्वस्व रूप कृष्ण समस्त जीवों के परम प्रजनीय

विषय-सुची

अध्याय बारह

का दर्शन कर सकता है।

भक्तियोग ४९७ कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे शुगम एव सर्वोच्च साधन भक्तियोग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते है।

अध्याय तेरह

प्रकृति, पुरुष तथा चेतना

जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अन्तर को

१२ - अं

समझ लेता है उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है।

#### अध्याय चौदह प्रकृति के तीन गुण

<sub>ե</sub>եֆ

सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अधीन हैं—ये हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या हैं, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन से तकाण हैं।

#### अध्याय पन्द्रह

पुरुषोत्तम योग

واواما

वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आपको भीतिक जगत के पाश से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान् मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ सेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में सग जाता है।

#### अध्याय सोलह

### दैवी तथा आसुरी स्वभाव

808

शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुधै गुणों बाले व्यक्ति अधाग योजियों को प्राप्त होते हैं और आगि भी भव-बन्धन में पड़े रहते हैं। किन्तु देवी गुणों से सम्पन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं।

#### अध्याय सत्रह

#### श्रद्धा के विभाग

E 74

भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से तीन प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमीगुण में श्रद्धापूर्वक किये गये कर्मों से उत्स्थायी फल प्राप्त होते हैं जबकि शाक्ष-सामत विधि से सत्तोगुण में रहकर सम्पन्न कर्म इदय की शुद्ध करते हैं। ये भगवान् कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा मिक उत्पन्न करने वाले होते हैं।

# विषय-सूची

आ- १३

७३७

| अध्याय | अठारह   |              |        |
|--------|---------|--------------|--------|
| उपमहा  | —सन्यास | <del>,</del> | सिद्धि |

६४५

| स्त मा                                                   | 'न <b>ा</b> '   | 1 :    | कार    | € <del>191</del> |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|------------------|
| Zall - ibili 4                                           |                 | tat 16 | 5      |                  |
| भगवद्गाता क ना स्य                                       | नियम अ माम्याते | r f    | रीक्तप | या राएा          |
| ग्रहण करके पूर्ण प्रकाश प्रा<br>जाने के विषय में बतालाया |                 |        |        |                  |

#### परिशिष्ट

शब्दानुक्रमणिका

| ७०१ |
|-----|
| ६०७ |
| ७०६ |
| 606 |
| ७१५ |
|     |

# पृष्ठभूमि

यद्यपि *भगवद्गीता* का ब्यापक प्रकाशन और पठा होता रहा है, किन्तु मूलत यह सस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलियुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारम्भ में आज से लगभग ५,००० वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अपने गित्र तथा भक्त अर्जुन को *भगवदगीता* सुनाई थी।

उनकी यह बातों जो मानव इतिहास की सबस महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है उस महायुद्ध के शुभारम्भ के पूर्व हुई जो धृतराष्ट्र के सी पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पाण्डवों के मध्य होने वाला था।

धतराष्ट्र तथा पाण्डु भाई-भाई थे जिनका जम कुरुवश में हुआ था ओर जो राजा भरत के बशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूँकि बडा भाई धतराष्ट्र जन्म से अधा था. अतरव राजसिहासन उसे न मिलनर उसके छोटे भाई पाण्ड को मिला।

पाण्डु की मृत्यु बहुत ही कम आयु मे हो गई, अतएव उसके पाँच पुत्र--युधिष्ठिए, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिये गये क्योकि वह कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पाण्डु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोगों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्यकला का प्रशिक्षण दिया गया और पन्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते स्तते थे।

इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्गोधन पाण्डवो से घृणा ओर हैप्पों करता था और अन्धा तथा दुर्बलहृदय धृतराष्ट्र पाण्डुपुत्रों के बजाय आने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योघन ने पाण्डु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का पडयन्त्र रचा। पौचौं पाण्डव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के सरक्षण मे

रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे।

कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात् परम ईश्वर थे जिन्होंने इम

धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पाण्डु की पत्नी कुन्ती या पृथा के भतीजे थे। इस तरह सम्बन्धी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पाण्ड्यूत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे।

किन्तु अन्ततः चतुर दुर्योघन ने पाण्डवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योघन तथा उसके भाइयों ने पाण्डवों की सती पत्नी दौपटी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकमारी की सभा के मध्य निर्वस करने का प्रयास किया। कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किन्तु जुआ में हार जाने के कारण पाण्डवों की अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और तेरह वर्ष तक वनवास के लिए जाना

पडा। बनवास से लौटकर पाण्डवों ने दुर्योधन से अपना राज्य माँगा, किन्तु उसने देने से इनकार कर दिया। पाँचो पाण्डवों ने अन्त में अपना पूरा राज्य न माँगकर केवल पाँच गाँवों की माँग रखी, किन्तु दर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ।

अभी तक सारे पाण्डव सहनशील वने रहे, किन्तु अब युद्ध करना अवश्याभागी हो गया। विश्वभर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे, तो कुछ पाण्डवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पाण्डुपुत्रों के संदेशवाहक बनकर

शान्ति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरवार में गये। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यन्त सच्चरित्र पाँची पाण्डवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहलान लिया था, किन्तु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाये थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर

के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किन्तु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे, कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योघन ने कृष्ण की सेना अपट ली जबकि पाण्डवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारधी बने और उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का स्थ

हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस विन्दु तक पहुँच जाते हैं जहाँ से भगवद्गीता का शुभारम्भ होता है—दोनों ओर की सेनाएँ युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव सञ्जय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं

इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की।

भगवद्गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विदारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर **पृष्ठभूमि** आ-१७ रख देते हैं। वे *महाभारत* के इतिहास को पौराणिक कथा मानकर कृष्ण हो निर्मित्त बनाते हैं किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप

में प्रस्तुत करने का, या फिर बहुत हुआ तो वृष्ण को एक गौण ऐतिहासि ह पुरुष बना दिया जाता है। किन्तु व्यक्ति कृष्ण भगवरणीता के लक्ष्य तथा विषयवरतु दोनों है जैसा कि गीता स्वय अपने विषय में कहती है।

अत यह अनुवाद तथा इसी के साथ में लगा हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से *भगवदगी ग* यथारूप अनगम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इम

यथारूप अनुगम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इम तरह यह पूर्णतया प्राह्म तथा सगत बन जाती है। जूँकि गीता के बक्ता एव उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वय कृष्ण है अत्तएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को सही रूप में प्रस्तुत वरता है।

-प्रकाश क

### आमुख

सर्वप्रथम मैंने भग्वद्गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाय्वरा जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पाण्डुलिपि को छोटा कर दिया गया जिससे अधिकाश श्लोकां की व्याख्यारें छुट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले सृद्ध रुलोकां दिये गये हैं, फिर उनका अग्रेजी में लिप्यन्तरण, तब सम्कृत शब्दों का अग्रेजी अर्थ, फिर अनुवाद और अन्त में ताल्पर्य रहता है। इससे कृति प्रमाणिक तथा विद्वसापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वत स्पष्ट हो जाता है। अत जब मुझे अपनी मूल पाण्डुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नही हुई। किन्तु जब भग्यव्यतिया यथारूप की मौंग बढी तो तमाम विद्याना तथा भक्तो ने मुझसे अनुरोध किया कि में इस कृति को इसके मूल रूप में प्रसन्त करूँ। अतरप्य ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पाण्डुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है जो पूर्ण परम्पर व्याख्या से युक्त है, जिससे कि कृष्णभावनामृत आन्दोला की अधिक प्रगतिशील एव पुट स्यापना की जा सके।

हमारा कुष्णभावनाभृत आन्दालन मालिक, एवहासक द्वाष्ट स प्रामाणक, सहमूर्ण जगत में, विशेषत्वा यह भणवद्गीत यद्यारूप पर आधारित है। यह सम्प्रण जगत में, विशेषत्वा नई पीढ़ी के बीच, अति लोकिपय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान वरने चलता है। बृढ़े लोग इसमें इतनी रुचि देखा रहे है कि हमारे शिष्यों के गिता तथा पितामह हमारे सब के आजीवन सदस्य धनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे है। लीस एजिलिस में अनेक माताएँ तथा गिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं अनेक माताएँ तथा गिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं अनेक माताएँ तथा गिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं लेकिस में कृष्णभावनामृत आन्दोलन की अगुअई कर रहा है। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमरीकी लोग बढ़े ही भाष्यशास्ती है कि मैंने अमरीका में कृष्णभावनामृत आन्दोलन का शुभारम किया है। विन्तु इस अमर्दोलन के आदि प्रवर्तक स्वयं भगवान् कृष्ण है, क्योंकि यह आन्दोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो जुका था और परम्परा द्वारा यह गानव समाज में चलता चला

श्रीमद्भगवद्गीता यशारत्प

२० -आ

का रहा है। योट इराका किंचित्रमात्र श्रेय मुझ है तो वह अपना नहीं. अपित् ः गर्भ श्रीकपात् । 😏 'चरणपाद परमहेस परिवालन्य पर्न १०८ शी श्रीमद भक्तिस्थानत .... में मोस्ट पश्चाद <sup>\*</sup> कारण ्रास्त च्युक के लाल्य , त्यास ६ है। मेरे इस प्रस्तुतकरण - पूर्व लव्यव्यक्तिक विकास मध्या संस्करण विसले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने क प्रथाय दिखते हैं। किन्तु भगबद्गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रगास भगवान् कृष्ण क मिरान (महत् उद्देश्य) को प्रस्तुत करना रहा है। हमाग कार्य तो कृष्ण की इन्छा को प्रस्तुत करना है न कि किसी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या विज्ञानी की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान नयों न हों, कृष्ण निषयक ज्ञान रंचमात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण गहते हैं<del>-- मन्मना भव मद्भाग</del>ी मद्याजी मां नमस्कर-तो हम तथाकथित पण्डितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अन्तरात्मा पृथक्-पृथक् हैं। कृष्ण परब्रह्म हैं और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अन्तर नहीं हैं। जो व्यक्ति परम्परा प्राा। कृष्ण भक्त नहीं हैं उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्य तथा तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी लोग कृष्ण के सम्बक् ज्ञान के बिना भगवद्गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंबला चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। *भगवद्गीता* का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य *मायावाद* भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रमाणिक लोगों से आगाह कर गये हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवर्गीता को मायाबादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वह बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि *भगवद्गीता* के दिग्नमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जायेंगे और वे भगवद्धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भगववृगीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञास को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना" है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात् प्रत्येक ८,६०,००,००,००० वर्ष बाद अवतार लेते हैं। *भगवद्गीता* में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए अन्यथा भगवद्गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान् कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व स्पिदेव से भगवद्गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किये बिने भगवद्गीसा के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का सन्दर्भ दिये विना *भगवद्गीता* की व्याख्या करना महान अपराघ है। इस अपराघ से बचने के लिए कृष्ण को भगवान् रूप में समझना होगा जिस तरह से कृष्ण के

प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवन्गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन-उद्देश्य को पूर्व करने में मानव समाज के कल्चाण हेतु प्रामाणिक भी होगा।

मानव समाज में कृष्णभावनामृत आन्दोलन अनिवार्य है क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है इम की पूरी व्याख्या ममव्दगीया में हुई हैं। दुर्भाणवश्य समाग्री झगडालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसा करने वाला लोगों को जीवन के सिद्धान्ता को वीक से न समझे हैंने में भगवदगीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि इंरवर या कृष्ण कितने महान है और जीवों की वास्तविक स्थितियों क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि "जीव" नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जीवन-मरण के चक्त कित तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जीवन-मरण के चक्त होता रहेगा, यहाँ तक कि सायावादी चिन्तक को भी इसी चक्र में पड़ा। होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए।

इस किस्तुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिएगा शक्ति द्वारा मेहित है और उसे यह भ्रान्ति है कि भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति से हर व्यक्ति सुधी वन सकेगा। उसे इसका ड्राग नहीं है कि भौतिक रा बहिएगा प्रकृति अत्य त प्रवल है क्योंकि हर प्राण्ते प्रकृति के करोर नियामों द्वारा बुधे तरह से जक प्र हुआ है। सीभायवश जीव भगवान् का अग्र-रूप है अतरप्व उसका सहज कार्य है भगवान् की सेवा करना। मोहवश मुख्य विभिन्न प्रकृति से अपनी हिस्त्र सुखी बनना चाहता है, किन्तु इससे वह कभी भी सुखी नारी हो सकता। अपनी भौतिक इन्द्रयों को तुष्ट करो के बनाय उसे भगवान् की इन्द्रियों को तुष्ट करों के बनाय असे भगवान् की इन्द्रियों को तुष्ट करों के बनाय असे भगवान् की इन्द्रियों को तुष्ट करों के बनाय असे भगवान् की इन्द्रियों को तुष्ट करों का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोंच्य सिद्धि है। भगवान् यही चाहते है और इसी की अपेक्षा खते है। मनुष्य को भगवर्गीता के इस केन्द्रविन्दु की समझना होगा। हमारा कृष्टभावनामृत आन्दोलन पूर विश्व को इसी केन्द्रविन्दु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवर्गीता का अप्यान करके लाभान्तित होना चाहता है वह हमारे कृष्टामावनामृत आन्दोलन से इस सम्बन्ध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अत हमें आशा है कि हम भगवर्गीता ययारूप को जिस रूप में प्रसुत कर रहे है महसे लोग लाभ उठायेंगे और यदि एक भी व्यक्ति भगवद्मित बन सके तो हम अपने प्रयास को मफन मर्जेंग

ए सी भक्तिवेदान्त स्वागी

१२ मई १९७१ सिडनी, आस्ट्रेलिया

## भूमिका

अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्चनग्रालाकया। चशुरुम्मीलितं येन तस्मै श्री गुखे नमः॥ श्री चैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले। स्वयं रूपः कदा मद्यं ददाति स्थपदान्तिकम्॥

मै घोर अज्ञान के अधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आँखें खोल दीं। मै उन्हें सारत नमस्कार करता हूँ।

श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चणकमलों मे शरण प्रदान करें।, जिन्होंने इस जगत् में भगवान् चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार-ममिति की स्थापना की है?

बन्देऽर्ह श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणासुनाथान्वतं त सजीवम्॥ साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेषं। श्रीरापाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च।॥

मैं अपने गुरु के चरणकमलों को तथा समस्त वैष्णयों के चर्णों को नमस्कार करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अगज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही एपुनाथदास, एपुनाथमष्ट, गोपालमष्ट एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरणकमतों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्णवैतन्य तथा भगवान नित्यानन्द के साथ-साथ अद्वैत आचार्य, गदापा, श्रीवास तथा अन्य पार्थदों को सारर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राघा एनी तथा श्रीकृष्ण के साथ-साथ श्रीललिता क्रया विशाखा संिधयों को सादर नमस्कार करता हैं।

#### श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप

हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिकाकान्त सधाकान्त नगोऽस्तु ते।।

ş

हे कृष्ण ! आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधारानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हैं।

> तप्तकाञ्चन गौरांगी राघे वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये॥

मैं उन राधारानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शाधीरिक कान्ति पिघले सोने के सदृश है, जो वृन्दावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं, और भगवान् कृष्ण को अत्यन्त प्रिय हैं।

> वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः॥

मैं भगवान् के समस्त वैष्णव भक्तों को साद्दर नमस्कार करता हूँ। वे कल्पवृक्ष के समान सर्वों की इच्छाएँ पूर्ण करने में समर्थ हैं, तथा पतित जीवारमाओं के प्रति अत्यन्त दयालु हैं।

> श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्द। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गीरभक्तवृन्द॥

मैं श्रीकृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानन्द, श्रीअद्वैत, गदाधर, श्रीचास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ।

> हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे सम हरे सम सम सम हरे हरे॥

भगवव्गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है, और वैदिक साहित्य का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद् है। निस्सन्देह भगवद्गीता पर अंग्रेजो भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अत्युव वह प्रश्न किया सकता है, तो फिर एक अन्य भाष्य की आवश्यकता क्यों हैं? इस प्रसुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमरीकी महिला ने मुझसे भगवद्गीता के एक अँग्रेजो अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्सन्देह अमरीका में भगवद्गीता के अनेक अँग्रेजो संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, केवल अमरीका ही नहीं, अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्राप्ताणिक संस्करण होगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद्गीता यथारूप के मर्म (आत्मा) का स्पर्श किये बिना अपने मतों को व्यक्त किया है।

भगवद्गीता का मर्म भगवद्गीता मे ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है यदि हमें किसी औपधि विशेष का सेवन करना होता है तो उस पर लिखे निर्देशो का पालन करना होता है। हम मनमाने दग से या पित्र की सलाह से और्पाध नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या विकित्सक के आदेशानुसार करना होता है। इसी प्रकार *भगवद्गीता* को वक्ता द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद्गीता के वक्ता भगवान् श्रीकृष्ण है। भगवद्गीता के पृष्ठ-पृष्ठ में उनका उहुेख भगवानू के रूप मे हुआ है। निस्सन्देह *भगवान्* शब्द कभी-कभी किसी भी अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित् रूप से पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण को एक महान् पुरुष के रूप में स्चित करता है। लेकिन साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्रीकृष्ण परम भगवान् है, जैसा कि शकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी श्री चैतन्य महापभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य बिद्वान् आचार्यों ने पृष्टि की है। भगवान ने भी स्वय भगवदगीता में अपने को परम भगवान कहा है, और ब्रह्म-सहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद्भागवत में जो भागवतपराण के नाम से विख्यात है. ो इसी रूप में स्वीकार विधे गये है (कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्)। अतएव हमे स्वय भगवान् द्वारा निर्देशित भगवदगीता को यथारूप में ग्रहण करना चाहिए।

गीता के चतुर्थ अध्याय में (४१-३) भगवान कहते है

इम विवस्वते योग प्रोक्त गरम्थयम्। विवस्वान्मनवे प्राह मुद्देरिस्वान तेऽब्रयोत ॥ एव परम्परा प्राप्तमिम राजपंगो विद्रु । स कालेनेह महता योगो नष्ट परन्तपा। स एवाय मया तेऽद्य योग प्रोत पुरातन । क्ष्मतोऽति में सखा चेवि रहस्य क्रोजुन्मस्पूर्यः

यहाँ पर भगवान् अर्जुन को सुचित करते है कि भगवव्यीता की यह योग-एदांत सर्वप्रथम सुरित को सिखाई मणी, सुरित ने इसे पत्र को सिखाया और मनु ने इसे इक्ताकु को सिखाया। इस प्रकार शिष्य परम्परा द्वारा यह योग पदित एक वक्ता से दूसरे बक्ता तक पहुँचती रही। लेकिन कालान्तर में यह छित्र-भित्र हो गई, फलस्वरूप भगवान् को इसका फिर से पवचन करना पड़ा--इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में।

वे अर्जुन से कहते है कि मै तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान वर

# श्रीमदभगवदगीता यथारूप रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद्गीता

ऐसा ग्रन्थ है जो भगवद्भक्त के निमित्त है। अध्यारगवादियों की तीन श्रेणियाँ हैं—जानी, *योगी* तथा भक्त या निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जन से स्पष्ट कहते हैं कि वै उसे इस नवीन परम्परा (शिष्य-गरम्परा) का प्रथम पात्र बना रहे हैं. क्योंकि प्राचीन परम्परा खण्डित हो गई है। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य पाम्पा म्थापित की जाय और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी

X

शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नये सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवदगीता ज्ञान का विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवदगीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान् का भक्त, प्रत्यक्ष शिप्य तथा घनिष्ट मित्र था। अंतएव जिस व्यक्ति में अर्जन जैसे गुण पाये जाते हैं, वह गीता को सबसे अन्छी तरह समझ पाता है। कहने का तात्पर्य गह कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होना चाहिए। ज्योंही कोई भगवान का भक्त बन जाता है कि उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यन्त विशव विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा समता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य पाँच प्रकार का राम्बन्ध हो सकता है १. कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है: २. कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है: ३. कोई मित्र-रूप में भक्त हो राकता ४. कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है; ५. कोई दम्पति-प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से सम्बन्ध सखा-रूप में था। निरसन्देह इस मित्रता (सख्य-भाग) तथा भौतिक जगत में प्राप्य मित्रता में आकाश-पाताल का अन्तर है। यह दिव्य मित्रता है जो सबों को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्सन्देह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, और यह सम्बन्ध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। लेकिन वर्तमान जीवन अवस्था में हमने न केवल परमेश्यर को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत सम्बन्ध को भी भूल चुके हैं। लाखों-करोड़ों जीवों में से कोई एक जीव भगवान के साथ शास्वत सम्बन्ध स्थापित कर पाता है। यह स्वरूप कहलाता है। धक्तियोग

की प्रक्रिया द्वारा यह *स्वरूप* जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप-सिद्धि कहलाती है—यह स्वरूप की अर्थात् स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और मैत्री में वह परमेश्यर

के सम्पर्क में छा।

अब हमें देखना है कि अर्जुन ने भगवर्गीता को किस तरह प्रहण किया। इसका वर्णन दशम अध्याय में (१० १२-१४) इस प्रकार हुआ है

> अर्जुन उवाच पर झंढा पर धाम पवित्र परम भवान्। पुरुष सारंबत दिल्मागदिदेवमक विभुम्॥ आहुस्त्वाभुषय सर्वे देवर्षि गारदस्तथा। अपितो देवलो ज्यास स्वय चैव बर्वाकि मे॥ सर्वमैतदुर्त मन्ये यन्मा वदसि केशव। न हि ते भगवन्त्र्यकि विदुर्दैवा न दानवा॥

"अर्जुन ने कहा आप भगवान, पराय-धाम, पविनतम परम सत्य हैं। आप शास्त्रत, दिल्य आदि पुरुष, अनन्मा तथा महात्राम् है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महस्त्रम आपके विषय मे इस सत्य की पुष्टि करते है और अब आप स्वय मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण! आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्णहप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु! न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तिस्व (स्वस्प) को रामझ सकते हैं।"

भगवान् से भगवदगीता सुनने के बाद अर्जुन ो कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम जीव भगवान् परम ब्रह्म है। एस धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आगय या धाम है। पवित्र का अर्थ है कि वे शुद्ध है और भीतिक कल्मण से अर्रजित है। पुरुषम् का अर्थ है कि वे परम भोका है, शास्त्रवान् अर्थात् आदि, स्वतान्, दिक्यम् अर्थात् दिक्य, आदि देवम् भगवान्, अन्य-अजन्मा तथा विगृश् अर्थात् महानतम्।

कोई यह सीच सवता है कि चूँकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएय अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन भगवर्गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के सन्देह को दूर करने के लिए अगले स्लोक में इस प्रशास की पृष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को में इस प्रशास की पृष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि कृष्ण को में इस प्रशास की पृष्टि करता अपने तात्त्र, असित, देनल तथा व्यासदेव कैसे मत्त्रपुरप भी स्वीकार करते हैं। ऐसे अनेक महापुरप है जो समस्त आचारों हाए स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण (प्रचार) करते हैं। अत्रप्व अर्जुन कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते है, उसे यह पूर्ण सत्य माता है। सर्वमेतट्टत मन्ये—आप जो कुछ कहते है, उसे मैं सत्य माता हूँ। अर्जुग यह भी कहता है कि मावान के व्यक्तित्व के समझ पाना बहुत कठीन है, यहाँ तक कि वड़े-बड़े देवता भी नहीं समझ पाते। अत्रप्य मानव मात्र भगवान् श्रीकृष्ण को कैसे समझ सकता है, जब तक वह उनका भक्त ग को है।

अतएव भगवद्गीता को भक्ति-भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष हैं या कि एक महानवर व्यक्ति हैं। भगवान् श्रीकृष्ण (साक्षात्) पुरुषोत्तम भगवान् हैं। अतएव भगवद्गीता के कथनानुसार, या भगवद्गीगा को समझने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति अर्चुन के कथनानुसार हमें शिद्धान रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर तेना चाहिए कि श्रीकृष्ण भगवान् हैं, और इसी विनीत भाव से हम भगवद्गीता को समझ सकेंगे। जब तक भगवद्गीता का पाठ विनीत भाव से नहीं किया जायेगा तव तक उसे समझ पाना अत्यन्त काउँ हैं, क्योंकि यह एक महान् रहस्ग हैं। तो भगवद्गीता है क्या? भगवद्गीता का प्रयोगन मनुष्य को संसार के

अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फैरा।

रहता है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, फलस्वरूप इस भगवद्गीता का प्रवचन हुआ। न केवल अर्जुन वरन् हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के कारण चिन्ताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुत: हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व रानारान है। लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिए गये हैं। असत का अर्ध है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भीगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के लिए जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिये गये हैं आदि-आदि। जब तक मनुष्य को अपने कप्टों के विपय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपितु कष्टों का हल ढूँढना चाहता है, तब तक उसे पूर्ण मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। *ब्रह्म-सूत्र* में इस जिज्ञासा को *ब्रह्म-जिज्ञासा* कहा गणा है। अथाती ब्रह्म-निज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाग तब तक असफल गाने जाने चाहिए, जब तक वह ब्रह्म की प्रकृति के विषय में जिज्ञासा न करे।

आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान् कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन की पुनस्थांपना के लिए अवतार लेते हैं।

अतएव जो तोग यह प्रश्न करना प्रारम्भ कर देते हैं कि वे क्यों कप उठा रहे हैं, या वे कहाँ से आये हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जायेंगे, वे ही भगवदगीया को समझने वाले सुभात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान् विद्यार्थी में भगवान् के प्रति तब भी असस्था ज्यमा लोगों में से कोई एक होता है जो बास्तव में अपक्ष स्थिति को ज्या पाना है और यह ममजन्यीता नर्का वे लिए कहा है है मना हम गढ़ जीना हमी मध्य है सिन है — उना ि नहुर्ज्यस्म

अर्जु। पा अपना । ज्य बना कर भगन्यूगील १६ पा। 💳

भगवान् वृष्ण का पार्षद होने वे कारण र्रा मगम्स अन्त (आंत्रस) से मुक्त धा, लेकिन मुरुकोत्र के युद्धस्थल मे यह अनारी धन वर भगना कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय मे प्रस्त करने लगा जिससे भगवा। उनकी व्याख्या भावी पीढ़ी के मनुष्यां के लाभ के लिए कर दे और जीवा की योजना बना दे। तब मनुष्य उसी के अनुसार कर्म करेगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा।

भगवदगीता की विषयकस्तु में पाँच मूल सत्यों की घाएणा-निधि है। सर्वप्रथम इंस्वर-विज्ञान की और फिर जीवां के स्वरूप की विवेचना की गई है। इंस्वर का अर्थ नियन्ता है और जीवो का अर्थ है नियन्तित। यदि जीव यह वहें कि वह नियन्तित नहीं है, अधितु स्वतन्त है तो समझो कि वह उन्मादी है। जीव सभी प्रकार है, कम से कम कद्ध जीवन में, तो नियन्तित है ही। अत्तप्य भगवदगीता की विषयवस्तु इंस्वर तथा जीव से सम्बचित है। इसमें पकृति, काल (समस्त ब्रह्मण्ड की कालावधि या प्रकृति वा प्राकट्य) तथा कमें की भी ज्याख्या है। यह हुस्य-जगत् विभिन्न कार्यक्ताणों से ओतप्रोत है। सारे जीव पिन्न-भिन्न कार्यों में हो है। श्रमं ही भी कराय कराय सीए तो जाहिए कि इंस्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या के इस्य-जगत् नगा है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियन्तित किया जाता है, ओर जीवो के कार्यकलाए क्या है,

भगवर्गीता के इन पाँच मूलभूत विषयों मे से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा बृद्ध या परमातमा, आप जो चाहे कर रा, सबसे ग्रेष्ठ हैं। जीव गुण में परम-नियन्ता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जेसा कि भगवद्गीता के विभिन्न अध्यार्थों में बताया जायेगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के उत्पर नियन्त्रण खते हैं। गौतिक प्रकृति बतत न नहीं है। वह परमेरवर की अध्यव्या में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते है—मयाध्यक्षण प्रकृति सूपते सचरानस्य—भौतिक प्रकृति मेरी अध्यव्यक्षता में कार्य करती है। जेसा कि भगवान कृष्ण कहते है—मयाध्यक्षण प्रकृति सूपते सचरानस्य—भौतिक प्रकृति मेरी अध्यव्यक्षता में कार्य करती है। जाव हम दूरय-जंगत् में विचित्र-विचित्र बाते घटते देखते है, तो हमें यह जानना वाहिए कि इस जंगत् के पीछे गियन्ता को हाय है। निग नियन्त्रण के कुछ भी हो पाना सम्भव नहीं। नियन्ता को न मानना वचपा।

Ł

होगा। उदाहरणार्थ, एक बालक सोच सकता है कि स्वतोचालित यान विचित्र
होता है, क्योंकि यह विना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है।
किन्तु अभिन्न व्यक्ति स्वतोचालित यान की आिमांग्रिक कुशलता से गरिचित
होता है। वह सदैव जानता है कि इस यन्त्र के गीछे एक व्यक्ति, एक चालक
होता है। इसी प्रकार पर्रमेश्यर वह चालक है जिसके निर्देशन में प्रत्येक व्यक्ति
कर्म कर रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंग्रान्थ्य में स्वीकार कर लिया
है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। होने का एक कण भी सोना
है, ससुद्र के जल की चूँद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी
पर्रम-नियन्ता ईश्वर या भगवान श्रीकृष्ण के अंग्र होने के कारण सूक्ष्म माता
में पर्रमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, वर्षोकि हम सूक्ष्म ईश्वर-अधीन
संगय हम अन्तरिक्ष या ग्रहों को वश में कल्ला चाहते हैं, और इस
समय हम अन्तरिक्ष या ग्रहों को वश में कल्ला चाहते हैं, और इस
एक्त की यह प्रकृति पर नियन्त्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस
समय हम अन्तरिक्ष या ग्रहों को वश में कल्ला चाहते हैं, और इस
एक्ति पर प्रमुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, होकिन हमें यह जानना चाहिए
कि हम पर्रम-नियन्ता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवदगीता में की गई है।

कि हम परम-नियन्ता नहीं हैं। इसकी व्याख्या भगवरगीता में की गई है। भीतिक प्रकृति क्या है? गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति के एप में हुई है। जीव को परा प्रकृति (उन्कृष्ट प्रकृति) कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियन्त्रण में (अभीन) एरती है। प्रकृति की-स्वरूप है और वह भगवान् द्वारा उसी प्रकृति नियन्त्रित होती है, जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अभीन रहती है जिस पर भगवान् का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान् होते अध्यक्ष हैं। जीव तथा भीतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियन्त्रित होते हैं। गीता के अनुसार पद्यिप सार जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही गोने जाते हैं। इसका उहेख गीता के सातवें अध्याय में हुआ है। अपरेयिमितरस्वन्यां प्रकृति विदि में पराग्। जीव भूताम्—यह भीतिक प्रकृति में पराग्। अर्था भूताम्—यह भीतिक प्रकृति में अपरा प्रकृति है लेकिन इससे भी गरे दूसरी प्रकृति है जो जीव भूताम् अर्थात् जीव है।

प्रकृति तीन गुणों से निर्मित हैं—सतीगुण, रजीगुण तथा तमीगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं, जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाण (कर्मों) के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, मान लो कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल से कठोर श्रम किया है, और बहुत सम्पत्ति संचित कर ली है। तब मैं सम्पत्ति के सुख का भोका हूं और यदि मान हों कि व्यापार में मेरा

सब धन जाता रहे तो मैं दुख का मोक्ता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसवा कष्ट उठाते हैं। यह कर्म कहलाता है।

ईरेवर. जीव तथा प्रकृति, काल तथा कर्म इा सबकी व्याख्या भगवद्गीता में हुई है। इन पाँचों में से ईरवर, जीव, प्रकृति तथा काल शारवत हैं। पकृति की अभिव्यक्ति क्षणभग्र हो सकती है लेकिन यह मिथ्या नहीं है। कोई-काई दार्शनिक कहते है कि प्रकृति की अभिन्यक्ति मिणा है लेकिन भगवर्गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुमार ऐसा नहीं है। जगत् की अभिन्यक्ति को मिध्या नहीं माना जाता। इसे बास्तविक, किन्तु क्षणभगुर माना जाता है। यह उस बादल के सदश है जो आकाश में धूमता रहता है, या वर्ष ऋतु के आगगन के समान है, जो अन का पोषण करती है। ज्योंटी वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते है, त्योंही वर्षो द्वारा पोषित सारी फसल (शस्य) सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में, किसी स्थान पर होती है, बुछ काल तक रहती-उहरती है और फिर लग्न हो जाती है। प्रकृति की ऐसी ही लीलाएँ है। लेकिन यह चक्र निरन्तर चलता रत्ता है। इसीलिए प्रकृति शास्वत है, मिथ्या नहीं है। भगवान् इसे "मेरी प्रकृति ' कहते है। यह अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिना-शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेरवर की शक्ति हैं, किन्तु वे भिन्न नहीं, आंगतु भगवान से नित्य-सम्बद्ध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सम परस्पर सम्बद्ध है और सभी शारवत है। लेकिन कर्म शास्त्रत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यत पुरातन हो सकते है। हम अनादि काल से अपने शुभ-अशुभ कर्मफला का भीग रहे है, लेकिन साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सबते है और यह परिवर्तन हमारे जान पर निर्भर करता है। हम विविध प्रनार के कर्मों में व्यस्त रहते है। लेकिन हम यह नही जानते कि किस प्रकार के वर्म करने से हम कर्मफल से मुक्ति प्राप्त कर सवते है। लेकिन भगवदगीता म इसका भी वर्णन हुआ है।

ईरबर परम चैतना-स्वरूप है। जीव भी ईरबर के अस होने के कारण चेतन है। जीव तथा भीतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है अर्थात् वे परमेरवर की शक्ति है, लेकिन इन दोनों में से केनल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अन्तर है। इमीलिए जीव प्रकृति परा पा उन्हर्त कहलाती है, क्योंकि जीव चेतना से युक्त है, जिस प्रकार भगवान् चेतना से युक्त है। होकिन भगवान् की चेतना एम है, और किसी को यह नहीं करा। चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी यहाँ तक कि अपरी 90

सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता और यह सिद्धान्त प्रापक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो है लेकिन परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अन्तर भगवद्गीता के तेरहवें अध्याय में वताया गया

तथा कर्म में से चार शाश्वत हैं. कर्म शाश्वत नहीं है।

है। ईरवर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान् समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव-विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि गरमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईरबर या नियन्ता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकत्प करता है, लेकिन फिर वह अपने कर्म के पाप-पुण्य में फैस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है जिस प्रकार हम वश उतारते तथा पहनते रहते हैं। चूँकि इस प्रकार आत्मा देहान्तर कर जाता है, अत: उसे अपने विगत (पूर्वकृत) कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुष में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत (पूर्वकृत) कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं हैं। इसीलिए हमने यह कहा है कि पाँच तत्वों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में सगान है--दोनों भगवान की चेतना हैं और जीव दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा सोचना भ्रान्तिमृलक है। भगवदगीता इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण उल्टी प्रतिविध्वित हो सकती है जिस प्रकार रंगीन काँच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है। लेकिन भगवान् कहते हैं--मयाध्यक्षेण प्रकृति:। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भीतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के सम्बन्ध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि भगवद्गीता में बोलते हैं। भौतिक कल्मव-ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिल्य-जगत् के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान् भौतिक दृष्टि से कलुषित (दृषित) नहीं हैं। भगवद्गीता तो शिक्षा





के आध्यात्मिक गुरु तथा आधुनिक युग के सबसे महान् विद्वान् तथा भक्त।



अपने पार्यदों से पिरे हुए मगवान् श्रीकृष्णचैतन्य श्रीकृष्ण के गौर सुन्दर अवतार है। पगवान् श्रीकृष्ण के आदर्श मक्त के हम में अवतरित होकर उन्होंने अपने अनुकरणीय आचरण द्वारा मगवरोम की शिक्षा दी।



पृतराष्ट्र संजय से युद्धमूमि की घटनाओं के विषय में पृष्ठते हैं। अपने गुरुदेव श्रील व्यासदेव की कृमा से सजय पृतराष्ट्र के कक्ष में होते हुए भी कुरुक्षेत्र की मुद्धमूमि को देख सकते थे।



करुणा और श्लोक में मम्न हो रहे अशुपूर्ण नेत्रोंवाले अर्जुन से श्लीकृष्ण ने ये बचन कहे।



देह में परिवर्सन होता है, परन्तु आत्मा का रक्तूम वैद्या ही बना रहता है। जैसे चलचित्र में तंगातार देखे गए बहुत से चित्र एक दित्र के समान दिखाई देते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति का शरीर प्रतिक्षण बदत्तर रहने पर भी एक ही दिखाई देता है।

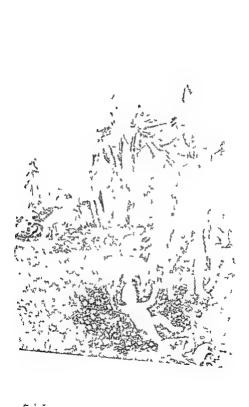







अपने हृदय में विराजमान् श्रीभगवान् का ध्यान करना तथा उन्हें ही अपने जीवन का लस्य बना सेना पोग की पूर्णता है।





अत्ययुद्धि मनुष्य देवताओं से कृमायाधना करके अपने इच्छित घोगों को प्राप्त करते हैं, जो अत्यक्तिक होते हैं सम्रा मृत्यु के समय धीन तिए जाते हैं। परन्तु वास्तव में ये सब मोग श्रीमगवान् के द्वारा ही दिए जाते हैं।



अप्राकृत तथा प्राकृत जगत् में सभी महान् शक्ति, कान्ति, वैषव तथा उल्कृष्टता से पुक्त अद्दुत वस्तुएँ मगवान् श्रीकृष्य की दिव्य शक्ति एवं ऐश्वर्य का अश-प्रकाश है। सब कारणों के परम कारण तथा प्रत्येक वस्तु के आधार एवं सारतत्त्व होने के कारण श्रीकृष्य सभी प्राणियों के आराप्य हैं।

देती है कि हमें इस कल्लित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कमें ईश्वर के इच्छानुसार होगे और इससे हम सुखी हो सकेंग। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपो सारे कार्य कर कर देने चाहिए। बल्कि, हमें अपने कमों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भीत कहलाते हैं। भीकि एमबनभी कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कल्लिय नहीं होते। एक अज्ञागी पुरुष मफ को सामान्य व्यक्ति की भीति कर्म करते होते। एक अज्ञागी पुरुष मफ को सामान्य व्यक्ति की भीति कर्म करते होते। एक अज्ञागी पुरुष मफ को सामान्य व्यक्ति की भीति कर्म करते होता है, लेकिन यह मूर्ल यह नहीं समझता कि मक्त या भगवान् के वर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कल्लिय नहीं है। वे निगुणातीत है। जो भी हा, हमें यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि हमारी चेतना कल्लित है।

चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने-आपको प्रकृति का पतिफल (उत्पाद) मान बैठते है। यह मिथ्या अहकार है। जो व्यक्ति देहात्मबुद्धि मे लीन रहता है वह अपनी स्थिति (स्वरूप) को नहीं समझ पाता। भगवद्गीता का प्रवचन देहातमबुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था ओर भगवान से यह सूचना (ज्ञान-लाभ) प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन अपने-आपको इस अवस्था मे उपस्थित करता है। मनुष्य को देशतमगुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए यही मूल कर्तव्य है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छन्द रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है. भौतिक चेता। से स्वतन्त्रता। श्रीमद्भागवत मे भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वान्यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थिति — मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत् की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना मे स्थित होना। भगवद्गीता के सारे उपदेशों का मन्तव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम *गीता* के अन्त में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते है कि वह विशुद्ध चेतना को पाप्त हुआ या नहीं? शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेताा का यही सार है। भगवान का अश होने के कारण हममे चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हममें निम्न गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किन्तु भगवान् परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षद्र जीवों मे यही अन्तर है।

यह चेतना क्या है? यह है "मैं हूँ"। तो फिर "मैं हूँ" क्या है? कल्युवित चेतना में "मैं हूँ" का अर्थ है कि मैं सर्वेसर्वा हूँ, मैं ही भोका है। यह जगत् इसीलिए चल रहा है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वारी इस जात् का स्वामी तथा झष्टा है। भौतिक चेता के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही म्रष्टा हूँ, और दृसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर म्रष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो म्रष्टा है न ही भोक्ता। वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा मुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक अंग सम्पूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पाँव, आँखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता तो उदर है। पाँव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दाँत चबाते हैं और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है, जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएँ उदर को दी जाती हैं। जिस प्रकार जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी तरह उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखा जाता है तो शरीर के सारे अंग उदरपूर्ति में राहायक होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा म्रष्टा है और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुँचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुँचता है। यदि हाथ की अंगुलियाँ यह सोचें कि वे उदर को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केन्द्रविन्दु परमेश्वर हैं, और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह सम्बन्ध स्वामी तथा दास जैसा है। यदि स्वागी तुष्ट रहता है, तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए, यद्यपि जीवों में स्रष्टा बनने तथा भौतिक जगत् का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दूरय-जगत् के स्रष्टा परमेरवर में ये प्रवृत्तियाँ हैं।

अतएव भगवद्गीता में हम पाएँगे कि भगवान् ही पूर्ण हैं जिनमें परम नियन्ता, नियन्तित जीव, दृश्य-जगत्, शाश्वत-काल तथा कर्म रान्निहित हैं, और इन सबकी व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर पूर्ण का निर्माण करते हैं और यही पूर्ण परमब्रह्म या परमसत्य कहलाता है। यही पूर्ण तथा पूर्ण परमसत्य भगवान् श्रीकृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियाँ उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे ही पूर्ण हैं।

भगवद्गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के आधीन है (ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्)। ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म की विशद् व्याख्या. सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान् की प्रभामय किरणें है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है और इसी तरह परमात्मा

की घारणा भी है। पन्द्रहवें अध्याय में यह देखा जायेगा कि भगवान् पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आशिक अनुभृति से बढ़कर है। भगवान् को सिब्बदानन्द निग्रह कहा जाता है। ब्रह्मसिहता का शुभारम्भ इस प्रकार से होता है— ईश्वर परम कृष्ण सिब्बदानन्द निग्रह अभादिग्राविगोविन्द सर्वकारण कारणम्। "गोविन्द या कृष्ण सभी कारणों के कारण है। वे ही आदि कारण है ओर सत्, जित्त तथा आगन्द के रूप है।" निर्विशेष ब्रह्म उनके सत् (शाश्वत) स्वरूप की अनुभृति है, परमातमा सत्व-वित् (शाश्वत-ज्ञान) की अनुभृति है। हिकिन मगवान् कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभृति है—सत्-वित्-आनन्द के एणं विग्रह है।

अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्गुण मानते है, लेकिन वे है दिव्य पुरप और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक प्रयों में हुई है। नित्यो नित्याना चेतनरचेतनानाम् (कटोपनिषद २२१३)। जिस प्रकार हम सभी जीव है और हम सबकी अपनी-अप मिसा (व्यष्टि) है, उसी प्रकार परमसत्य भी अन्तत पुष्प है और भगवान् की अनुभूति उनके पूर्ण स्टारूप में समस्त दिव्यरूप की टी अनुभूति है। यह पूर्ण स्पिक्ता (निराक्ता) नहीं है। यदि वह निराकार है, या किसी अन्य वस्तु से घट कर है, तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है, उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवगोवत हर बस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वर पूर्ण कैसे हो सकता है।

पूर्ण भगवान् में अगार शक्तियाँ है (परास्य शांकार्विविधैव श्रूयते)। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियाँ द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवदगीया में हुई है। यह दूरय-जगत्, या जिस जगत् गे हम रह रहें है, वह स्वय भी पूर्ण है, क्योंकि निन चौबीस तत्वों से यह नश्वर ब्रह्माण्ड निर्मित है, वे साख्य दश्रीन के अनुसार इस ब्रह्माण्ड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित साधनों से पूर्णत्या समन्वित है। इसमें न तो वोई विजातीय तत्व है, न मी किसी भी बस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत-काल है, जिसका निर्माण परमेश्वर की शक्ति द्वारा टुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभुग, सृष्टि का विनाश है जीता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभुग, सृष्टि का विनाश से चौजाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था से हिक पूर्ण की प्रतीति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का असुमव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवदगीया में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पारा जाता

सारा वैदिक ज्ञान अमोध (अच्युत) है, और सारे हिन्दू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोध मानते है। उदाहरणार्थ, गोबर पशु मल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु मल का रपर्श करता है, तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शासों में गोवर को पवित्र करनेवाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि वह वैदिक आदेश है और इसगं सन्देह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की तुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोवर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाये जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं तुटियों से परे है, और भगवद्गीता समस्त वैदिक ज्ञान का नवनीत है।

वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शांभ कार्य अपूर्ण है नयोंकि हम अपूर्ण इन्द्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परम्परा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि *भगवद्गीता* में कहा गया है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परम्परा से, ग्रहण करना होता है जो गुरुस्वरूप साक्षात् भगवान् से प्रारम्भ होती है, और शिष्यों-गुरुओं की यह परम्परा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान् कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किये बिना वह कृष्ण की सारी बार्ते स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवद्गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमित नही दी जाती। न ही हमें किसी प्रकार के ननु-नच के विना भगवद्गीता को स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान् ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गये शब्द अपौरुपेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वे चार दोगों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गये (पौरुपेय) शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोप हैं—(१) वह त्रुटियाँ अवश्य करता है, (२) वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, (३) उसमें अन्यों को घोखा देने की प्रवृत्ति होती है. तथा (४) वह अपूर्ण इन्द्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोपों के कारण मनुष्य सर्वन्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे पाता।

ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान नहीं प्रदान किया जाता। इसे पहले-पहल ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया जिनका जन्म सर्वप्रथम हुआ था. फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान् से प्राप्त हुआ था। भगवान् पूर्ण हैं और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही गहीं उठता। अतएव मनुग्य में इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान् ही इस ब्रह्माण्ड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं, वे ही आदि ग्रष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजनकर्ता

है। प्यारहवे अध्याय में भगवान् को प्रिपतामह के रूप मे सम्बोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्म को पितामह कहकर सम्बोधित किया गया है, और वे तो इन पितामह के भी ब्रह्म है। अतएव किसी को अपने-आपको किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए, उसे केवल उनी वस्तुओं को अपनी मानना चाहिए वो उसके पोषण के लिए भगवान् ने अलग वर दी है।

भगवान् द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम मे लाया जाय, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है। इसकी भी व्याख्या भगवरगीया मे हुई है। प्रारम्भ मे अर्जुन ने निरचय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़िगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान् से कहा कि वह अपने ही सम्बन्धियों को मार कर राज्य का गोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने-आपको शरीर मान रहा था और अपने भाश्यों, भतीजों, सालों, रिवामहों आदि को अपने शासिरिक मानरपकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान् ने भगवरगीता का प्रवचन इस दृष्टिकीण को बदलने के लिए ही किया, और अन्त में भर्तुं। भगवान् के आदेशानुसार युद्ध करने का निरचय करते हुए कहता है करिब्धे वचन तब—मैं आपने वचन के अनुसार ही करूँगा।

इस ससार में मनुष्य बिहुयों तथा कुनों के रामान लड़ने के लिए नहीं आया। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्वा समझकर सामान्य पशुओं की मौति आवरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश को रामझा चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रथों में दिया गया है किसका सार भगवरगीया में मिलता है। वैदिक ग्रथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। पर्यु अपनी अनियनित स्वादेन्त्रिय की तृष्टि के लिए पशु वय करता है, तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरतथी है। भगवरगीता में स्पष्ट स्प से प्रकृति के गुणों वे अनुसार तीन प्रकार के कर्मों का उद्देश है—साल्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी पकार आहार के भी तीन भद है—साल्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामिया आहार। इन सबका विदाद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवरगीता के उपदेशों का ठीक से उपराय को प्राप्त हो सकते है, जो इस भीतिक आकाश से पर है। (अर्गन्य न नावर्गने तर्याम परम मन्म)।

यह गन्तव्य *सनातन* आकाश, या नित्य चिन्गय आकाश कहलाता है। इस

संसार में सारी वस्तुएँ क्षणिक हैं। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएँ उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अन्त में लुप्त हो जाता है। यही भौतिक संसार का नियम है, चाहे हम दूसरे शरीर का दृष्टान्त लें, या फल का या किसी अन्य वस्तु का। लेकिन इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है, जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। उस संसार में दूसरी प्रकृति है, जो सनातन है। जीव भी सनातन है और ग्यारहवें अध्याय में भगवान् को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान् के साथ घिनष्ट सम्बन्ध है, और चूँकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं—सनातन-धाग, सनातन-ब्रह्म तथा सनातन-जीव—अतएव गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन-धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम क्षणिकतः विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किन्तु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा बताये गये कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो जाएँ। यही शुद्ध जीवन कहलाता है

परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन हैं। सनातन-धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता है। भगवान् जीवों पर अत्यन्त दयालु रहते हैं, क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। भगवान् कृष्ण ने भगवत्गीता में घोषित किया है—सर्वयोनिषु....अहं बीजप्रदः पिता "मैं सबका गिता हूँ।" निस्सन्देह अपने-अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान् इन रामस्त पितत बद्धजीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन-धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन-जीव भगवान् की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को प्राप्त कर सकें। भगवान् स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्पदों या आचार्यों के रूप में इन बद्धजीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं।

अतएव सनातन-धर्म किसी धर्म के सम्प्रदाय का सूचक नहीं है। यह तो परमेश्वर के साथ नित्य जीवों के नित्य कर्म-धर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है यह जीव के नित्य धर्म (वृत्ति) को बताता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, "वह जिसका न आदि है और न अन्त" अतएव जब हम सनातन-धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामाजुनाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अन्त।

अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन-धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से

श्रद्धा (विश्वास) का भाव सूचित होता है, और श्रद्धा परिवर्तित हो सकती है। किसी को एक विशेष विधि में श्रद्धा हो सकती है और वह इस श्रद्धा को बदल कर दूसरी ग्रहण कर सकता है, तेिंग मनावन-धर्म उस वर्ग वा सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहणार्थ, न तो जल से उसकी तरला। है। इसी प्रकार जीव से उसके तरला। को साम हो। हो। इसी प्रकार जीव से उसके नित्य कर्म को गिनग नहीं किया जा सकता। सनावन-धर्म जीव का शाश्वत अग है। अग्रएव ।व हम सनावन-धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमे श्रीपाद रामाञ्चनार्थार्थ के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका न तो आदि न है न अन्त। जिसका आदि अन्त न हो वह साय्यवायिक नहीं क्योंकि इसे सीमा मे नहीं बाँधा जा राकता। जिनका सम्बन्ध किसी रामग्रदाय से होगा वे सनावन-धर्म को भी सामग्रदायिक माने की भूल करेंगे, कि तु यदि हम इस विषय पर गप्भीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचे तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनावन-धर्म विश्व के समस्त लोगों का नहीं, ब्रह्माण्ड के समस्त जीवो का है।

भारे ही असनावन धार्मिक विश्वास का मााव इतिहास के पृष्ठों में काई आदि हों, लेकिन सनावन-धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, पर्योक्त एह जीवो के साथ शाश्वत चलता एहता है। जरा तक जीनो का सम्बाध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीन वा न ता जम होता है, न मून्यु। गीता में कहा गया है कि जीन न तो वभी जनस्त्रा है, न कभी मध्या है। वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस भणभपुग शरीर के नष्ट हान के बाद भी एहता है। सनावन-धर्म के स्वरूप के पाम में हमें धर्म की धारणा को सस्कृत की मूल धातु से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में निरन्तर एहता है। हम यह निष्कर्ष निरुद्धत है के अप्ति के साथ प्रवाश निरन्तर रहते है, इनके बिगा अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस आंवाणों अग्न को हूँहना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका निर्द्ध धर्म है।

जब समातम गोस्वामी ने श्री बैतन्यमहाप्रभु से गत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान् ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप गा स्वभाविक स्थिति भगवान् की सेवा करना है। यदि हम महापभु के इस कथा का विरहोपण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव सुभो जीव की सेवा म निरनार लागा हुआ है। एक जीव दूमरे जीव की सेवा कई रुपों म करता है। एसा करके जीव जीवन का भोग करता है। यथा एक व्यक्ति (अ) अपने म्वामी

(ब) की सेवा करता है और (ब) अपने स्वामी (स) की तथा (स) अपने स्वामी (द) की। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती, है, पत्नी पित की सेवा करती है, पित पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएँगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपनी रोवा करने की क्षमता का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करता है। फलत: मतदाता उसे यह सोचते हुए मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुक्तानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर (शिल्पी) पूंजीपितयों की रोवा करते हैं। पूंजीपित अपने पितार की सेवा करता है और पितार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कार्य निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहन्तरी है और सेवा करना जीव का शाश्वत (सनातन) धर्म है।

तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार के विश्वास को अंगीकार करता है, और इस प्रकार वह अपने को हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य सम्प्रदाय का मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियाँ सनातन-धर्म नहीं हैं। एक हिन्दू अपनी श्रद्धा (विश्वास) बदल कर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपना विश्वास बदल कर हिन्दू बन सकता है या कोई ईसाई अपना विश्वास बदल सकता है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक विश्वास में परिवर्तन होने से अन्में की सेवा करने का शाश्वत-धर्म (वृत्ति) प्रभावित नहीं होता। हिन्दू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष विश्वास को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन-धर्म है।

वस्तुतः भगवान् के साथ हमारा सम्बन्ध सेवा का सम्बन्ध है। परमेश्वर परग भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग (सुख) के लिए उत्पन्न किये गये हैं और यदि हम भगवान् के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतन्त्र रूप से सुखी बन पाना सम्भव नहीं, जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किये बिना सुखी नहीं रह सकता। परमेश्वर की दिव्य प्रेमाभक्ति किये बिना जीव सुखी नहीं हो सकता।

भगवद्गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं

किया गया। उसमे (७ २०) कहा गया है

न गमैस्तैस्तैर्हतज्ञाना प्रपद्य तेऽन्यदेवता । त त नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया॥

"जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से चुप्त ली गई है वही देवताओ की प्राण में जाते है, ओर अपनी प्रकृतियों के अनुसार पूजा के विधि-विधानों का अनुसाण करते हैं।" गहाँ यह साफ कहा गया है कि 1ो काम-वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान् कृष्ण की पूजा न करके देवताओ की पूजा करते हैं। जहां हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी साणदायिक नाम का उच्छेह नरिं करते हैं। जुम्ल का अर्थ है सर्वोच्च आनन्द और इसकी पृष्टि हुई है कि पर्रमेश्वर समस्त आनन्द के आगार है। हम सभी आनन्द की हात्समा में लगे रहते हैं। अनन्द सर्वाभ्यसात् (वेदान्त-सृत्र १११२)। भगवान् की ही भौति जीव चेतना से पूर्ण है और वे सुख की तलासा में रहते हैं। भगवान् तो लित्य सुखी है, और यदि जीव उनकी सगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं।

भगवान् इस मत्यें लोक मे सुख से पूर्ण अपनी वृन्दावन लीलाएँ प्रदिशिस करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप-मित्रों के साथ, अपनी गोपका-मित्रों के साथ, वृन्दावन के अन्य निवासियों के साथ राथा गायों के साथ उनति लीलाएँ सुख से ओतफ्रोत है। वृन्दावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अपने पिता निव महापाज को भी इन्द्रदेव की पृत्रा करते से निरुत्साहित किया क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ाहें एकमात्र परमेश्वर की पृत्रा करनी चाहिए ग्योंकि जनका चरम-लक्ष्य भगवर्षभाग वो वापस जाना है।

भगवदगीता में (१५६) भगवान् श्रीकृष्ण वे धाम वा वर्णन इस प्रकार हुआ है

> न तद्भासयर्ते सूर्यों न शशाकों को न पावक। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्घाम परम मम॥

"मेरा परम धाम न तो सूर्य या चन्द्रमा द्वारा, 1 ही अग्नि या विजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो यहाँ पहुँच जाते है वे इस भौतिक जगत् में फिर कभी नहीं लौटते।"

यह रलोक उस जित्य आकाश (परमधाम) का वर्णन पस्तुत करने वाता है। निस्सन्देह हमे आकाश की भौतिक कल्पना है, और हम इसे सूर्य, चन्द, तारे आदि से सम्बन्धित सोचते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान् बताते हैं कि नित्य आकाश में सूर्य, चन्द्र, अग्नि या निजली किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्मज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुँचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्नार के धाम को जान लेना कठिन नहीं है। यह धाग गोलोक कहा जाता है। ब्रह्मसंहिता में (५.३७) इसका अतीव सुन्दर वर्णन मिलता है--गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूत:। भगवान् अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं फिर भी इस लोक से उन तक पहुँचा जा सकता है और ऐसा करने के लिए वे अपने सिच्चिदानन्द-विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तो फिर हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे चिन्तन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतार लेते हैं, और अपने श्यामसुन्दर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हँसी उड़ाते हैं क्योंकि वे हमारे जैसे बन कर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके हमारे साथ खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं गोचना चाहिए कि वे हमारी तरह हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियाँ (प्रतिरूप) होती हैं।

आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों (ब्रह्मज्योति) में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्मज्योति परम धाम कृष्णलोक से उद्भृत होती है और आनन्दमय तथा चिन्मयलोक, जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान् कहते हैं—न तद्भासयते सूर्यों न शशांको न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुँच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक (ब्रह्मलोक) को भी प्राप्त कर लें तो वहाँ भी वही जीवन की अवस्थाएँ—जन्म, मृत्यु, व्याधि तथा जरा होंगी। भौतिक ब्रह्माण्ड का कोई भी लोक संसार के इन चार नियमों से मुक्त नहीं है।

सारे जीव एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यान्त्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहाँ चले जायँ। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है—यान्ति देवव्रता देवान् पितृन यान्ति पितृव्रता:। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसकी कोई यान्त्रिक व्यवस्था नहीं है। गीता का उपदेश है—यान्ति देवव्रता देवान्। चन्द्र,

सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोगों की तीन विभिन्न स्थितियाँ है—उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवर्गीता बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र—यानि देवता देवान्—द्वारा उच्चता लोको, देवलोकों तक जाया जा सकता है। माध्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। कोर इस तरह चन्द्रमा, सुर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है।

फिर भी भगवद्गीता हमें इस जगत् के किगी लोक में जाने की सलाह नहीं देती क्योंकि चाहे हम किसी यात्रिक युक्ति से चालीस हजार वर्षों तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक, क्यों न चले जायें, लेकिन तो भी वर्षों हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक अधुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल संकेगी। लेकिन जो परमलोक, कृष्णलोक, या आध्यात्मिक आकारा गें किसी भी अन्य लोक में पहुँचना चाहता है, उमे वहाँ ये अधुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकारा में जितने भी लोक है, उनके गोलोक वृन्दावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान् श्रीकृष्ण का आदि धाम है। यह सारी जानकारी भगवदगीता में दी हुई है, और इसमे गपदेश दिया गया है वि किम प्रकार हम इस भौतिक जगत् को छोड़कर आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनन्दमय जीवन बिता सकते है।

भगवद्गीता के पन्द्रहर्वे अध्याय मे भौतिक जगत् का जीता जागता चित्रण हुआ है! कहा गया है

> ऊर्ध्वमूलमघ शाखमश्वतथ पाहुरज्ययम्। छन्दासि यस्य पर्णानि यस्त वेद रा नेदवित्॥

यहाँ पर भौतिक जगत् का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी बांडे कर्ष्यमुंखी है और शाखाएँ अधोमुखी है। हमे ऐमे वृक्ष का अनुभव जिसकी जांडे कर्ष्यमुंखी हो इस तरह हो पाता है यदि वाई नदी या जलाशय के किनोरं खड़ा होकर जल मे वृक्षो का प्रतिबिन्ब देखे तो उसे सारे वृक्ष उन्टे दिर्धगे—गादाएँ मीचे की ओर और जांडे करप की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक लगत् भी आध्यात्मिक लगत् का प्रतिबिन्ब है। यह लगत् वास्तविकतता का प्रतिबिन्ध (छाया) मात्र है। प्रतिबिन्ध (छाया) मात्र है। प्रतिबिन्ध (छाया) में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, होकिन प्रतिबिन्ध से हम समझ लेते है कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इसी प्रकार यहाँप मरुस्थल में जल नहीं होता, होकिन मृग-मर्गिचका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत् म न तो जल है, न सुध है, लेकिन आध्यात्मिक जगत् मे वास्तविक सुख-रूपी असती जल है।

भगवद्गीता में (१५५) भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित

प्रकार से आध्यात्मिक जगत् की प्राप्ति कर सकते हैं।

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदगव्ययं तत्॥

अव्यय पद अर्थात् सनातन राज्य (धाम) को वही प्राप्त होता है जो निर्मान-मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे लगे रहते हैं। कोई 'महाशय' बनना चाहता है, कोई 'प्रभु' बनना चाहता है तो कोई राष्ट्रपति, धनवान गा राजा बनना चाहता है। लेकिन जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियाँ शरीर से सम्बन्धित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं और इसकी अनुभृति होना ही आत्म-साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के तीन गुणों से जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवद्भक्ति के द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवद्भक्ति के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुप्कर है। उपाधियाँ तथा आसक्तियाँ हमारी कामवासना-इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण हैं। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाग सनातन-धाम को वापस जाने की कोई सम्भावना नहीं है। इस नित्य अविनाशी-धाम को वही प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवद्भक्ति में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है।

गीता में (८.२१) अन्यत्र कहां गया है:

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम॥

अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत् तक प्रकट नहीं है। हमारी इन्द्रियाँ इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस ब्रह्माण्ड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में काफी जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद्भागवत में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। इस भौतिक आकाश से परे आध्यात्मिक जगत् है वह अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। यदि किसी को कामना तथा लालसा करनी है तो भगवद्धाम की ही करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर इस जगत् में लौटना नहीं पड़ता।

इसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवद्धाम तक कैसे पहुँना

जाता है? इसकी सूचना *भगवद्गीता* के आठवे अग्याय में (८५) इस तरह दी गई है

> अन्तकाले च मामेव स्मरमुक्त्वा कलेवरम्। य प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्रत्र राशय॥

"जो कोई अन्त काल में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोडता है वह तत्काल मेरी प्रकृति वो प्राप्त होता है, इसमें तीनक भी सन्देह नहीं है।" जो व्यक्ति मृत्यु के समय कृष्ण का चिन्तन करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मृत्युष्प को सामय कृष्ण का चिन्तन करता है, वह कृष्ण को प्राप्त होता है। मृत्युष्प को चाहिए कि वह कृष्ण के स्वरण का स्मरण करे और यदि इस रूप का चिन्तन करते हुए वह मर जाता है तो वह भगवद्याम वो पाम पुरुष सिच्चतन-विग्रह है—अर्थात् उसका स्वरूप राष्ट्रवत, ज्ञान तथा आनन्द से पूर्ण रहता है। हमारा वह शरीर सिच्चतन-द गर्टा है, वह सत् नहीं अपितु असात् है। वह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, यर चित् ज्ञान से पूर्ण है। इस भगवद्याम का कोई ज्ञान नहीं है, वहां ति कि हमें इस भौतिक जगत् तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, व्यक्ति ऐसी अनेक वस्तुर्ए है, जो हमें ज्ञान नहीं है। वह शारवत का वस्तुर्ण है, अर्थन से अतियोध न हों कर उत्पाद से आत्योध है, वह सुवान है। इस ससार में चितने भी दुवा का हमें अनुभव होता है, वे शरीर से उत्पाद है, सेक स्वत्वा है, वह तुदन ही सिच्चतान-द शरीर प्राप्त करता है। इस सारार के व्यक्ति भगवा। कृष्ण का चिन्तन कारी हुए इस शरीर को त्यागता है, वह तुदन्त ही सिच्चतान-द शरीर प्राप्त करता है।

इस शरीर को त्याग कर इस जगत् में दूसरा शरीर भाएण करना भी सुव्यास्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निस्चित हो जाता है कि अगले जीवा में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसवा गिणंय उच्च अधिकारी करते है, स्वय जीव नहीं करता। इस जीवन में अपो वर्मों के अनुसार हम उनित् या अवनित करते है। यह जीवन अगले जीवा की तैयारी है। अतरण याद एम, यूस, जीयन, ऐ, प्रगन्दर्गम, पहुँचने, की, नैरागी, का, चेते, है, तो, यूस, प्रांग, को त्यागने के बाद हम भगवान् के ही सहुश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त वाते है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार है—ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त, और जैसा कि उद्घेख हो जुका है ब्रह्मज्योति (आध्यात्मिक आकाश) में असाख्य आध्यात्मिक लोक है। इन तोको की सख्या भौतिक जगत के लोकों की सख्या से कही अधिक बड़ी है। यह भौतिक जगत् अखिल सृष्टि का केवल चतुर्योश है (एकाशेन स्थितो जगत्)। इस भौतिक राण्ड म लाखों करोड़ों ब्रह्माण्ड हैं, जिनमें अरबों सूर्य, तारे तथा चन्द्रमा हैं। किन्तु यह समान भौतिक सृष्टि सम्पूर्ण सृष्टि का एक खण्ड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परब्रहा से तदाकार होना चाहता है वह तुरन्त ही परमेश्वर की ब्रह्मज्योति में भेज दिया जाता है, और इरा तरह वह आघ्यात्मिक आकाश को प्राप्त होता है। जो भक्त भगवान् के साजिष्य का भोग करना चाहता है वह वैकुण्ठ लोकों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनन्त है, जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों, यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में विभिन्न नामों, यथा प्रद्युप्त, अतिरुद्ध तथा गोविन्द के रूप मं, भक्त के साथ-साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अन्त में अध्यात्मवादी ब्रह्मज्योति, परमात्मा या भगवान श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से सम्बन्धित रहने वाला ही वैकुण्ठलोक में या गोलोक वृन्दावन में प्रवेश करता है। भगवान् यह भी कहते हैं कि ''इसमें कोई सन्देह नहीं है।'' इस पर दृढ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता, उसका बहिष्कार न करें, हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी च।हिए: "आपने जो कुछ कहा उस पर मैं विश्वास करता हूँ।" अतएव जब भगवान् यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी ब्रह्म, परमात्मा या भगवान् के रूप में उनका चिन्तन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भगवद्गीता में (८.६) उस सामान्य सिद्धान्त की भी व्याख्या है जो मृत्यु के समय ब्रह्म का चिन्तन करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना सुगम बनाता है:

> यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥

"अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस अवस्था को निश्चित् रूप से प्राप्त होता है।" अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की किसी एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में (६.७.६१) भगवान् की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है:

> विष्णु शक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा। अविद्याकर्गसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते।

परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी बुद्धि के परे

है, लेकिन बड़े-बड़े विद्वान् मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें तीन भागों में बाँटा है। सारी शक्तियों विष्णु-शक्ति है, अर्थात् वे भगवान् विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिन है। जीव भी परा शक्ति है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियाँ या भौतिक शक्तियाँ तामसी है। मृत्यु के समन हम या तो इस ससार की अपरा शक्ति में रहते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत् की शक्ति में चले जाते हैं।

अतएव भगवद्गीता में (८.६) कहा गया है

य य वापि स्मरन् भाव त्यजत्यनो कलेवरम्। त तमेवैति कौन्तेय सदा तद्गानभावित॥

''अपने इस शरीर को त्यागते समय म्लुष्य जिरा-जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म मे उस उस अवस्था को निश्चित रूप से प्राप्त होता है।''

जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक राक्ति के विषय में मोचन के आदी है। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति म किस प्रकार से जा सकते हैं? ऐसे बहुत से साहित्य है, यथा समाचारगा, पित्रकारें, उपन्यास आदि, जो हमारे विचारों वो भौतिक शक्ति से भर देते हैं। इस समय हमें ऐसे साहित्य में तल्लीन अपने चिन्तन को वैदिक साहित्य में तल्लीन अपने चिन्तन को वैदिक साहित्य में उपने चेत्रक श्रथ लिखे हैं, या प्रप्रण में पुराण करूपनासूत् नहीं है, अपितु ऐतिसासिक लेख है। चैतन्य-चितामृत में (मध्य २०१२२) निम्नितिखित कथन है

मायामुग्ध जीवेर नाहि स्वत कृष्णज्ञान। जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद-पुराण॥

भुलाकड जीवो या बद्धजीवों ने परमेरवर के साथ अपने सम्बन्ध को भुला दिगा है और वे सम भौतिक कार्यों के विषय में साचा में माप्र रहते हैं। इनकी विन्तन शांकि को आध्यात्मिक आकाश की ओर गोडने के लिए ही कृष्णदेशवर व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्गथम उन्होंने वेंद्र के चार विभाग किये, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुगणों में की, और अल्पों के विषय उन्होंने महाभारत की एचना की। महाभारत में ही भगवरणीता दी हुई है। तत्परचात् वैदिक साहित्य का सार वेदान्त-सून में दिया गया है और भागी पथ-प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदान्त-सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया जो श्रीमद्भागवत कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित लगाना चाहिए। जिस प्रकार भीतिकवादी लोग नाना श्रकार के समाचार पत्र,

पत्रिकाएँ तथा अन्य संसारी साहित्य के पढ़ने में घ्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान् द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इराके फल की गारंटी (प्रतिभू) देते हैं, ''इसमें कोई सन्देह नहीं है।''

तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्यसंशयः ॥

''इसिलए, हे अर्जुन! तुम कृष्ण के रूप में भेरा सदैव चिन्तन करो, और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके गुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे।'' (भगवद्गीता ८.७)।

वे अर्जुन से उसके कर्म (वृत्ति) को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान् कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्रा नहीं देते। इस जगत् में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज चार वर्णोमें विभाजित है- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान् वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार विणक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, विणक हो, प्रशासक हो या कि किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवनयापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान् अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए (मामनुस्मर)। यदि वह जीवन-संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता तो वह मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान् चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है—कीर्तनीय: सदा हरि:—मनुष्य को चाहिए कि भगवान् के नामों का उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान् का नाम तथा भगवान् अभिन्न हैं। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान् की शिक्षा कि ''मेरा स्मरण करों' तथा चैतन्य का यह आदेश कि "भगवान् कृष्ण के नामों का निरन्तर कीर्तन करों" एक ही हैं। इनमें कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अन्तर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी मे कोई अन्तर नहीं होता। अतएव हमें चौबीसों घण्टे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास कंरना होता है, और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना

होता है कि हम उन्हें सदा स्माण करते रहें।

यह किस प्रकार सम्भव है? आचार्यों ने मिनलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री परपुरुष में आसक्त होती है, या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोडकर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरन्तर सोचता रहता है। जो सी अपने प्रेमी के निषय में सोचती रहती है वह अपने घरेल कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृहकार्य को इतनी सावधानी से काती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में सन्देह भी न कर सके। इसी पकार हमें परम प्रेमी श्रीकृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचार रूप से करते चलना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ भावना चाहिए। यदि हममे परमेश्वर के लिए प्रगाढ प्रेम हो तो हम अपना कर्ग करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते है। लेकिन हमे प्रेमभाव उत्पन्न वरना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जन सदैव कृष्ण का चिन्तन करता था, वह कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान् कृष्ण अर्जुन को *योग* पद्धति बताते है तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए सम्भव नहीं।

> अर्जुन उवाच योऽय योगस्त्वया प्रीक्त साम्येन मधुसूदन। एतस्याह न पश्यामि चश्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्॥

"अर्जुन ने कहा हे ममुसुदन! आपने जिस योग पद्धति का सक्षेप मे वर्णन किया है, वह मेरे लिए अल्यावहारिक तथा असरा प्रतीत होती है, क्यॉकि मेरा मन अस्थिर तथा चचल है।" *भगवदगीता* (६ ३३)।

लेकिन भगवान् कहते है

योगिनामपि सर्वेषा मद्गतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान् भजते यो मा स मे युक्ततमो मृत ॥

"सम्पूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान् योगी भक्तियोग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अगने अन्तर में मेरे बारे में सोचता है, और मेरी दिव्य प्रेमार्भाक करता है, वह योग में मुझसे अच्छी तरह युक्त होता है और सबसे शेष्ठ है। यह मेरा मत है।" (भगवद्गीता ६ ४७) अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिन्तन करता है, वह सबसे बड़ा *योगी*, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम् भुक्त है। अर्जुन से भगवान् आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किन्तु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। लेकिन इसके लिए मनुष्य को भगवान् की दिव्य प्रेमाभक्ति में पूर्णतया समर्पित होना होगा।

वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यित मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में गग्न रहें तो स्वाभाविक है कि इन्द्रियाँ भी उनकी सेवा में लगी रहेंगी। इन्द्रियों के कार्य कम से कम वाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना वदल जाती है। भगवद्गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जाय। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवद्धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इन्द्रियाँ स्वतः उनकी सेना में लग जाती है। यह कला है और यही भगतद्गीता का रहस्य भी है कि श्रीकृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रहा जाय।

आधुनिक मनुष्य ने चन्द्रमा तक पहुँचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया। यदि मनुष्य को पचास वर्ष आगे जीना है, तो उरो चाहिए कि वह अपना थोड़ा समय भगवान् का स्मरण करने के अध्यास में लगाए। यह अध्यास भक्तियोग है:

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेननम्। अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्॥ (श्रीमद्भागवत ७.५.२३)

ये नौ विधियाँ हैं जिनमें स्वरूपसिद्ध व्यक्ति से भगवद्गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है। यह मनुष्य भगवत् चिन्तन की ओर दौड़ेगा। इससे परमेश्नर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्नर की संगति के लिए उपयुक्त है।

भगवान् आगे भी कहते हैं

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥

"हे अर्जुन! जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिगा अपने मन को निरनार मुझे स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझ को अवश्य प्राप्त होता है।" (भगवदगीता ८.८)

यह कोई कठिन पद्धित नहीं है तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से गीखना चाहिए। तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्—मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाय। मन सदैन इधर-उधर चलता रहता है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवा। शीकृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केन्द्रित करने का अभ्यास नरे। मन स्वभावत चवल है, इधर-उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर होता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम् अर्थात विन्यलोक मे भगवान का चिनता करना चाहिए। चाम अनुभृति या चरम उगलिक्ष के साधन भगवत्यीका में बताये गये है, और इस ज्ञान के द्वार सर्वों ने लिए उन्मुक्त है। किसी के लिए रोक-टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिन्तन करके उनके पास पहुँच सकते है, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिन्तन हर एक के लिए सम्भव है।

भगवान आगे भी कहते है (भगवदगीता ९३२-३३)

मा हि पार्थं व्यपाशित्य येऽपि स्यु पापयोनय । स्थियो वैश्यास्तथा शृहास्तेऽपि यान्ति परा गतिम्॥ किं पुनर्ज्ञाहाणा पुण्या भक्ता राजर्थयस्तथा। ——आनित्यससुख लोकमिम प्राप्य भजस्य माम्॥

इस तरह भगवान् कहते है कि कैस्य, षतिता सी या श्रमिक अथवा अधायो।न को प्राप्त मनुष्य भी ब्रह्म को पा सकता है। उसे बहुत विकसित बृद्धि वी आवस्यकता नहीं पड़ती। बात यह है कि जो कोई भिति-योग के सिद्धान्त को स्वीकार करता है, और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तस्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीवार करता है वह आध्यारिम आकाश में भगवान् तक पहुंच सकता है। यदि वोई भगवर्गीता में बताये गये सिद्धान्तों को श्रहण करता है, तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हत पाता है। यही भगवर्गीता को सार सर्वेख है।

साराश यह कि भगवद्गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढता चाहिए। गीता शास्त इद पुण्य य पठेत प्रयत पुमान्—यदि कोई भगवद्गीता के उपदेशो का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा कहाँ से मुक्त हो सकता है। भय शोकादिवर्जित । वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा (गीतामाहात्म्य १)

एक अन्य लाभ भी होता है

गीताध्यायन शीलस्य प्राणायमपरस्य च । नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च्॥ "यदि कोई भगवद्गीता को निष्ठा तथा गम्भीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान् की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता" (गीता माहात्म्य २)। भगवान् भगवद्गीता (१८.६६) के अन्तिग अंग्र में सस्वर कहते हैं—

> सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच:॥

"सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा। तुम डरो मत।" इरा प्रकार अपनी शरण में आये भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान् अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं।

> मिलने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। सकुद् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्॥

"मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवद्गीता -रूप पवित्र गंगा-जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मिलनता से सदा-सदा के लिए मुक्त हो जाता है। (गीता माहात्म्य ३)।

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्तविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपनाद्विनिःसृता॥

चूँिक भगवद्गीता भगवान् के मुख से निकली है, अतएव किसी को अग वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवद्गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पाठ करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना सम्भव नहीं रह गया है। लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवद्गीता ही पर्याप्त है क्योंकि यह समरत वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान् ने किया है (गीता माहात्म्य ४)।

जैसा कि कहा गया है:

भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनि:सृतम्। गीता-गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते॥

''जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाय जो भगवद्गीता का अमृत पान करता हो? भगवद्गीता महाभारत है और गगा भगवान् के चरणकमतो से निकली है। निस्सान्देह भगवान् के मुख तथा चरणों में बोई अन्तर नहीं है लेकिन निणक्ष अध्ययन से हम पाएँग कि भगवद्गीता गगा-जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है

> सर्वोपनिषदो गावो दोग्घा गोपालनन्दन । पार्थो बत्स सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृत महत्॥

"यह गीतोपनिषद, भगवद्गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और म्वालावाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे है। अर्जुन बछडे के समान है, और सार विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद्गीता के अमृतमय दूम का पान करने वाले है। (गीता माहालय दूम का पान करने वाले है। (गीता माहालय दूम का पान करने वाले है। (गीता माहालय दूम का पान करने वाले है।

एक शास्त्र देवकी पुत्रगीतम्। एको देवो देवकीपुत्र एव॥ एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि। वर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा॥ (गीता माहात्म्य ७)

आज के मुग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक घर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यन्त उत्पुक है। अतएव एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम्—केवल एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम्—केवल एक शास्त्र भगवद्गीता हो, जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एय—सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो—शीकृष्ण। एकोमन्त्रस्तस्य गामिनि—और एक मन्त्र, एक प्रार्थना हो—उतके नाम का कीतेन रो कृष्ण, हो कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, हो के हो। हो राम, हो रोम, हो पा, हो सा राम, हो हो। कर्मायंक तस्य देवस्य सेवा—और केवल एक ही कार्य हो—अगवान् की सेवा।

### वसपरा

एव परम्मराप्राप्तम् इम राजपंथी थितु (भगवद्गीता ४२)। यह भगवद्गीता थथारूप इस गिष्ण-गरम्पा द्वारा प्राप्त हुई है- है श्रीकृष्ण ? ब्रह्मा ३ नारद ४ व्याप्त ५ मध्य ६ अखोम्य १० जयतीर्थ ११ प्राम्तिम् ५१ दयानिथि १३ विद्यानिथि १४ राजेन्द्र १५ जयपर्म १६ पृश्योतम १७ ब्रह्मण्यतीर्थ १८ व्याप्ततीर्थ १९ लक्ष्मीणित २० माध्येन्द्रपुरी २१ ईखपुरी (नित्यान्द अद्वैत) २२ श्रीचैतन्य महाप्रपुर २३ रूप (स्वरूप, सनातन) २४ पुनाथ, जीव २५ कृष्णदास २६ नरीतम २७ विश्वनाथ २८ (बलदेव), जगन्नाथ १९ मिकिनोद ३० गौरिकेशोर ३१ मिकि सिद्धान्त सरस्वती ३२ ए सी भिकिनेदान्त स्वामी प्रभुगाद।

## अध्याय एक "अर्जुनिवनदेशेग"



# कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण

धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव:। मामकाः पाण्डवाशैव किमकुर्वत सञ्जय।।९॥

धृतराष्ट्र. उदाष्ट—राजा पृतराष्ट्र ने कहा; धर्म-क्षेत्रे—धर्मभूमि (तीर्धस्थल) मे; कुरु-क्षेत्रे—कुरुक्षेत्र नामक स्थान में; समयेतार—एकत्र; युपुत्सव—युद्ध करने की इच्छा से; मामका—मेरे पक्ष (पृत्री); पाण्डवा:—पाण्डु के पुत्रों ने; ए—तथा; एव—निश्चय ही, किम्—क्या; अकुर्वत—किया, सञ्जय—हे सजय।

### अनुवाद

धृतराष्ट्र ने कहा: हे संजय! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकब्र हुए मेरे तथा पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया?

### तात्पर्य

भगवद्गीता एक बहुपठित आस्तिक विद्या है जो गीता-माहात्म्य में सार रूप में दी हुई है। इसमें यह उद्घेख है कि म्दुप्य को चाहिए कि वह श्रीकृष्ण के भक्त की सहायता से छानबीन करके भगवद्गीता का अप्ययन करे अंत्र ह्याप्रेप्रीत व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस रूप में गीता को साक्षात् भगवान् कृष्ण से मुझ और उसका उपदेश ग्रहण किया, उसी रूप में भगवद्गीता साक्षात् स्पष्ट ज्ञान का उदाहरण है। यदि उसी गुह-पत्परा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद्गीता समझने का सीभाय्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शासों के अध्ययन को मात कर देता है। पाठक को भगवद्गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बाते मिलेगी अपितु ऐसी बाते भी मिलेगी जो अन्यत्र करीं उपलब्ध नहीं हैं। यही *गीता* का विशिष्ट मानदण्ड है। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण के द्वारा साक्षात् उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है।

महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएँ इस महान् दर्शन के मूल सिद्धान्त का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की अवतारणा कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थस्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान् द्वारा मानव जाति के पथ-प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे।

धर्मक्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन के पक्ष में श्रीभगवान् स्वयं उपस्थित थे। कुरुओं के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की सम्भावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध थे। अतः इसी सन्देह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, ''उन्होंने क्या किया?'' वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पाण्डु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियित (भाग्य, भावी) के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उन्नेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है अतः धृतराष्ट्र अत्यन्त भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर कैसा प्रभाव पड़ता है। उसे भलीभाँति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पाण्डु के अन्य पुत्रों पर अत्यन्त अनुकूल पड़ेगा क्योंकि वे सभी स्वभाव से पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में वैठे-बैठे कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्धस्थल की स्थिति के विषय में पूछा।

पाण्डव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र, दोनों ही एक वंश से सम्बधित हैं किन्तु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जान-बूझ कर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पाण्डु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पाण्डु के पुत्रों अर्थात् अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनःस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है उसी प्रकार इस कथा के आरम्भ से ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता थ्रीकृष्ण उपस्थित हों वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितान्त धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जायेगी। यहाँ धर्मक्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की, उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त, यही सार्थकता है।

### सञ्जय उवाच

हृप्दा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्॥सा

सञ्जय उवाच—सजयनेकहा, हृष्ट्वा—देखकर, तु—तेकिन, पाण्डव-अनीकम्— पाण्डवों की सेना को, व्यूडम्—व्यूहरचना को, दुर्योधन—राजा दुर्योधन ने, तदा—उस समय, आधार्यम्—शिक्षक, गुरु, उपसगम्य—के पास जाकर, राजा—राजा, वस्त्रनम्—शब्द, अञ्चवीत्-कहा।

### अनुवाद

सजय ने कहा हे राजन्<sup>1</sup> पाण्डुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरधना देखकर राजा दुर्पोपन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे।

#### नामा

पृतापष्ट्र जन्म से अन्धा था। दुर्भाष्यवश वह आध्यात्मिक रृष्टि से भी विचत था। वह यह भी जानता था कि उसी के समन उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अधे है और उसे विश्वास था कि वे पाण्डवों के साथ कभी भी मामले में अधे है और उसे विश्वास था कि वे पाण्डवों के साथ कभी भी फिर भी उसे तीर्थस्थान के प्रभाव के विषय में सन्देह था। इसीलिए युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मतब्य में सन्देह था। इसीलिए युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मतब्य में सन्वर था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे थे। सजय ने पाजा को बाताया कि उसका पुत्र दुर्भाभि साथ पाण्डवों की सेना को देखका तुत्र दुर्भाभि को पान के समझौता करने नहीं जा रहे थे। सजय ने पाजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्भाभि किया गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कह कर सन्वीधित किया गया है तो भी स्थिति की गामीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अताय दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किन्तु जर सेन पाण्डवों की ब्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक ख्यवहार उसके भय को विश्न न पाया।

### पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महर्ती चमूम्। व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥३॥

पश्य—देखिये, एताम्—इस, पाण्डु-पुत्राणाम्—पाण्डु के पुत्रो की, आचार्य—हे आचार्य (गुरु), महतीम्—विशाल, चमूम्—सेना को, व्यूदाम्—व्यवस्थित, हृपद-पुत्रेणः—हृपद के पुत्र हारा, तव—तुम्हारे, शिच्येण-शिप्य ह्रारा, धी-मता— अत्यन्त बुद्धिमान।

## अनुवाद

हे आचार्य! पाण्डुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान् शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कीशल से व्यवस्थित किया है।

## तात्पर्य

परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान् ब्राहाण सेनापित द्रोणाचार्य के दोपों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा हुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप हुपद ने एक महान् यज्ञ सम्पन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभाँति जानता था किन्तु जब हुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध-शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक-रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में पाण्डवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूहरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्वलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि वह अपने प्रिय शिप्य पाण्डवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यन्त प्रिय एवं तेजस्वी शिप्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है।

# अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ:॥४॥

अत्र—यहाँ; शूराः—वीर; महा-इषु-आसाः—महान् धनुर्धर; भीम-अर्जुन—भीम तथा अर्जुन; समाः—के समान; युधि—युद्ध में; युयुधानः—युयुधान; विराटः— विराट; च—भी; हुपदः—हुपद; च—भी; महारथः—महान् योद्धा।

# अनुवाद

इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं—यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद।

### तात्पर्य

यद्यपि युद्धकला में द्रोणाचार्य की महान् शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था किन्तु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यन्त बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है।

### धृष्टकेतुश्चेकितान. काशिराजश्च वीर्यवान्। पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुड्गव ॥५॥

पृष्टकेतु—पृष्टकेतु, चेकितान—चेकितान, काशिराज—काशिराज, च-भी, वीर्यवान्—अत्यन्त शक्तिशाली, पुरुचित्—पुरुचित्, कुन्तिभोज—कुन्तिभोज, च-तथा, शैक्य—शैब्य, च-नया, नरपुडूच—मानव समाज मे वीर।

अनुवाद

इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशिराज, पुरुजित, कुन्तिभोज तथा शैब्य जैसे महान् शक्तिशाली योद्धा थी हैं।

> युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमीजाश्च वीर्यवान्। सीभद्रो द्वीपदेयाश्च सर्व एव महारथा ॥६॥

युधामन्यु-—युधामन्यु, ध--तथा, विक्रान्त---पराक्रमी, उत्तमौजा---उत्तमौजा, ध--तथा, वीर्षुवान्--अत्यन्त शक्तिशाली, सीमद्र---सुभद्रा का पुत्र, द्रीपदेया---द्रोपदी के पुत्र, ध--तथा, सर्वे--सभी, एव---निश्चय ही, महातथा---महास्त्री।

अनुवाद

पराक्रमी युधामन्यु, अत्यन्त शक्तिशाली उत्तमीजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रोपदी के पुत्र—सभी ये महारथी हैं।

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते॥७॥

अस्माकम्—हमारे, तु—लेकिन, विशिष्टाः—विशेष शक्तिशाली, थे—जो, तान्—उनको, निवोध—जग्र जान लीजिये, जानकारी प्राप्त कर ले, द्विज-उत्तम—हे ब्राह्मणुश्रेष्ठ, नायका—सेनापति, कप्तान, मम—मेरी, सैन्यस्य—सेना के, सज्ञा-अर्थम्—सूचना के लिए, तान्—उन्हे, द्ववीधि—बता रहा हूँ, ते—तुमको।

अनुवाद

किन्तु हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को सचालित करने में विशेष रूप से पटु हैं।

> भवान्भीप्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्चय । अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च॥८॥

भवान्—आप, भीव्यः—पितामह भीव्यः, च—भी, कर्णः—कर्णः, कृपः—कृपः, च—तथा, समितिञ्चयः—सदा सग्राम विजयी, अञ्चत्थामाः—अरवत्थामा विकर्ण:—विकर्ण; च—तथा; सीमदत्ति:—सोमदत्त का पुत्र; तथा—भी; एव— निश्चय ही; च—भी।

अनुवाद

मेरी सेना में स्वंय आप, भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं।

# तात्पर्य

दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सौमदित्त या भूरिश्रवा बाह्लीकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुन्ती के गर्भ से राजा पाण्डु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा वहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी।

अन्ये च बहवः शूरा मद्थे त्यक्तजीविताः। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः॥९॥

अन्ये—अन्य सब; च—भी; बहव:—अनेक; शूरा:—वीर; मत्-अर्थे—मेरे लिए; त्यक्त-जीविता:—जीवन का उत्सर्ग करने वाले; नाना—अनेक; शस्त्र—आयुध; प्रहरणा:—से युक्त, सुसज्जित; सर्वे—सभी; युद्ध-विशारदाः—युद्धविद्या में निपुण।

अनुवाद

ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्धविद्या में निपुण हैं।

# तात्पर्य

जहाँ तक अन्यों का—यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का सम्बंध है वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुित देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में, यह पूर्विनिश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सिम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जायेंगे। निस्सन्देह अपने मित्रों की संयुक्त शिक्त के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था।

# अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्।।१०॥

अपर्याप्तम्—अपरिमेय; तत्—वह; अस्माकम्—हमारी; बलम्—शक्ति; भीष्य— पितामह भीष्म द्वारा; अभिरक्षितम्—भलीभाँति संरक्षित; पर्याप्तम्—सीमित; रा—लेकिन; इदम्—यह सब; एतेषाम्—पाण्डवों की; बलम्—शक्ति; भीम—भीम द्वारा, अभिरक्षितम्—भलीभौति सुरक्षित।

### अनुवाद

हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभाँति सरक्षित हैं, जबकि पाण्डवों की शक्ति, भीम द्वारा भलीभाँति संरक्षित होकर भी सीमित है।

#### तात्पर्य

यहाँ पर दुर्योघन ने तुलनात्मक शांकि का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यन्त अनुभवी सेनानायक पितामह भीष्म के द्वारा विशेष रूप से सरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त सेनाओं की शांकि अपिसेय हैं। दूसरी ओर पाण्ड की सेनाएँ सीमित है क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है जो भीष्म की तुलना मे नगण्य है। दूर्योधन सदैव भीम से ईंग्यों करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी। किन्तु साथ ही उसे दूर विश्वास था कि भीष्म के द्वारा ही होगी। किन्तु साथ ही उसे दूर विश्वास था कि भीष्म की अस्थित ने उसकी विश्वय निश्चित है क्योंकि भीष्म कही अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध मे विजयी होगा उसका यह दूर निश्चय था।

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिता.। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि।।११॥

अयनेषु—मोर्चो में, च—भी, सर्वेषु— सर्वत्र, यथा-भाषाम्—अपने-अपने स्थानो पर, अवस्थिताः—स्थित, भीष्मम्—पितामह भीष्म के प्रति, एव—निश्चय ही, अभिरक्षन्तु—सहायता करनी चाहिए, भवन्त-—आप, सर्वे—सब के सब, एव

### अनुवाद

अतएव सैन्यव्यूह में अपने-अपने मोर्चो पर खडे रहकर आप सभी पितामह भीष्म को पूरी-पूरी सहायता दे।

#### तात्पर्ये

भीप्प पितामह के शौर्य की प्रशसा करने के बाद दुर्योघन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है अत दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढग से स्थिति सैभालने के उदेरथ से उपर्युक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीप्पदेव निस्सन्देह महानतम् योद्धा है किन्तु अब वे युद्ध हो चुके है अत प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारो ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष घ्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में सुद्ध करने में लग बार्य और शतु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अत यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी-अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें।

दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीप्पदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीप्पदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहायावस्था में भरी सभा में नम्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पाण्डवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था।

# तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्॥१२॥

तस्य—उसका; सञ्जनयन्—बढ़ाते हुए; हर्षम्—हर्प; कुरु-वृद्धः—कुरुवंश के वयोवृद्ध (भीप्म); पितामहः—पितामह, वाबा; सिंह-नादम्—सिंह की सी गर्जना; विनद्य—गरज कर; उच्चैः—उच्च स्वर से; शङ्खंम्—शंख; दध्मौ—बजाया; प्रताप-वान्—बलशाली।

अनुवाद

तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह-गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ।

### तात्पर्य

कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गये और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यन्त उच्च स्वर से अपना शंख बजाया जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात् भगवान् श्रीकृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस सम्बन्ध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे।

# ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः। सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्॥१३॥

ततः—तत्पश्चात्; शंङ्खाः—शंखः; च—भीः; भेर्यः—बड़े-बड़े ढोल, नगाड़े; च—तथाः; पणव-आनक—ढोल तथा मृदंगः; गोमुखाः—शृंगः; सहसा—अचानकः;

#### कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्यनिरीक्षण अध्याय १

एव—निरचय ही, अभ्यहन्यना—एकसाथ बजाये गये, स—वह, शब्द—स स्वर, तुमुल--भयकर, अभवत्-हो गया।

### अनुवाद

तत्पञ्चात् शख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एकसाथ वज : वह समवेत स्वर अत्यन्त भवकर था।

> ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ। माधवः पाण्डवशैव दिल्यौ शृह्वौ प्रदध्मतु ॥१४॥

तत-तत्पश्चात्, श्वेतै-श्वेत, हवै-धोडो से, युक्ते-युक्त, महति-विश स्यन्दने—स्थ मे, स्थितौ—आसीन, माधव-कृष्ण (लक्ष्मीपति), पाण्डव अर्जुन (पाण्डुपुत्र), च-तथा, एव-निरचय ही, दिव्यी-दिव्य, शङ्की--र प्रदध्मतु---बजाये।

### अनुवाद

दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आ कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शख बजाये।

### तात्पर्य

भीप्पदेव द्वारा बजाये गये शख की तुलना मे कृष्ण तथा अर्जुन के शखीं दिव्य कहा गया है। दिव्य शखों के नाद से यह सूचित हो रहा था दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी क्योंकि कृष्ण पाण्डवों के में थे। जयस्तु पाण्डुपुत्राणा येवा पक्षे अनार्दन — जय सदा पाण्डु के पुत्र-की होती है क्योंकि भगवान् कृष्ण उनके साथ है। और नहीं नहीं भग विद्यमान है, वहीं वही लक्ष्मी भी रहती है क्योंकि वे अपने पति के ि नहीं रह सकती। अत जैसा कि विष्णु या भगवान् कृष्ण के शख द्वारा उ दिल्य ध्वनि से स्चित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनो ही अर्जुन की प्रत

पाञ्चजन्यं हृपीकेशो देवदत्तं धनञ्जय.।

जहाँ कहीं भी यह जायेगा वहाँ विजय निश्चित है।

कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, जिस रथ मे दोनों मित्र आसीन थे वह उ को अग्रि द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनो लोको

पौण्ड्रं दध्मौ महाशृह्धं भीमकर्मा वृकोदर.।।१५॥ पाञ्चजन्यम्—पाञ्चजन्य नामक, हृषीक-ईश-—हृषीकेश (कृष्ण जो भक्तों इन्द्रियों को निर्देश करते हैं), देवदत्तम्—देवदत्त नामक शख, धनम्-जय---धनः (अर्जुन, धन को जीतने वाला), पाँण्डुम्--पौण्डु नामक शख, दध्मी--वज उदर:---पेटू या अतिभोजी (भीम) ने।

अनुवाद

भगवान् कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख वजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौण्ड्र नामक भयंकर शंख वजाया।

## तात्पर्य

इस श्लोक में भगवान् कृष्ण को ह्यीकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इन्द्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं अतः जीवों की इन्द्रियाँ भी उनकी इन्द्रियों के अंश हैं। चूँकि निर्विशेषवादी जीवों की इन्द्रियों का कारण वताने में असमर्थ हैं इसीलिए वे जीवों को इन्द्रियहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान् समस्त जीवों के हृद्यों में स्थित होकर उनकी इन्द्रियों का निर्देशन करते हैं। किन्तु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर लें और विशुद्ध भक्त की इन्द्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देश करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में भगवान् कृष्ण अर्जुन की दिव्य इन्द्रियों का निर्देशन करते हैं इसीलिए उनको हृयीकेश कहा गया है। भगवान् के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न-भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था, गौवों तथा इन्द्रियों को आनन्द देने के कारण गोविन्द कहलाते हैं, वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है, देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम वेसकीनन्दन है, वृन्दावन में यशोदा के साथ बाल-लीलाएँ करने के कारण ये यशोदानन्दन हैं, अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थसारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम हृपीकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन का निर्देशन किया।

इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ सम्पन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अतिमानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिम्बासुर का वध। अतः पाण्डवों के पक्ष में श्रीकृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बनाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यन्त प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था; न तो परम निदेशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी (श्री) थीं। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्वनिश्चित थी—शंखों की ध्वनि मानो यही सन्देश दे रही

अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर। सहदेवश सुघोषमणिपुष्पकौ।।१६॥ काश्यश्च परमेष्वास शिखण्डी च महारथ। थृष्टद्युम्नो विरादश्च सात्यिकशापराजित ॥१७॥ द्रुपदो द्रोपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते।

सीभद्रश्च महाबाहु शृङ्खान्दघ्मु पृथक्पृथक्।।१८।। अनन्त-विजयम्—अनन्त विजय नाम का शख, राजा—राजा, कुन्ती-पुत्र—कुन्ती अनन-ावजप्यम्—अनन्त विजय नाम का साझ, राजां—राजां, कुन्ती-पुत्र —कुन्ती का पुत्र, पुधिष्ठिर—पुधिष्ठरं, नकुन्त—नकुन्त, सहदेव-सहदेद, च—तथा, पूषोप-मिण-पुण्यकौ—पुधोप तथा प्रिणुण्यक नामक शाख, काश्य —काशी (बाराणसी) का राजा, ध—तथा, परा-ईयु-आय—महान् धरुपंर, शिखण्डां—विखण्डां, च—भी, महा-रथ—हजार्थ से अकेले लड़ने वाला, पुष्टपुम—पुष्टशुम्न (राजा हुपद का पुत्र), विसर्ट—विग्रट (राजकुमार जिसमे पाण्डवो को उनके अज्ञात वास के समय शरण दी), ध—भी, सात्यिक—सात्यिक (युपुणन श्रीकृष्ण का सार्त्यो), ध—तथा, अपराधिका—कभी न बीता जाने वाला, सदा विजयी, हुपद्—हुपद, पचाल का राजा, द्रीपदेया—द्रीपदी के पुत्र च—भी, सर्वशः— सभी, पृथिवी-पते—हे राजा, सौमद्र—सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ने, च—भी, महा-बाहु-विशाल भुजाओ वाला, शङ्कान्-शख, दध्मु-बजाया, पृथक्-पृथक्-अलग-अलग।

#### अनुवाद

हे राजन्। कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनतविजय नामक शख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एव मणिपुष्पक शख बजाये। महान् धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखण्डी, धृष्टधुम्न, विराट, अजेय सास्यांक, हुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुमद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सर्वों ने अपने-अपने शंख बजावे।

## नात्पर्ध

सजय ने राजा पृतराष्ट्र को अत्यन्त चतुराई से यह बताया कि पाण्डु के पुत्रों को घोखा देने तथा राज्यसिहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविचेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणो से पहले से ही यह सूचित जानजन्म नात रतानाच नात वा तिक्या च पहल से हैं कि हम महायुद्ध में साग्र कुम्बरा माग्र वायेगा। पितामह भीप्प से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौजों तक विश्व के अभेक देशों के एवाओ समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का बिनाश निश्चित था। यर सारी दुर्पटना सजा पृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी क्योंकि उसने अपने पुतों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था।

# स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्॥१९॥

सः—वहः घोषः—शब्दः धार्तराष्ट्राणाम्—धृतराष्ट्र के पुत्रों केः हृदयानि—हृदयों कोः व्यदारयत्—विदीर्ण कर दियाः नभः—आकाशः च—भीः पृथिवीम्—पृथ्वीतलकोः च—भीः एव—निश्चयहीः तुमुलः—कोलाहलपूर्णः अभ्यनुना-दयन्—प्रतिध्वनित करताः, शब्दायमान करताः।

अनुवाद

इन विभिन्न शंखों की ध्विन कोलाहलपूर्ण वन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी।

## तात्पर्य

जव भीप्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने-अपने शंख वजाये तो पाण्डवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता किन्तु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पाण्डव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गये। इसका कारण स्वयं पाण्डव और भगवान् कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो।

> अथ व्यस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः। प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः॥२०॥ हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते।

अथ—तत्पश्चात्; व्यवस्थितान्—स्थित; दृष्ट्वा—देखकर; धार्तराष्ट्रान्—धृतराष्ट्र के पुत्रों को; किप-ध्वजः—जिसकी पताका में हनुमान अंकित हैं; प्रवृत्ते—किटबद्ध; शस्त्र-सम्पाते—वाण चलाने के लिए; धनुः—धनुप; उद्यम्य—ग्रहण करके, उठाकर; पाण्डवः—पाण्डुपुत्र (अर्जुन) ने; हषीकेशम्—भगवान् कृष्ण से; तदा—उस समय; वाक्यम्—वचन; इदम्—ये; आह—कहे; मही-पते—हे राजा।

# अनुवाद

उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पाण्डुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठा कर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन्! धृतराष्ट्र के पुत्रों को ब्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से ये वचन कहे।

## तात्पर्य

युद्ध प्रारम्भ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पाण्डवों

की सेना की अग्रत्याशित व्यवस्था से धृतग्रष्ट के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे क्योंकि युद्धभूमि में पाण्डवो का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हिनुमान का चिन्ह भी विजय का सुवक है क्योंकि हनुमान ने राम तथा प्रवण युद्ध में राम की सहायता की थी जिसार राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनो उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते है वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्यसिनीं, वैभव को देवी सीता उपस्थित रहती है। अत अर्जुन के लिए किसी भी शहु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इन्द्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सद्दरपामर्था प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में, जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शारवत भक्त के लिए की थी, निर्मित विजय के लक्षण स्मार्थ थे।

अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत॥२१॥ यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्।

कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्णसमुद्यमे॥२२॥

अर्जुन उवाध—अर्जुन ने कहा, सेनयो —सेनाओ के, उभयो —सेनो, मध्ये—श्रीव में, रधम्—एय की, स्थापय—खड़ा करे, में—मेरे, अच्युत—हे अच्युत, यावत्—जबतक, एतान्—येसब, निरीक्षे—देखसकूं, अहम्—मैं, योद्ध-कामान्— युद्ध की इच्छा रखने वालों की, अवस्थितान्—युद्धपूमि में एकत्र, कैन्—िकनके-किनके, मया—मेरे द्वारा, सह—साथ, योद्धयम्—युद्ध किया जाना है, अस्मिन्—इस, रण—सपर्ष, झगडा, समुद्यो—उद्यम या प्रयास मे।

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा: हे अच्युत क्या करके मेरा श्य दोनों सेनाओं के बीच ले चलें जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलापा रखने वालों को और शखों की इस महान् परीक्षा में जिनसे मुझे सर्थर्ष करना है, उन्हें देख सकुँ।

## तात्पर्य

यद्यपि ग्रीकृष्ण साक्षात् श्रीभगवान् हैं, किन्तु वे अहैतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तो पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई सकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कह कर सम्बोधित किया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किन्तु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इन्द्रियों के स्वामी श्रीभगवान् हृपीकेश हैं। भगवान् तथा उनके सेवक का सम्बन्ध अत्यन्त मधुर एवं दिव्य है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान् भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की ताक में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनन्द का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न वनें अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञापालक हैं और उनको आज्ञा देने वाला उनके ऊपर कोई नहीं है। किन्तु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनन्द मिलता है यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं।

भगवान् का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बन्धु-बान्धवों से युद्ध करने की तिनक भी इच्छा न थी, किन्तु दुर्योधन के शान्तिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्धभूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यन्त उत्सुक था कि युद्धभूमि में कौन-कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्धभूमि में शान्ति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं।

# योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः॥२३॥

योत्स्यमानान्—युद्ध करने वालों को; अवेक्षे—देखूँ; अहम्—मैं; ये—जो; एते—वे; अत्र—यहाँ; समागता:—एकत्र; धार्तराष्ट्रस्य—धृतराष्ट्र के पुत्रों की; दुर्वुद्धे:—दुर्वुद्धि; युद्धे—युद्ध में; प्रिय—मंगल, भला; चिकीर्षव:—चाहने वाले।

अनुवाद

मुझे उन लोगों को देखने दीजिये जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र (दुर्योधन) को प्रसन्न करने की इच्छा से आये हुए हैं।

## तात्पर्य

यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साँठगाँठ से पापपूर्ण योजनाएँ बनाकर पाण्डवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया होगा वे उसी के समानधर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन-कौन से लोग आये हुए हैं। किन्तु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना रहा था, यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसके व मे विराजमान थे।

### मञ्जय उवाच

## एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्॥२४॥

सझय उदाच—सञ्जय ने कहा, एथम्—इस प्रकार, उक्त—कहे गये, हपीकेशः भगवान् कृष्ण ने, गुडाकेशेन—अर्जुन द्वारा, भारत—हे भरत के वा सेनयो—सेनाओं के, उभयो—दोनों, मध्ये—मध्य में, स्थापियान—खड़ा क स्थ-उत्तमम्—उस उत्तम स्थ को।

### अनुवाद

संजय ने कहा हे भारत। अर्जुन द्वारा इस प्रकार सम्बोधित किये र पर भगवान् कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को हा। खडा कर दिया।

#### नात्पर्य

इस स्तोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ है नीद जो नीद को औत तेता है वह गुड़ाकेश है। नीद का अर्थ अज्ञान भी अत अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नीद तथा अज्ञान रोनो पर वि प्राप्त की थी। कृष्ण के फक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी भुला पाया क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि च अथवा सोते हुए भी भक्त कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के वि से कभी गुक्त नहीं रह सकता। अत कृष्ण का भक्त अनका निप्तर कि करते हुए मीद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्णभावना या समाथि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इन्द्रियो तथा मन के निर्देशक अ हुपीकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मन्तव्य की समझ गये कि वह । सेताओं के मध्य में एय को खड़ा करना चाहता है। अत उन्होंने वैसा किया और फिर वे इस एकार चोले।

## भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थं पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति॥२५॥

भीष्म—पितामह भीष्म, ब्रीण—गुरु द्रोण, प्रमुखत-—सम्ब, सर्वेषाम्—सर्वे ध--भी, मही-शिताम्—ससार भर के राजा, उवाच--कहा, पार्थ-हे र् के पुत्र, पश्य--देखो, एतान्--इन सर्वो को, समवेतान्- एकत्रित, कुरून्-चुरू के सदस्यों को; इति-इस प्रकार।

# अनुवाद

भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान् ने कहा कि हे पार्थ! यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो।

## तात्पर्य

समस्त जीवों के परमात्मास्वरूप भगवान् कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में हपीकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात् पृथा या कुन्तीपुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूँकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किन्तु जब उन्होंने अर्जुन से "कुरुओं को देखों" कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुक्त कर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्वसूचना परिहास वश दी है।

# तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितॄनथ पितामहान्। आचार्यान्मातुलान्ध्रातॄन्पुत्रान् पौत्रान्सर्खीस्तथा। श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि॥२६॥

तत्र—वहाँ; अपश्यत्— देखा; स्थितान्—खड़े; पार्थः—पार्थ ने; पितृन्—िपतरों (चाचा-ताऊ) को; अथ—भी; पितामहान्—िपतामहों को; आचार्यान्—िशिक्षकों को; मातुलान्—मामाओं को; भ्रातृन्—भाइयों को; पुत्रान्—पुत्रों को; पीत्रान्—पीत्रों को; सखीन्—िमत्रों को; तथा—और; श्वशुरान्—श्वसुरों को; सुहृदः—शुभिचिन्तकों को; च—भी; एव—िनश्चय ही; सेनयोः—सेनाओं के; उभयोः—दोनों पक्षों की; अपि—सहित।

# अनुवाद

अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा-ताउओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों तथा ससुरों और शुभचिन्तकों को भी देखा।

# तात्पर्य

अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी सम्बधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शत्य तथा शकुनि जैसे मामाओ, दुर्योधन जैसे भाइयो, लक्ष्मण जैसे पुत्रो, अरवत्थामा जैसे मित्रों एव कृतवर्मा जैसे शुभविन्तको को देख सका। वह उन सेनाओ को भी देख सका जिन्में उसके अनेक मित्र थे।

## तान्समीक्ष्य स कौन्तेय, सर्वान्वन्थूनवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विपीदन्निदमब्रवीत्॥२७॥

तान्—उन सब को, समीक्ष्य—देखकर, सः—वह, कौन्तेष—कुन्तीपुत्र, सर्वान्— सभी प्रकार के, बन्धून्—सम्बन्धियों को, अवस्थितान्—स्थित, कृपया—द्यावश, परया—अत्यधिक, आविष्ट—अभिभूत, विषीदन्—शोक करता हुआ, इदम्—इस प्रकार, अञ्चवीत्—बोला।

### अनुवाद

जब कुन्तीपुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा सम्बन्धियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला।

## अर्जुन उवाच

वृष्ट्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति॥२८॥

अर्जुन उदाच-अर्जुन ने कहा, हुष्ट्वा-देख कर, इमम्-इन सारे, स्व-जनम्-सन्वन्धियो को, कृष्ण-हे कृष्ण, युयुत्सुम्-युद्ध की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम्-उपस्थित, सीदन्ति-कीप रहे है, मम्-भेरे, गात्राणि-शरीर के अग, मुखम्-मुँह, ब--भी, परिशृष्यति-सुख रहा है।

### अनुवाद

अर्जुन ने कहा है कृष्ण । इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अग काँप रहे हैं और मेरा मुँह सूखा जा रहा है।

### तात्पर्य

यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे स्त्युण रहते है जो सत्युरुणें या देवताओं में पाये जाते हैं, जबिक अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में बाहे कितना ही उजत क्यों न हो इन ईरवरीय गुणों से विहीन होता है। अत स्वजनों, मित्रों तथा सम्बन्धियों को युद्धभूमि मे देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभृत हो गया, जिहोने परस्पर युद्ध करी मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों के कंपन होने लगा और मुँह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुम्ब, अर्जुन के संगे सम्बधी उससे युद्ध करने आये थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किन्तु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग काँप रहे थे और मुँह सूख रहा था अपितु वह दयावश रूदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है—

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यिकंचना सर्वैगुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः॥

"जो भगवान् के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाये जाते हैं। किन्तु जो भगवद्भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्ताएँ ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मैंड्राता रहता है और ज्वलन्त माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है।" (भागवत ५.१८-१२)

# वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं म्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते॥२९॥

वेपथु:—शरीर का कम्पन; च—भी; शरीरे—शरीर में; मे—मेरे; रोम-हर्ष:— रोमांव; च—भी; जायते—उत्पन्न हो रहा है; गाण्डीवम्—अर्जुन का धनुष, गाण्डीव; मंसते—छूट या सरक रहा है; हस्तात्—हाथ से; त्वक्—त्वचा; च—भी; एव—निश्चय ही; परिदद्यते—जल रही है।

अनुवाद

मेरा सारा शरीर काँप रहा है, मेरे रॉगटे खड़े हैं, मेरा गाण्डीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है।

# तात्पर्य

शरीर में दो प्रकार का कम्पन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानन्द के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात् जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है; वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गाण्डीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्मबुद्धि से जन्म है।

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन<sup>्</sup>। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव॥३०॥

न—नहीं, च-भी, शक्नोमि—समर्थ हूँ, अवस्थातुम्—खंड होने में, ध्रमति—भूलता हुआ, इव—सहुश, च—तथा, मे—मेरा, मन—मन, निमित्तानि—कारण, च-भी, पत्रपामि—देखता हूँ, विपरीतानि—बिल्कुल उल्टा, केशव—हे केशी असूर के मार्ट वाले (कृष्ण)।

अनुवाद

मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हैं। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्णा मुझे तो केवल अमगल के कारण दिख रहे हैं।

तात्पर्य

अपने अधैर्य के कारण अर्जुन यूद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुबंलता के कारण उसे आत्मिवस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मतुष्य ऐसी मोहमवी स्थिति वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मतुष्य ऐसी मोहमवी स्थिति पड़ जाता है। भय दितीयाभिनिवेशात स्थात् (भणवत ११ २ ३७)—ऐसा भय तथा मानसिक असतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है वो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होता है वो भौतिक परिस्थितियों हो रही थी—वह शशु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निर्मितानि विपरीतानि हो रही थी—वह शशु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं हो होगा। निर्मितानि विपरीतानि हो रही थी—वह शशु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं हो होगा। निरमितानि विपरीतानि है तो वह सोचता है "मैं यहाँ क्यों हूँ?" प्रत्येक प्रणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि एखता है। किसी की भी परमालम में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तिविक स्थर्थ तो विष्णु या कृष्ण में निरिव्द है। बद्धजीव इसे भूल जाता है इसीलिए उसे भौतिक कप्त उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उपकी शीक का कारण वन सकती है।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।

न काड्से विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥३१॥ न—न तो, च—भी, श्रेष —कल्याण, अनुपश्यामि—पहले से देख रहा हूँ, हत्वा—मार कर, स्व-जनम्—अपने सम्बन्धियो को, आहबै—युद्ध मे, न—न तो, काड्से—आकाक्षा करता हूँ, विजयम्—विकय, कृष्ण—है कृष्ण, न—न तो; च-भी; राज्यम्-राज्य; सुखानि-उसका सुख; च-भी।

# अनुवाद

इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न, हे कृष्ण! मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ।

## तात्पर्य

यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु (या कृष्ण) में है सारे वद्ध जीव शारीरिक सम्बन्धों के द्वारा यह सोच कर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्मवुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन को तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमण्डल में प्रविष्ट करने के भागी होते हैं। ये हैं एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा संन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है—अपने सम्बन्धियों की बात तो छोड़ दें। वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है जिस प्रकार कि भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किन्तु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवननिर्वाह के लिए राज्य चाहिए क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किन्तु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बन्धु-बान्धवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकान्त वास करके निराशा का एकांत जीवन विताने के लिए योग्य समझता है।

किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च।।३२॥ त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः॥३३॥ मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सबन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन॥३४॥

## अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो. किं नु महीकृते। निहत्य धार्तराष्ट्रात्रः का प्रीति. स्याज्जनार्दन॥३५॥

कम् न्या लाभ, न—हमको, राज्येन—राज्य से, गोविन्द्र—हे कृष्ण, किम् न्या, भोगे —भोग से, जीवितेन —जीवित रहने से, वा—अथवा, येपाम्—जिनके, अर्थे—लिए, कािह्ततम्—हिन्जतं है, न—हमारे हारा, राज्यम्—राज्य, भोगा—भीतिक भोग, सुखानि—सगरत सुख, ख-भी, ते—ते, इमे-प्रावस्था—स्थित, युद्धे—युद्धभूमि मे, प्राणान्—जीवत को, रवक्ता—त्याग कर, धनानि—धन को, ख-भी, आचार्या—गुरुजन, पितर—पितृगण, पुत्रा—पुत्राण, तथा—और, एवः—निश्चय ही, ख-भी, थितामहा—पितामह, मानुला—मामा लोग, श्वयुरा—श्वयुर, पौत्रा—वीत्र, श्याला—साले, सम्बन्धित, साल्व-पितृगण, पुत्रान्—ये सख, न—कभी नही, हन्तुम्—माराना, स्वया—तथा, एतान्—ये सख, न—कभी नही, हन्तुम्—माराना, स्वप्रात्त है, धनत—मारे जाने पर, अपि—भी, सयुर्द्धन—हे मधु असुर के मारो वाले (कृष्ण), अपि—जो भी, बै-लोक्य—तीनो लोको के, राज्यस्य—राज्य के, हेतो—विनिषय मे, किम् नु—क्या कहा जाय, मही-कृते—पुद्धी के लिए, निहत्य—मारका, धार्तराष्ट्रान्—धृतपष्ट के पुत्रो के। त—हमारा, धना—कथा, प्रीति—प्रसन्नता, स्यान्—होगी, जनार्द्य—हे जीवो के पालक।

### अनुवाद

हे गोविन्द! हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ! क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें थाहते हैं वे ही इस युद्धभूषि में खड़े हैं। हे मधुसूदन! जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे सम्बन्धी अपना अपना थन एव प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं ते फिर में इन सबको क्या माराना चाहूँगा; भले ही वे भुझे क्यों न मार डाल? हे जीवों के पालक! मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले मे मुझे नीनों लोक क्यों न मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतगृष्ट के पुत्रों को मारकर हमें कीन सी प्रसन्नता मिलेगी?

#### तात्पर्य

अर्जुन ने भगवान् कृष्ण को गोविन्द कहकर सम्बोधित किया क्योंकि वे गौवो तथा इन्द्रियो की समस्त प्रसन्नता के लक्ष्य है। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन सकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इन्द्रियों कैसे तृम होगी। किन्तु गोविन्द हमार्थ इन्द्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हों, यदि हम गोविन्द की इन्द्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इन्द्रियों क्वत तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को तुष्ट करने वा प्रयास करते हैं तम इन्द्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञापालक का

काम करें। किन्तु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं---उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किन्तु जब कोई इससे विपरीत मार्ग ग्रहण करता है अर्थात् जव वह अपनी इन्द्रियों की तृप्ति की चिन्ता न करके गोविन्द की इन्द्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है तो गोविन्द की कृपा से जीव की सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुम्बियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सबके प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है किन्तु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्धभूमि में मारे जायेंगे और वह विजय के पश्चात् उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखाजोखा है। किन्तु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूँिक भक्त भगवान् की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है अतः भगवत्-इच्छा होने पर वह भगवान् की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है किन्तु यदि भगवत्-इच्छा न हो तो वह एक छदाम भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने सम्बन्धियों को मारना नहीं चाह रहा था और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्धभूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान् का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बन्धु-बान्धवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था किन्तु यह तो भगवान् की योजना थी कि सबका वध हो। भगवद्भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते किन्तु भगवान् दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान् किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं किन्तु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुँचाता है तो वे उस क्षमा नहीं करते। इसीलिए भगवान् इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था।

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन: । तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्सबान्थवान्। स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव।।३६॥

पापम्—पाप; एव—निश्चय ही; आश्रयेत्—लगेगा; अस्मान्—हमको; हत्वा— मारकर; एतान्—इन सब; आततायिन:—अततायियों को; तस्मात्—अतः; न—कभी नही; अर्हा:—योग्य; वयम्—हम; हन्तुम्—मारने के लिए; धार्तराष्ट्रान्—धृतराष्ट्र के पुत्रों को; स-बान्धवान्—उनके मित्रों सिहत; स्व-जनम्—कुटुम्बियों को; हि—निश्चय ही; कथम्—कैसे; हत्वा—मारकर; सुखिनः—सुखी; स्याम—हम होगे, माधव--हे लक्ष्मीपति कृष्ण।

## अनुवाद

यदि हम ऐसे आततायियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चड़ेगा अत यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अपने मित्रों का वध करों। हे लक्ष्मीपति कृष्ण! इससे हमें क्या लाभ होगा? और अपने ही कुटुम्बियों को मार कर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं?।

## तात्पर्य

वैदिक आदेशानुसार आततायी छ प्रकार के होते है (१) विष देने वाला, (२) घर में अप्रि लगाने वाला, (३) घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, (४) धन लूट्ने वाला, (५) दूसरे की भूमि हडफ्ने वाला तथा, (६) पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आततायियों का तुस्त वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आततायियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है किन्तु अर्जुन कोई सामान्य करता निर्माय व्यक्ति का रामाच दे सकता है कित्तु अध्युन काइ सामाव करता चाहता था। किन्तु इस प्रकार का व्यवहार क्षतिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए किन्तु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान् राम इतने साधु थे कि आज भी लोग रामराज्य मे रहना चाहते है किन्तु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आततायी था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था किन्तु राम ने उसे ऐसा पाठ पढाया जो विश्व इतिहास में बेजोड है। अर्जुन के प्रसग में विशिष्ट प्रकार के आततायियों से भेट होती है-ये है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य रुन, पान इत्यादि। इस्तिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके आते के लोग आततायियों जैसा कटु व्यवहार ने करें। इसके अतिरिक्त, साधु पुरुषों को ती क्षमा करने की सलाह दी जाती हैं। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वय करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की ट्रप्टि से उन्हे क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अत क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वच करना लाभप्रद नहीं क्षेगा। अन्तत जब सार राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है तो फिर अपने स्वजनों को मार कर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को सकट में क्यो डाले? अर्जुन द्वारा 'कृष्ण' 'माघव' अथवा 'लक्ष्मीपति' के रूप मे सम्बोधित करना भी सार्यक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो। किन्तु कृष्ण कभी भी किसी

देता है, उत-कहा जाता है।

### अनुवाद

कुल का नारा होने पर सनातन कुल परम्परा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म मे प्रवृत्त हो जाता है।

#### तात्पर्य

वर्णात्रम व्यवस्था मे धार्मिक परम्पराओं के अनेक नियम है जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठींक से उन्नति करके आध्यात्मिक मृत्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे सस्कारों के लिए वयांवृद्ध लोग उत्तरदायी हाते हैं। किन्तु इन वयांवृद्धों की मृत्यु के परचात् सस्कार सम्बन्धी पारिवार्तिक परम्पराए रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्कार सकते हैं है अध्यममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्तिलाभ से विवत रह सकते हैं। अत किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वय नहीं होना चाहिए।

## अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुप्यन्ति कुलस्त्रिय.।

## अनुवाद

है कृष्ण! जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की खियाँ दूपित हो जाती हैं और खीत्व के पतन से हे वृष्णिवशी! अवाधित सन्तानें उत्पन्न होती हैं।

## तात्पर्य

जीवन में शानित, सुंख तथा आप्यातिमक उन्नति का मुख्य सिद्धान्त मानव ममाज में अच्छी सन्तान का होना है। वर्णात्र्य धर्म के नियम इस प्रकार बनाये गये थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी सन्तान उत्पन्न हो। ऐसी सन्तान समाज में सी के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्मेर काती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी वन जाते है उसी प्रकार सियों भी पत्नो-मुखी होती है। अत बालको तथा रियों दोनो को ही समाज के वयोवृद्धों का सरक्षण आवस्थक है। रिर्मो विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में सताम रहने पर पुत्रचली नहीं होंगी। चाणवर पांडित के अनुसार सामान्यतया

स्त्रियाँ अधिक वुद्धिमान नहीं होतीं अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसिलए उन्हें विविध कुल परम्पराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी सन्तान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम-धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि शियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा जिससे अवांछित सन्तानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है।

# सङ्करो नरकायैव कुलघानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः॥४१॥

सङ्कर:—ऐसे अवांछित बच्चे; नरकाय—नारकीय जीवन के लिए; एव—निश्चय ही; कुल-ध्नानाम्—कुल का वध करने वालों को; च—भी; पतन्ति—गिर जाते हैं; पितर:—पितृगण; हि—निश्चय ही; एपाम्—इनके; लुप्त—समाप्त; पिण्ड—पिण्ड अर्पण की; उदक—तथा जल की; क्रिया:-क्रिया, कृत्य।

# अनुवाद

अवांछित सन्तानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परम्परा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे (पितर लोग) गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिण्ड दान नहीं मिल पाता।

## तात्पर्य

सकाम कर्म के विधि-विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिण्डदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अपित भोजन के उच्छिष्ट भाग (प्रसाद) के खाने से सारे पापकर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी-कभी पितरगण विविध प्रकार के पापकर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी-कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अपित किया जाता है तो उनका प्रेतयोनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह की सहायता पहुँचाना कुल-परम्परा है और जो लोग भक्ति का जीवन-यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकटों से उवार सकता है। भागवत में (११.५.४१) कहा गया है—

देवर्षि भूताप्तनृणा पितृणा न किकरो नाथमृणी च राजन्। सर्वात्मना य शरण शरण्य गतो मकुन्द पण्हित्य करीम्॥

"जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यो को त्याग कर गुक्ति के दाता पृषुन्त के चरणामाता की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गम्भीरतापूर्वक ननता है वर देवताओ मुनियो, सागान्य जीवो, स्वजनो, मनुष्यो या पितो के पति अगने कर्तव्य वा रूप से सुरु रो जाता है।" श्रीभगवान् की से गा करते रो ऐसे दायित्व अगन आप पर हो जाते हैं।

दोपेरेतैः कलग्नानां वर्णसङ्करकारकै । उत्साद्यन्ते जातिथर्माः कुलधर्माश शाश्रता ॥४२॥

दोषै —ऐसे दोषो से, एतै—इन सब, कुल-मागाग—गिवार नष्ट करी वालो का, वर्ण-सङ्कर—अविक्रित सतानो, कारकै—नारणी सं, उत्साद्यनो—नष्ट हो जाते है, जाति-धर्मा —सामुदायिक योजनाएँ, कुल गर्मा-पारिपारिक गरम्पराए, च—भी, अग्रवता —सनाता।

### अनुवाद

जो लोग कुल-परम्पा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवाधित सन्तार्थ को जन्म देते हैं उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सागुदायिक योजनाएँ राधा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं।

#### तात्पर्य

समातन-धर्म या वर्णात्रम-धर्म द्वारा निर्धारित भाग्य समाज के चारों वर्णों के लिए सामुद्रायिक योजनाएँ तथा पारिवारिक कल्याण कार्ग इरातिए ियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अत गमाज के अनुतरतारी नायकों द्वारा समातन-धर्म परम्पत के विखण्डन से उस समाज मे अन्यस्था फैनली है, फरास्वर परोग जीवा के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते है। ऐसे नायय आग्रे गहाति है और जो लीग इनका अनुगम्भव कात्रे है वे जिन्नग्र मी कुन्यवस्था की आग्र अग्रसर होते हैं।

## उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४३॥

उत्सन्न—विनष्ट, कुल्न-धर्माणाम्—पावािक परम्पा नाले, मनुष्याणाम्—पनुष्प का, जनादेन—हे कृष्ण, नरके—नरक मे, निषयाम—मदेव, वास—निवास, भवति—होता हे, इति—इस प्रकार, अनुशृक्षम्—गृह गरम्पा से मैंने सुग है।

# अनुवाद

हे प्रजापालक कृष्ण! पैने गुरु-परम्परा से सुना है कि जो लोग कुल-धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं।

# तात्पर्य

अर्जुन अपने तर्को को अपने निजी अनुभव गर्म न आधारित करके आचार्यो से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। नास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता। वर्णाश्रम-धर्म की एक पत्ति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पापकर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापातमा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किये बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जायेगा जहाँ उसे अपने पापकर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा।

# अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यविता वयम्। यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्दाताः॥४४॥

अहो—ओह; बत—िकतना आरचर्य है यह; महत्—महानः; पापम्—पाप कर्मः; कर्तुम्—करने के लिए; व्यवसिता—िनश्चय किया है; वयम्—हमने; यत्— क्योंकि; राज्य-सुख-लोभेन—राज्य-सुख के लालच में आकर; हन्तुम्—माने के लिए; स्वजनम्—अपने सम्बन्धियों को; उद्यताः—ततार।

अनुवाद

ओह! कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पापकर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्यसुख भोगने की इनका से प्रेरित होवत हम अपने ही सम्बन्धियों को मारने पर तुले हैं।

## तात्पर्य

स्वार्थ के वशीभृत होकर मनुष्य अपने संगे भाई, गाप या गाँ के वध जैरो पापकर्मी में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उत्ताहरण मिलते हैं। किन्तु भगवान् का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है। अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है।

# यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः। धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्।।४५॥

यदि—यदिः गाम—मुझकोः; अप्रतीकारम्—प्रतिरोध न करने के कारणः; अशस्त्रग्— निना तथियार केः; शस्त्र-पाणयः—शस्त्रभारीः; धार्तराष्ट्राः—धृतराष्ट्र के पुत्रः रणे---युद्धभूमि में, हन्यु----मार्रे, तत्--वह, मे---गरे लिए, क्षेम-तरम्---शगम्का, भवेत्---होगा।

### अनुवाद

यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निक्तथे तथा रणमृषि में प्रतिरोध । करने वाले को गार्रे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा।

### सात्पर्ध

क्षत्रियों के सुद्ध नियमों के अनुसार ऐसी पथा है कि निहरधे तथा विगृत्य रातु पर आक्रमण न किया जाय। किन्तु अर्जु। ने रिस्चय किया कि शतु भले ही इस विषय अवस्था में उस पर आव गण कर दे, किन्तु वह गुरू नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि तूमर दत युद्ध वे लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण गरी दयाईता है जो भगवा। के महानु भक्त होों के कारण उत्यत्न हुई।

## सञ्जय उवाच

एवगुक्त्वार्जुनेः संख्ये स्थोपस्थ उपाविशत्। विसुज्य संशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४६॥

सद्याय उद्याच-सञ्जय ने कहा, एवम्-इस पकार, उरत्या--कहका, अर्जुर-अर्जुत, संख्ये--युद्धभूमि मे, रथ--यथ के, उपस्थे--आसा में, उपाविशत-पुर बैठ गया, विसुख्य--एक और रखकार, स-शरप-नाणां सहित, चापम्--साुय नो, शोक--शोक से, सविष्म-सत्या, उद्विम, गारसः--मन के भीतर।

### अनुवाद

संजय ने कहा युद्धभूमि में इस प्रकार का कर अर्जुन ने अपना धनुय तथा बाण एक ओर छोड़ दिया और शोकमता। चित्त से रथ पर बैठ गया।

#### सास्पर्य

अपने शतु की स्थिति का अवलोकन कार्त गगम अर्जुन एवं पर खडा हो गया था, किन्तु वह शोक से इता सतप्त हो उठा कि अपना धनुप-बाग एक ओर रख कर रथ पर पुन बेठ गया। ऐसा न्यान् तथा नामलहृद्दय न्यांत जो भगवान् की सेवा में स्त हो, आत्मज्ञान प्राप्त करो के योग्य है।

इस प्रवार *श्रीमद्भगवद्गीता* के प्रथम अध्याय "कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल ग रीन्य गिरीक्षण" का भक्तिवेदान्त तात्मर्थ पूर्ण हुआ। अध्याय दो · सांस्थामान "



## गीता का सार

## ' संजय उवाच वे क्या क्रप्याविषयश्रपणीं

तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्। विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः॥१॥

सञ्जय. उवाच — सञ्जय ने कहा, तम् — अर्जुन के प्रति, तथा — इस प्रकार, कृपया — करणा से, आविष्टम् — अभिभूत, अश्व-पूर्ण-आकुल् — अशुओ से पूर्ण, इक्षणम् — नेत्र; विवीदन्तम् — शोकशुक्त, इदम् — यह, वाक्यम् — वचन, उवाच — कहा; मथु-सूदनः — मधु का वध करने वाला।

## अनुवाद

संजय ने कहा: करुणा से ख्वास, शोकयुक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देख कर मधुसुदन कृष्ण ने निम्मलिखित शब्द कहे।

### तात्पर्य

भीतिक पदाधों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्र—ये सब आत्मा के प्रति अज्ञानता के लक्षण है। शायवत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म-साक्षात्कार है। इस रलोक मे ममुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असूर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर कत वध को जिसमे उसे कर्तव्य से विशुख कर रखा है। यह बोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कर्हों होना चाहिए। दुवते हुए मनुष्य के कर्त्वय के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर मे गिरे हुए मनुष्य के केवल उसके बाहरी पहनावें के शिर एक मुद्र के स्वता हो। अर्जुन तो स्वत्य पा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावें के लिए शोक करता है, वह सुर मुद्र था, अत उससे ऐसे आचरण की आशा न थी। किन्तु भगवान् कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश से उन्होंने भगवर्गीत का

उपदेश किया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेपिक अध्ययन द्वारा आत्म-साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान् कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी सम्भव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्म-बोध को प्राप्त हो।

# श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥२॥

श्रीभगवान् उवाच—भगवान् ने कहा; कुतः—कहाँ से; त्वा—तुमको; कश्मलम्—गंदगी, अज्ञान; इदम्—यह शोक; विषमे—इस विषम अवसर में; समुपस्थितम्—प्राप्त हुआ; अनार्य—वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते; जुष्टम्—आचारित; अस्वर्ग्यम्—उच्च लोकों को न ले जाने वाला; अकीर्ति—अपयश का; करम्—कारण; अर्जुन—हे अर्जुन।

अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा: हे अर्जुन! तुम्हारे मन में यह कल्मप आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तिनक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है।

# तात्पर्य

कृष्ण तथा भगवान् अभिन्न हैं, इसीलिए भगवान् कृष्ण को सम्पूर्ण गीता में भगवान् ही कहा गया है। भगवान् परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परमसत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है—ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी आत्मा, परमात्मा या भगवान् का अन्तर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है तथा भगवान् या श्रीभगवान् कृष्ण। श्रीमद्भागवत में (१.२.११) परम सत्य की यह कल्पना इस प्रकार बताई गई है:

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्धते॥

"परम सत्य का ज्ञाता परमसत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएँ एकरूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान् के रूप में व्यक्त की जाती हैं।"

इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टान्त द्वारा समझाया ज़ा सकता है क्योंकि उसके भी तीन भिन्न-भिन्न पक्ष होते हैं—यथा, धूप(प्रकाश), सूर्य का धरातल तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखुआ है। जो सूर्य के धरातल को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चसम ज्ञानी है। जो नीसिखुआ सूर्य प्रकाश—उसकी विश्व ज्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखण्ड तेज—के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है वह उस व्यक्ति के समान है जो पर सत्य के झढ़ा रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय मे जान सकता है जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अन्तर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना असरे हो। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अन्तर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के समझात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अत जिन भक्तो ने परमसत्य के भगवान् स्वरूप को अनुभूति प्राप्त करता है। अत जिन भक्तो ने परमसत्य के भगवान् स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी (योगी) है, यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में स्त सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में स्त हो हो सूर्य का प्रकारा, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी को एक हमें से विल्ता नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही शेणी के नहीं होते।

सस्कृत शब्द भगवान् की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सीदर्य, शन तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान् कहताता है। ऐसे अनेक व्यक्ति है जो अत्यन्त धनी है अत्यन्त शक्तिमान है, अत्यन्त सुन्दर है और अत्यन्त विख्यात, विद्वान तथा विकत्त भी है, किनोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकतात्र कृष्ण ही ऐसा कह सकते है क्योंकि वे भगवान् है। ब्रह्म, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अत ब्रह्मसहिता में स्वय ब्रह्माजी का निर्णय है कि भगवान् कृष्ण भगवान् है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बदकर है। वे आदि स्वामी या भगवान् है, गोविन्द रूप मे जाने जाते है और समस्त कारणों के परम कारण है।

ईश्वर परम कृष्ण सन्विदानन्द विग्रह । अनादिरादिगीविन्द सर्वकारणकारणम्॥

"ऐसे अनेक पुरुष है जो भगवान के गुणों से युक्त है, किन्तु कृष्ण परम है क्योंकि कोई उनसे बढ़कर नही है। वे परमपुरुष है और उनका शरीर सिब्बदानन्दमय है। वे आदि भगवान् गोविन्द है और समस्त कारणों के कारण है।" (ब्रह्मसहिता ५१)

भागवत में भी भगवान् के नाना अवतारो की सूची है, किन्तु कृष्ण को आदि भगवान् बताया गया है जिनसे अनेकानेक अवतार तथा भगवान् विस्तार करते है एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्। इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे॥

''यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान् की अंशकलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किन्तु कृष्ण तो स्वयं भगवान् हैं।'' (भागवत १.३.२८)

अतः कृष्ण आदि भगवान्, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं।

भगवान् की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है, अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्यन् जैसी सभ्य जाित के किसी व्यक्ति से ऐसी मिलनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्यन् शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म-साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्मवुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह जान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य, विष्णु या भगवान् का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बन्धन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किन्तु युद्ध से विचलित हो कर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य-पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न इससे इस संसार में प्रसिद्ध बना जा सकता है। भगवान् कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया।

# क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदीर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप॥३॥

क्लैब्यम् नपुंसकता; मा स्म मत; गमः प्राप्त हो; पार्थ हे पृथापुत्र; न कभी नहीं; एतत् यह; त्विय तुमको; उपपद्यते शोभा देता है; क्षुद्रम् तुच्छ; हृदय हिदय की; दार्बल्यम् दुर्बलता; त्यक्त्वा त्याग कर; उत्तिष्ठ खड़ा हो; परम् तप है शत्रुओं का दमन करने वाले।

अनुवाद

हे पृथापुत्र! इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत होओ। यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमनकर्ता! हृदय की क्षुद्र दुर्वलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े होओ।

#### तात्पर्य

अर्जुन को पृथापुत्र के रूप मे सम्बोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के जित वासुरेव की बहन थी, अत कृष्ण के साथ अर्जुन का एक्त सम्बन्ध था। यदि क्षत्रिय-पुत्र लाड़ने से मना करता है तो वह नाम का श्रात्रिय है और यदि श्रात्रिय-पुत्र लाड़ने से मना करता है तो वह नाम का श्रात्रिय है और यदि श्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का श्रात्र्मण है। ऐसे श्रात्रिय हाथा ग्राह्मण के अर्योग्य प्रतिय पुत्र होते है, अत कृष्ण यह नहीं वाहते थे कि अर्जुन अर्योग्य क्षत्रिय पुत्र करती है, अत कृष्ण यह नहीं वाहते थे कि अर्जुन अर्योग्य क्षत्रिय पुत्र के सहेते हैं। अर्जुन युद्धभूमि को छोड़ता है तो वह अर्यन्त निन्दनीय कार्य करेगा। अत कृष्ण मे कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पुत्र्य भीमा तथा स्वजनों के प्रति उदार हृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड़ रहा है, किन्तु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय वैर्वेत्य मानते है। ऐसे प्रवृत्ति अर्जुन वह तर्क कर सकता था कि वह परम पुत्र्य भीमा तथा स्वजनों के प्रति उदार हृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड़ रहा है, किन्तु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय वैर्वेत्य मानते है। ऐसे द्विरान मे ऐसी उदारता वा अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अत कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन मे ऐसी उदारता वा वाश्वक्षित अर्हिसा का परित्याग अर्जुन जैसे व्यक्ति को कर देना चाहिए।

अर्जुन उवाच कथं भीप्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इपुभि: प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।।४॥

अर्जुन: उदाच—अर्जुन ने कहा, कथम्—किस प्रकार, भीष्मम्—भीष्म को, अहम्—मैं; संख्ये—युद्ध में, द्रोणम्—ट्रोण को, च—भी, मधुसूदन—हे मधु के सहारकर्ता; इयुध्धि—तीरो से, प्रतियोत्स्यामि—उलट कर प्रहार करूँगा, पूजा-अर्ही—पूजनीय; अरि-सूद्व-—हे शतुओ के सहारक !

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा: हे शत्रुहत्ता है मधुमूदन में युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊँगा?

### तात्पर्य

भीप्प पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह समान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनो से वागुद्ध भी न किया जाय। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुस व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुस व्यवहार ने विया जाय। तो फिर भला अर्जुन उन पर कैसे वाण छोड़ समता था? क्या क्रमण कभी अपने पितामह नाना या अपने आचार्य सान्दीपनि मुनि पर हाथ चला

सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किये।

गुरूनहत्वा हि महानुभावाज्छ्रेयो भोक्तं भैक्ष्यमपीह लोके।
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव
भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्॥५॥✓

गुरुन् गुरुजनों को; अहत्वा न मार कर; हि निश्चय ही; महा-अनुभावान् महापुरुपों को; श्रेय: अच्छा है; भोक्तुम् भागना; भेक्ष्यम् भीख माँगकर; अपि भी; इह इस जीवन में; लोके इस संसार में; हत्वा मारकर; अर्थ लाभ की; कामान् इच्छा से; तु लेकिन; गुरुन् गुरुजनों को; इह इस संसार में; एव निश्चय ही; भुझीय भोगने के लिए बाध्य; भोगान् भोग्य वस्तुएँ; रूथिर रक्त से; प्रदिग्धान् सनी हुई, रंजित।

अनुवाद

ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख माँग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किन्तु हैं तो गुरुजन ही! यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी।

## तात्पर्य

शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेकशून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीप्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यो का सम्मान खो बैठे थे। किन्तु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग।

न चैतद्विद्यः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम-ं स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः॥६॥

न—नहीं; च—भी; एतत्—यह; विदाः—हम जानते हैं; कतरत्—जो; नः—हमारे लिए; गरीयः—श्रेष्ठ; यत् वा—अथवा; जयेम—हम जीत जावें; यदि—यदि; वा—या; नः—हमको; जयेयुः—वे जीतें; यान्—जिनको; एव—निश्चय ही;

हत्वा—गारकर; न—कभी नहीं, जिजीविषाम—हम जीना खहेंगे, ते—वे सब,

अवस्थित: खड़े है, प्रमुखे सामने, धार्तराष्ट्रा चृतराष्ट्र के पुत्र।

अनुबाद हम यह नहीं जानने कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है—उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम शृताष्ट्र के युत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष छड़े हैं।

### तात्पर्यं

अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे--युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते मुद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख हो कर भीख माँग कर जीवन-यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चत नहीं है क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उनकी विजय हो भी जाय (क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर है), तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मस्ते है, तो उनके बिना रह पाना अत्यन्त कठिन हो नायेगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते है कि वह न केवल भगवान् का महान् भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इन्द्रियो पर पूर्ण नियन्त्रण रखने वाला था। राज परिवार ये जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा कीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा श्रीकृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सचित करते है कि वह सचमुच पुण्यातमा था। इस तरह यह निष्कर्प निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वधा योग्य था। जब तक इन्द्रियाँ सपमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था।

कार्पण्यदोषोपहतस्वधावः

पृच्छामि त्वां धर्मसम्पूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे ज़िष्यस्तेऽहं ज़ाधि मो त्वां प्रपन्नम्॥७॥

कार्पण्य-कृपणता, होय-दुर्बलता से, उपहत-ग्रस्त, स्वभाव-गुण, विशेष-ताएँ, पृच्छामि-पूछ रहा हैं, त्वाम्-शुभ से; धर्म-धर्म, सम्पूह-मोहग्रस्त, र चेता:-हृदय में, यत्-जो; श्रेथ-कल्याणकारी, स्थात्-हो, निश्चितम्-विश्वासपूर्वक, सूहि-कहो, तत्-वह, भे-मुझको, शिख्य-शिख, ते-नुम्हार अहम्—मैं; शाधि—उपदेश दीजिये; माम्—मुझको; त्वाम्—तुम्हारा; प्रपन्नम्— शरणागत।

अनुवाद

अब मैं अपनी कृपण-दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें।

# तात्पर्य

यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिन्ता का कारण है। पग-पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ-निर्देश कर सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि अनचाही जीवन की उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाये बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आगलो, किन्तु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परम्परागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है।

आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। वृहदारण्यक उपनिषद में (३.८.१०) व्याकुल (व्यग्र) मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है: यो वा एतदक्षरं गार्ण्यविदित्वास्मॉल्लोका-त्र्रीति स कृपणः—''कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म-साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना इस संसार को कृकर-सूकर की भाँति त्यागकर चला जाता है।'' जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यन्त मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग जीव अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है, अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीव की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। य एतदक्षरं नाए विदित्वास्मॉल्लोकात्र्रीति स ब्राह्मणः। देहात्मबुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग पन सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गँवा देते हैं

मनुष्य प्राय चर्मरोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात् पत्नी, बच्चो तथा परिजनों में आसक्त रहता है। *कृपण* यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओ में भी पाई जाती है क्योंकि वे भी बच्चो की देखभाल करते है। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनो का कारण थी। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किन्तु कृपण-दुर्बलता (कार्पण्यदोप) के कारण वह अपना कर्तव्य न निभा सका। अत वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित क्ताराज्य में निर्मा त्यांचा। जात कर रहा है। वह कृष्ण का हिप्यत्व प्रहण करता हि। वह मित्रतापूर्ण बाते बन्द करा खा हि। युह तथा शिष्य की बाते गम्भीर होती है और अब अर्जुन अपने मान्य गुह के समक्ष गम्भीरतापूर्वक बाते करता चाहता है। इसीलिए कृष्ण भगवदगीता-ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवदगीता को किस तरह समझता है यह *गीता* में वर्णित है। तो भी मूर्ख ससारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि "अजन्मा कृष्ण" की शरण प्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अन्त तथा बाह्य में कोई अन्तर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो *भगवदगीता* को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बडा मुखं Ř1

## न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य-च्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् । अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।।८।।

न—नहीं, हि—निश्चिय ही, प्रपश्यामि—देखता है, मम—मेग, अपनुष्टात्—द्र् कर सके, यत्—जो, शोकम्—शोक, उच्छोषणम्—सुखाने वाला, इन्द्रियाणास्— इन्द्रियो का, अवाप्य—प्राप्त करके, भूमो—पृथ्वी पर, असपलम्—गत्रुविहीन, अन्नद्रम्—समृद्ध, राज्यम्—एल्य, सुराणाम्—देवताओं का, अपि—चाहे, च—भी, आधिपत्यम्—सर्वोच्यता।

### अनुवाद

पुड़ो ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इन्द्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की ताह इस धनधान्य सम्पन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता।

# तात्पर्य

यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान् श्रीकृष्ण की सहायता के विना अपनी असली समस्या हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन रागस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व (शरीर) को सुखाये दे रही थीं। उसे इन उलझनों को भगवान् कृष्ण जैसे गुरु की सहायता के विना हल कर पाना असम्भव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद—ये सन जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु, जो शत प्रतिशत कृष्णभावनाभावित होता है, वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान् चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्णभावना के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्णतत्ववेत्ता हो, चहे वह जिस जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है:

किवा विष्र, किवा न्यासी, शूद्र केने नय। येइ कृष्णतत्त्ववेत्ता, सेइ 'गुरु' हय॥

''कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, शूद्र हो या कि संन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष (कृष्णतत्ववेत्ता) है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है।'' (चैतन्य-चिरतामृत, मध्य ८.१२८)। अतः कृष्णतत्त्ववेत्ता ही यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है:

षटकर्मनिपुणो विप्रो मन्त्रतन्त्रविशारदः। अवैष्णवो गुरुर्न स्याद् वैष्णवः श्वपचोगुरुः॥

"विद्वान् ब्राह्मण, भले ही वह सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किन्तु शूद्र, यदि वह वैष्णव या कृष्णभक्त है तो गुरु बन सकता है।" (पद्म-पुराण) संसार की समस्याओं—जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन-संचय

संसार की समस्याओं—जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन-संचय तथा आर्थिक विकास से सम्भव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा सम्पत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किन्तु तो भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएँ ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शान्ति खोजते हैं, किन्तु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्णभावना से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्णतत्व पूरक भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत

के परामर्श को ग्रहण काते है।

यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सागाजिक, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रमादों के लिए किये गये शोकों को दर कर गाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक मे देवताओ की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्णभावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शान्ति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक पलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चन्द्रलोक जैसे उच्च लोको की याता भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक इंटके में समाप्त हो सकती है। भगवर्गीता इसकी पुष्टि करती है—क्षीणे पुण्ये मन्येलोक विशानत—जब पुण्यकर्मा के फल समाप्त हो जाते है तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह विश्व के अनेक राजनीतिशो का पतन हुआ है। ऐसा अध्यतन शोक का कारण बनता है।

अत यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते है तो हमें कृण्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने किया। अर्जुन ने कृण्य से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे और यही कष्णभावनामत की विधि है।

संजय उवाच

एवमुक्त्वा हपीकेशं गुडाकेश परन्तपः!

न योत्स्य इति गोविन्दमक्तवा तृष्णीं बभूव हु॥९॥

सञ्जय उवाच—सञ्जय ने कहा, एवम्—इस प्रकार, उवस्वा—कहकर, हपीकेशग्— कृष्ण को, जो इन्द्रियों के स्वामी है, गुडाकेश-अर्जुन, जो अज्ञान को मिटाने वाला है, परन्तप-शत्रुओं का दमन करने वाता, न योतस्ये-नहीं लईंगा, इति—इस प्रकार, गोविन्दम् -इन्द्रियो के आनन्ददायक कृष्ण से, उबल्वा—कहका तष्णीम-चप, बभव-हो गया, ह-निश्चय ही।

अनुवाद

सञ्जय ने कहा इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दपन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, "हे गोविन्द" मैं युद्ध नहीं करूँगा," और चुप हो गया।

### तात्पर्य

धृतपष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके गुद्धभूमि छोडकर भिक्षाटन करने जा रहा है। किन्तु सजय ने उसे पुन यह कह वर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शतुओं को मारने म सक्षम है (परन्तप)।

यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किन्तु उसने शिप्य रूप में अपने गुरु श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जायेगा और आत्म-साक्षात्कार या कृष्णभावना के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जायेगा।

# तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः॥१०॥

तम्—उससे; उवाच—कहा; हृषीकेशः—इन्द्रियों के स्वामी कृष्ण ने; प्रहसन्—हँसते हुए; इव—मानो; भारत—हे भरतवंशी धृतराष्ट्र; सेनयोः—सेनाओं के; उभयोः—दोनों पक्षों की; मध्ये—ब्रीच में; विषीदन्तम्—शोकमग्र; इदम्—यह (निम्नलि-खित); वचः—शब्द।

अनुवाद

हे भरतवंशी (धृतराष्ट्र)! उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने हँसते हुए ये शब्द कहे।

# तात्पर्य

दो घनिष्ट मित्रों अर्थात् हृपीकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किन्तु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिप्य बन गया। कृष्ण हँस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिप्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं तो भी भगवान् अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किन्तु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरन्त गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिप्य से गुरु की भाँति गम्भीरतापूर्वक बातें कीं जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद्गीता का सम्वाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं।

# श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥११॥

श्रीभगवान् उवाच—श्रीभगवान् ने कहा; अशोच्यान्—जो शोक के योग्य नहीं हैं; अन्वशोच:—शोक करते हो; त्वम्—तुम; प्रज्ञावादान्—पाण्डित्यपूर्ण बातें; ंच—भी, भाषसे—कहता है, गत—वले गये, गिहत, असून्—प्राण, अगत—नही गये, असून्—प्राण, च—भी, न—कभी नही, अनुशोचन्ति—शोक करते है, पण्डिता—विद्वान् लोग।

### अनुवाद

श्री भगवान् ने कहा तुम पाण्डित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए श्रोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान् होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही पुत के लिए शोक करते हैं।

#### तात्पर्य

भगवान् ने तत्काल गुरु का पद सँभाला और अपने शिय्य को अप्रत्यक्षत मूर्छ कह कर डाँटा। उन्होंने कहा, "तुम विद्वान् की ताद बाते करते हो, किन्तु तुम यह नहीं जानते कि को विद्वान् होता है—अर्थात् वो यह जानता है कि शारीर तथा आत्मा क्या है—वह किसी भी अवस्था मे शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत—शोक नहीं करता।" अगले अध्यायो से यह स्पष्ट हो जायेगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एव इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अध्याध धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किन्तु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सृत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और वृंदि उससे इस ज्ञान का अभाव था, अत उसे विद्वान् नहीं बनना चाहिए था। और कुँकि वह अत्यधिक विद्वान् नहीं था इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निस्थित है, अत शरीर उतना महत्वपूर्ण नही है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान् है और उसके तिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता।

## न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा।

न चैव न भविष्याम सर्वे वयमत परम्॥१२॥ ✓ न—नही, तु—लेकिन, अहम्—मै, जातु—किसी काल में, न—नही, आसम्—

था, न—नही, स्वय्—तुग, न—नही, इमे—ये सब, जन-अधिया—राजागण, न—कभी नही, च—भी, एव—निश्चय ही, न—नही, भविष्याम—रहेगे, सर्वे वयम्—हम सब, अत परम्—इससे आगे।

### अनुवाद

ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा होऊँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे।

## तात्पर्य

वेदों में, कठोपनिषद् में तथा श्वेताश्वतर उपनिषद् में भी कहा गया है कि जो श्रीभगवान् असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी-अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान् अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहा है। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शान्ति प्राप्त कर पाते हैं।

नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान्। तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्॥ (कठोपनिषद् २.२.१३)

जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान् तो हैं किन्तु जिनकी ज्ञानराशि न्यून है। भगवान् यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं, अर्जुन तथा युद्धभूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान् ही एकमात्र उनका पालक है। भगवान् परम पुरुष हैं तथा भगवान् का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग-अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष नहीं बने रहेंगे। उनकी सत्ता भूतकाल में थी और भविष्य में भी निर्वाध रूप से बनी रहेगी। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है।

यह मायावादी सिद्धान्त कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक् होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जायेगा और अपनी सत्ता खो देगा यहाँ पर परम अधिकारी भगवान् कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धान्त का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम सत्ता का चिन्तन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टतः कहते हैं कि भगवान् तथा अन्यों की सत्ता भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगी जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश्य नहीं हैं। यदि सत्ता तथ्य न होती तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते और वह भी भविष्य के लिए! मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित सत्ता आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को, कि सत्ता भौतिक होती है, स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण की सत्ता को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपनी सत्ता की पुष्टि कर्रत हैं। उन्होंने अपनी सत्ता की पुष्टि कर्इ प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वद अपनी सत्ता बनाये रहे हैं; यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के

रूप मे माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप मे उनकी *भगवद्गीता* को कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के चार अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी ससारी ग्रथ *गीता* की तुलना नहीं कर सकता। श्रीकृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर *गीवा* की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत परम्परागत है और शरीर के लिए प्रयक्त किया है। किन्तु इसके पहले वाले श्लोक मे ऐसी देहातमबुद्धि की निन्दा की गई है। एक बार जीवों की देहात्मबुद्धि की निन्दा करने के बाद यह कैसे सम्भव है कि कृष्ण पुन शरीर पर उसी वक्तव्य को दुहराते? अत यह सत्ता आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने की है। *गीता* में कई स्थलो पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक सत्ता केवल भगवद्भक्तो द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान् कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान् साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के संदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार *भगवद्गीता* के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते है, अन्य कोई नही, जैसा कि उसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है। न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते है जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते है। अत मायावादियो द्वारा *गीता* की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान् चैतन्य ने मायावादियो द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं के पढ़ने का निपेध किया है और आगाह किया है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने मे असमर्थ रहता है। यदि सत्ता का अभिप्राय अनुभवगम्य ब्रह्माण्ड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का हैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पृष्टि वेदी द्वारा होती है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है।

देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र न मुह्यति।।१३॥

देहिन—शरीरधारी की, अस्मिन्—इसमे, यथा—जिस प्रकार, देहे—शरीर मे, कौमारम्—बाल्यावस्था, यौवनम्—यौवन, तारुष्य, जराः—वृद्धावस्था, तथा—उसी प्रकार, देह-अन्तर—शरीर के स्थानान्तरण की, प्राप्ति—उपलब्धि, धीर—धीर व्यक्ति, तत्र—उस विषय मे, न—कभी नहीं, मुद्धाति—मीह को प्राप्त होता है। अनुवाद

जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस (वर्तमान) शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरन्तर अग्रसर होता रहता है उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता।

# तात्पर्य

प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अन्ततोगत्वा एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहान्तर कर जाता है और चूँिक अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम्भावी है—चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक शरीर—अतः अर्जुन के लिए न तो भीप्म, न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदल कर नये शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से कार्य के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीप्म व द्रोण साधु पुरुष थे इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे; नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे, अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था।

जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता।

आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धान्त मान्य नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखण्डन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जायेगा जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खण्डों का शाश्वत (सनातन) अस्तित्व है जिन्हें क्षर कहा जाता है अर्थात् उनमें भौतिक प्रकृति में नीचे गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश (खण्ड) नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा— भिन्न अंश—बना रहता है। किन्तु एक बार मुक्त होने पर वह श्रीभगवान के साथ सिच्चिदानन्द रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिम्बवाद का सिद्धान्त व्यवहत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिम्ब जल में पड़ता है तो प्रतिबिम्ब में सूर्य, चन्द्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चन्द्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में

और परमात्मा को श्रीभगवान् के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्राप्तम में स्पष्ट है, वे एक ही पद पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान सतर पर हो और कृष्ण अर्जुन में प्रेशतर नहों तो उपने उपदेशक तथा उपदिए का सम्बन्ध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया हारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिए होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेशक तथा दूसरे को उपदिए होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान् कृष्ण परमेश्वर है जो माया द्वारा विस्मृत अर्जुन करी की से पद में श्रेष्ठ हैं।

## मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदु खदाः। आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥१४॥

मात्रा-स्पर्शा-इन्द्रिय विषय, तु-केवल, कौनोय-हे कुन्तीपुत्र, शीत-जाहा, उणा-ग्रीया, सुख-सुख, दुख-तथा दुख, दा-देने वाले, आगम-जाना, अपायित-जाना, अनित्या-क्षणिक, तात्-उनको, तितिक्षस्य—सहत करने का प्रयत्न करो, भारत-हे भरतवशी।

### अनुवाद

है फुल्तीपुत्र । सुख तथा दुख का शणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अन्तर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। है भातवंशी । वे इन्द्रियबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को धाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे।

#### तात्पर्य

कर्तव्य-निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने-जाने को सहन करने का अच्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माय (जनवी-कार्यके) के मास में भी प्रात कारन स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठड पढ़ती है, किन्तु को धार्मिक निर्या का पासन करने वारना है वह स्नान करने में तिक भी विद्यक्ता नहीं। इसी प्रकार एक गृहणी भीषण से भीषण गर्मी की करतु में (मई-जुन के महीनों में) भोजन पकाने में हिसकती नहीं। जतवायु सम्बन्धी असुविधाएँ होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निवाहन होता है। इसी प्रकार युद्ध करना धार्थिय का धार्य है अत उसे अपने क्रिसी नित्र या परिजन से भी युद्ध करना पढ़े तो उसे अपने धार्म से विविधान पासन करने सारिए। मनुष्य को झान प्राप्त करने के दिए धार्म के विधि-विधान पासन करने होते हैं क्योंकि झान तथा भीकि से ही मनुष्य अपने आपको माया के कपने से छहा सकता है।

अर्जुन को जिन दो नामों से सम्बोधित किया गया है, वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर सम्बोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से (मातृकुल) सम्बधित है और भारत कहने से उसके पिता की ओर से (पितृकुल) सम्बन्ध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसकी महान् विरासत है। महान् विरासत के फलस्वरूप कर्तव्यनिर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता।

# यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषष्भ। समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते।।१५॥

यम्—जिसको; हि—निश्चय रूप से; न—कभी नहीं; व्यथयन्ति—विचलित नहीं करते; एते—ये सब; पुरुषम्—मनुप्य को; पुरुष-ऋषभ—हे पुरुष-श्रेष्ठ; सम—अपरिवर्तनीय; दु:ख—दु:ख में; सुखम्—तथा सुख में; धीरम्—धीर पुरुष; स:—वह; अमृतत्वाय—मुक्ति के लिए; कल्पते—योग्य है।

अनुवाद

हे पुरुषश्रेष्ठ (अर्जुन)! जो पुरुष सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और इन दोनों में सम रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है।

# तात्पर्य

जो व्यक्ति आध्यात्मिक साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए हुढ़प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम-धर्म में चौथी अवस्था अर्थात् संन्यास आश्रम कप्टसाध्य अवस्था है। किन्तु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयों पारिवारिक सम्बन्ध-विच्छेद करने तथा पत्नी और सन्तान से सम्बन्ध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किन्तु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आध्यात्मिक साक्षात्कार का पथ निप्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय-धर्म निर्वाह में दृढ रहने के लिए कहा जा रहा है भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। भगवान् चैतन्य ने चौबीस वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था यद्यपि उनके आश्रित, उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था। तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्यपालन में स्थिर बने रहे। भवबन्धन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है।

### नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत । उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदृर्शिभिः.॥१६॥

न—नहीं, असत—असत् का, विद्यते—हैं, धावः—विस्थायित्व, न—कभी नहीं, अभावः—परिवर्तनशील गुण, विद्यते—हैं, सतः—शाश्वत का, उभयो— दोनो का, अपि—ही, दृष्ट—देखा गया, अन्त—निकर्ष, तु—निस्सन्देह, अनयो—इनका, तत्त्व—सत्य के, दशिंधि—भविष्यद्रष्टा द्वारा।

#### अनुवाद

तत्त्वदिशियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत् (भीतिक शरीर) का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किन्तु सत् (आत्मा) अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है।

#### तात्पर्य

परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया-प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह गरीर में वृद्धि तथा बृद्धावस्था आती रहती है। किन्तु शरीर तथा मन मे निरन्तर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। वही पदार्थ तथा आत्मा का अन्तर है। स्थायवा गरीर नित्य परिवर्तनशील है और आरमा शास्वत है। तत्त्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निप्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु-पुराण मे (२१२३८) कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वय प्रकाश से प्रकाशित है—(ज्योतीयि विष्णुमुवनानि विष्णु तथा उनके धाम स्वय प्रकाश से प्रकाशित है—(ज्योतीयि विष्णुमुवनानि विष्णु)। सत् तथा असत् शब्द आत्मा तथा भीतिक पदार्थ के ही घोतक है। समी तत्ववर्शियों की ब्रह स्थापना है।

यही से भगवान् द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेस देने का शुभारम्भ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आप्राप्तक और आराष्ट्रण्य के बीव पुन प्राप्त्रकर सम्बन्ध स्थापित करना होता है और फिर अज्ञा रूप जीवों तथा श्रीभगवान् के अन्तर को समझन होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अप्ययन हारा परमेश्यर के स्वभाव को समझ सकता है—आत्मा तथा परमात्मा का अन्तर अग्न तथा पूर्ण के अन्तर के रूप में है। वेदान्त-सूत्र तथा श्रीमद्गमगवत में परमेश्यर को समस्त उद्भवों (प्रकाश) का मृत्त माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति-इन्मों द्वारा विमा जाता है। जीव का सम्बन्ध परा प्रकृति से है, जैसा कि सातवे अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शिकामान में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति को गौण। अत सारे जीव उसी तरह परमेशन के सरि अधीं रहतों है जिस तरह सेवक स्वामी के या शाप्य गुरू के अधीन रहता है। अञ्चानवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असम्भव है। अत ऐसे

अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान् भगवद्गीता का उपदेश देते हैं।

## अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति॥१७॥

अविनाशि—नाशरिहत; तु—लेकिन; तत्—उसे; विद्धि—जानो; येन—जिससे; सर्वम्—सम्पूर्ण शरीर; इदम्—यह; ततम्—पित्याप्त; विनाशम्—नाश; अव्यय-स्य—अविनाशी का; अस्य—इस; न कश्चित्—कोई भी नहीं; कर्तुम्—करने के लिए; अर्हति—समर्थ है।

## अनुवाद

जो सारे गरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनागी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है।

### तात्पर्य

इस श्लोक में सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति. का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख-दु.ख का अनुभव होता है। किन्तु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दु:ख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के दस हजारवें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में (५.९) इसकी पृष्टि हुई है:

बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते॥

''यदि शरीर के अग्रभाग को एक सौ भागों में विभाजित किया जाय और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को एक सौ भागों में विभाजित किया जाय तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा की परिमाप है।''इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है:

> केशाग्रशतभागस्य गतांशः सादृशात्मकः। जीवः सूक्ष्मस्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कणः॥

<sup>&#</sup>x27;'आत्मा के परमाणुओं के अनन्त कण हैं जो माप में बाल के अगले

भाग (नोक) के दस हजारवे भाग के बराबर है।"
इस प्रकार आरमा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असरूब कण है। यह अत्यन्त लघु आत्म-स्फुलिगा शितिक शरीर का मूल आधार है और इस आरम स्फुलिग का प्रभाव त्याप्त रहती से उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी ओपिय का प्रभाव व्याप्त रहता है। आरमा की यह धारा (विद्युतधारा) सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रभाग है। समान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ स्कता है कि यह भौतिक शरीर चेतनारित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अत यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुण्डक उपनिपद् में (३१९) सूक्ष्म (आणविक) आत्मा की और अस्विक विवेचना हुईं

एपोऽणुरात्मा चेतसा वेदितल्यो यस्मिन्ग्राण पञ्चघा सविवेश। प्राणैश्चित्त सर्वमोत प्रजाना यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा।।

"आतमा आकार में परमाणु तुत्य हैं जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु-आत्मा पाँच प्रकार के प्राणों में तैर रहा है (प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान), यह हृदय के भीतर स्थित है और देहभारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को पाँच वायुओं के करुमण से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आस्मारिसक प्रभाव प्रकट होता है।"

हठ-थोग का प्रयोजन विविध आसनो द्वारा उन पाँच प्रकार के प्रापो को नियन्तित करना है जो आत्मा को धेरे हुए हैं। यह योग किसी भौतिक साभ के लिए नहीं, अपितु भौतिक आकाश के बन्धन से अणु-आत्मा की मुक्ति के लिए किया बाता है।

इस प्रकार अणु-आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकार है और प्रत्येक सुधीन्त्र अपने व्यावकारिक अनुभव से इसका प्रत्येश अनुभव काता है। केवल प्रमादी व्यक्ति ही इस अणु-आत्मा को सर्वव्यापी विण्युनतस्य के रूप में सीच सकता है।

अणु-आत्मा का प्रभाव पूरे शिए मे व्याप्त हो सकता है। मुण्डक उपनिपट् के अनुसार यह अणु-आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय मे स्थित है और चूँक भौतिक विज्ञानी इस अणु-आत्मा को माप सकने मे असमर्थ है, अत उनमें से कुछ यह अनुभव करते है कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्सन्देह परमात्मा के साथ-साथ हृदय मे है और इसीतिए शाधीरिक गितयों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भृत है। जो लाल रक्तकण फेफडों से आक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन (fusion) बन्द हो जाता है। ओपिध विज्ञान लाल रक्तकणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है, किन्तु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का म्रोत आत्मा है। जो भी हो, ओपिध विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गमस्थान हृदय है।

पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य-प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य-प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग हैं और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान् ने स्वयं भगवद्गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है।

## अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत॥१८॥

अन्त-वन्त—नाशवान; इमे—ये सब; देहा:—भौतिक शरीर; नित्यस्य—नित्य स्वरूप; उक्ता:—कहे जाते हैं; शरीरिण:—देहधारी जीव का; अनाशिन:—कभी नाश न होने वाला; अप्रमेयस्य—न मापा जा सकने योग्य; तस्मात्—अतः; युध्यस्व—युद्ध करो; भारत—हे भरतवंशी।

अनुवाद

अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अन्त अवश्यम्भावी है। अतः हे भरतवंशी! युद्ध करो।

### तात्पर्य

भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और सौ वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनन्त काल तक बनाये एखने की कोई सम्भावना नहीं है। किन्तु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनो ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदान्त-सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है

क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्व का प्रकाश सारे ब्रह्मण्ड का पोपण करता है उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोपण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है, अतः आत्मा ही शरीर का पोपक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध की और भौतिक शारीपिक चितान के कारण धर्म की बिंदि न होने दे।

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभी तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥१९॥

यः—जो; एनम्—इसको; वेति—जानता है; हन्तारम्—मारे वाला; यः—जो; च—भी; एनम्—इसे; मन्यते—मानता है; हतम्—मरा हुआ; उपी—दोनों; तौ—वे; न—कभी नहीं; विजानीतः—जानते हैं; न—कभी नहीं; अयम्—यह; हन्ति—मारता है; न—नहीं; हन्यते—मारा जाता है।

#### अनुवाद

जो इस जीवातमा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं क्योंकि वह आत्मा न तो मारता है, और न मारा जाता है।

#### तात्पर्ध

जब देहुआएँ। जीख को किसी धातक हथियार से आधात पहुँचाया जाता है 
तो यह समझ लेजा चाहिए कि शारिर के भीतर का जीवासम मरा नहीं। आसमा
हराजा सुद्दम है कि इसे किसी तरह के भीतिक हथियार से मार पाना असम्भव
है, जैसा कि अमले इलोकों से स्पष्ट हो जायेगा। न ही जीवासमा अपने आध्यात्मक
स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा
जाता है वह केवल शरिर होता है। किन्तु इसका ताल्प्य शरीर के वध को
प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है—मा हिस्याद सर्वा भूतानि—किसी
भी जीव की हिसा न करे। न ही जीवात्मा अवस्थ है का अर्थ यह है
कि पशु-हिंसा की प्रोत्साहन दिया जाय। किसी भी जीव के शरीर की अर्यध्वतार
हत्या करना निव्य है और राज्य तथा भगवदिवायन के द्वारा दण्डनिय है। किन्तु
अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारो के लिए नियुक्त किया जा रहा था

न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।

## अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥२०॥

न—कभी नहीं; जायते—जन्मता है; प्रियते—मरता है; वा—या; कदाचित्—कभी भी (भूत, वर्तमान या भविष्य); न—कभी नहीं; अयम्—यह; भूत्वा—होकर; भविता—होने वाला; वा—अथवा; न—नहीं; भूयः—अथवा, पुनः होने वाला है; अजः—अजन्मा; नित्यः—शाश्वत; शाश्वतः—स्थायी; अयम्—यह; पुराणः—सबसे प्राचीन; न—नहीं; हन्यते—मारा जाता है; हन्यमाने—मारा जाकर; शरीरे—शरीर में।

## अनुवाद

आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता।

## तात्पर्य

गुणात्मक दृष्टि से, परमात्मा का अणु-अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भाँति विकारी नहीं है। कभी-कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में छह प्रकार के रूपान्तर होते हैं। यह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ प्रभाव दिखाता है, धीरे-धीरे क्षीण होता है और अन्त में लुप्त हो जाता है। किन्तु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किन्तु चूँकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूँिक आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है—अर्थात् उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा का कोई आनुषङ्गिक परिणाम पदार्थ भी नहीं होता। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएँ हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की सन्तानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किन्तु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के छः प्रकार से परिवर्तन से मुक्त है।

कठोपनिषद् में (१.२.१८) इसी तरह का एक श्लोक आया है:

न जायते प्रियते वा विपश्चित्राय कुतश्चित्र बभूव कश्चित्। अजो नित्य शाश्वतोऽय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥

इस स्तोक का अर्थ तथा तार्ल्य *भगवदगीता* के स्तोक जैसा ही है, किन्तु इस स्तोक में एक विशिष्ट शब्द *विपश्चित्* का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय।

आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण एहता है। अत चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं छोज पाता तम्न भी वह आत्मा की उपस्थिति से जान सकता है। कभी-कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किन्तु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यामान एहता है, अत हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। ज्योंही प्रातकाल आकाश में थोड़ा सा सूर्यप्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते है कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीयों में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना एहती है, अत हम आदम की उपियाति को जान लेते हैं। किन्तु जीव की यह चेतना एपिस्वर की चेतना से मित्र है क्योंकि परम चेतना तो सर्वंश है—भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्टि जीव (आत्मा) की चेतना विस्मरणशील है। कब वह अपने चास्तविक स्वरूप को भूल बाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों की वनती है। विन्तु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। विद् वे ऐसे होते तो उनके हाय दिये गये अगवदगीता के उपदेश क्या है। वि

आरमा के दो प्रकार है—एक तो अणु-आत्मा और दूसरा विभु-आत्मा। कठोपनियद में (१२२०) इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है

अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्। तमकर्तु पश्यित वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमात्मन।।

"परमात्मा तथा अणु-आत्मा दोनो जांगर रूपी उसी वृक्ष मे जीव के हृदय में विद्यमान है और इनमे से जो समस्त इच्छाओ तथा शोको से मुक्त हो चुका है वहीं भगवद्कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है।" कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है जैसा कि अगले अध्यायों मे बताया जायेगा और अर्जुन अणु-आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अत उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किये जाने की आवश्यकता है।

# वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्। कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयित हन्ति कम्।।२१॥

वेद—जानता है; अविनाशिनम्—अविनाशी को; नित्यम्—शाश्वत; य:—जो; एनम्—इस (आत्मा); अजम्—अजन्मा; अव्ययम्—िनर्विकार; कथम्—कैसे; स:—वह; पुरुष:—पुरुष; पार्थ—हे पार्थ (अर्जुन); कम्—िकसको; घातयित— मरवाता है; हन्ति—मारता है; कम्—िकसको।

अनुवाद

हे पार्थ! जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है?

### तात्पर्य

प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाय। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्यायसंहिता के अनुसार प्राणदण्ड दिया जाता है, किन्तु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वह न्यायसंहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किये जाने का आदेश देता है। मनुप्यों के विधि-ग्रंथ मनुसंहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदण्ड देना चाहिए जिससे उसे अगले जीवन में अपना पापकर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फाँसी का दण्ड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है क्योंकि मनुप्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमित है। शल्यक्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध जान बूझ कर ज्ञानसहित हो रहा है, उससे पापफल की सम्भावना नहीं है।

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य न्यानि संयाति नवानि देही॥२२॥ ४

वासांसि-वसों को; जीणांनि-पुराने तथा फटे, यथा-जिस प्रकार, विहाय-त्याग कर, नवाकि—नए वस्त, गृह्णाति—प्रहण करता है, नर—महुप्य, अपराणि—अन्य, तथा—उसी प्रकार, शरीराणि—शरीरो को, बिद्र नग कर, जीर्णानि—वृद्ध तथा व्यर्थ, अन्यानि—भित्र, संयाति—स्वीकार करता है, मवानि---नये, देही---देहधारी आत्मा।

#### अनुवाद

जिस प्रकार मनुष्य पुराने बखों को त्याग कर नये वस धारण करता है उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिय गरीर धारण करता है।

#### तात्वर्ध

अपु-आरमा द्वारा शरीर परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। आधुनिक वैश्वानिक तक जो आरमा के अस्तिरच पर विश्वास नहीं काते पर साथ ही हृदय से शक्ति-साध्न की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य त्रा जांद्रवा मा नहर कर भात, उन पांचानना को स्वाकार करने की बार है जो बाल्यकाल से नौमायक्था और फिर तरणावस्था तथा वृद्धावस्था है होते रहते है। वृद्धावस्था से यही यरिवर्तन दूसरे शरीर मे स्थानानर्तित हो जात है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोक में (२१३) की जा चुकी है। अगु-आसमा का दूसरे शरीर में स्थानानराष्ट्र परमासा की कृपा से सम्भव

डेपु-जाराना का दूसर शाम में स्थाननाराण परणाता को पूर्वि उसी तरह करते हैं पाता है। परमारमा अणु-आरमा की इच्छाओं की पूर्वि उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छापूर्ति करता है। *युण्डक तथा स्वेतास्वत* उपनिपर्दों में आरमा तथा परमारमा की उपमा दो मित्र पश्चियों से दी गईं। उपितपर्दों मे आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई । जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी (अपु-आत्मा) वृक्ष के फर को खा रहा है और दूसरा पक्षी (कृष्ण) अपने मित्र को देख रहा है। यद्यों रोगों पक्षी समान गुण बाल है, किन्तु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फर रोगों पक्षी समान गुण बाल है, किन्तु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फर पर मीदित है, किन्तु दूसरा अपने मित्र के कार्यकरायों का साथीं मात्र है कृष्ण साक्षी पक्षी है, और अर्जुन फल-भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोगों मित्र (स्वां) है, किन्तु फिर भी एक स्वायी है और दूसरा सेवक है। अपु-आत्मा द्वार इस सम्बन्ध की विम्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरी है दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्रवृक्त शरीर रूपी वृक्ष प अन्वधिक संपर्धशील है, किन्तु ज्योही वह दूसरे पक्षी को परम गुरू के रूप में स्वीकार करता है—किस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने वे हिए स्वेच्छा से उनकी शराण में काता है त्योही परतन्त्र पढी तुरन सारे शोके विमुक्त से जाता है व्योदी परतन्त्र पढी तुरन सारे शोक विमुक्त से जाता है स्वांह स्वांह प्रवृत्त सार श्वेताश्वरा-उपनियद (४९) सामान रूप से इसकी पृष्टि करती है (४७) समान रूप से इसकी पुष्टि करती है

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्रोऽनीशया शोचित मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशस्य महिमानगिति वीतशोकः॥

''यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किन्तु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोत्ता रूप में चिन्ता तथा विपाद में निमग है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान् की ओर उन्मुख होता है. और उनकी गहिगा को जान लेता है तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरन्त समस्त चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है।" अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे *भगवद्गीता* समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान् की परम महिमा को समझ कर शोक से मुक्त हो सकता है।

यहाँ भगवान् ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहान्तरण पर शोक प्रकट न करे। आंगतु उसे इस धर्मयुद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कार्यों के फलों से तुरन्त मुक्त हो जायँ। बलिनेदी पर या धर्मयुद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरन्त शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्तिसंगत नहीं है।

## नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥२३॥

न—कभी नहीं; एनम्—इस आत्मा को; छिन्दति—खण्ड-खण्ड कर सकते हैं; शस्त्राणि—हथियार; न—कभी नहीं; एनम्—इस आत्मा को; दहित—जला सकता है; पावक:—अग्नि; न—कभी नहीं; च—भी; एनम्—इस आत्मा को; क्लेदयन्ति—भिगो सकता है; आप: जल; न-कभी नहीं; शोपयति—सुखा सकता है; मारुत:—वायु।

अनुवाद

यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खण्ड-खण्ड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है।

## तात्पर्य

सारे हथियार—तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्न्यास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्तों में की जाती है, किन्तु पूर्वकाल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बेने हुए हथियार होते थे। आप्नेयारते का सामना जल के (बरुण) हथियारों से किया जाता था, जो आपुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आपुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का पार्ती है। जो भी हो, आप्ताम को न तो कभी खण्ड-खण्ड किया जा सकता है, न किन्ही वैज्ञानिक हथियारों से उसका महार किया जा सकता है, चाहे उनकी सख्या किननी डी क्यों न हो।

मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्परचात् माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीव को विलग कर पाना सम्भव है, प्रसुत सारे जीव एसात्मा से विलग हुए अरा है। चृद्धि वे सनातन अणु-आदमा है, अत् साया द्वारा आवृत होने की उनकी प्रवृत्ति क्वाभाविक है और इस तरह वे भगवात्म की समित से पृथक् हो जाते हैं जिस प्रकार अपिन के स्कृतिग अपि से विलग होते ही बुझ जाते हैं यदापि इन दोनो के गुग समान होते हैं। वराह पुराण मे जीवो को परमात्मा का मिन्न अग्न कहा गया है। भगवद्गीता के अनुसार भी वे शायवत हुप से ऐसे ही है। अत मोह से सुक्त होकार भी जीव पृथक् अस्तित्व रखता है जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिये गये उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश से मुक्त तो हो गया, किन्तु कमी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ।

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च।

नित्यः सर्वगत स्थाणुरचलोऽयं सनातन ॥२४॥

#### अनुवाद

यह आत्मा अखडित तथा अधुलनर्शील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह जाज्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सर्देव एक सा रहने वाला है।

#### तात्पर्य

अपु-आरमा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते है कि आरमा पूर्ण आरमा का अपु-अप्ता है और जिना किसी परिवर्तन के निरन्तर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसग मे अदैतवाद को व्यवहुत करना कठिन है क्योंकि अपु-आरमा कभी भी परम-आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मप से मुक्त होकर अणु-आत्मा भगवान् के तेज किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किन्तु बुद्धिमान् जीव तो भगवान् की संगति करने के लिए वैकुण्ठलोक में प्रवेश करता है।

सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान् की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं वह ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें सन्देह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है।

## अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥२५॥

अव्यक्त:—अदृश्य; अयम्—यह आत्मा; अचिन्त्य:—अकल्पनीय; अयम्—यह आत्मा; अविकार्य:—अपरिवर्तित; अयम्—यह आत्मा; उच्यते—कहलाता है; तस्मात्—अत:; एवम्—इस प्रकार; विदित्वा—अच्छी तरह जानकर; एनम्—इस आत्मा को; न—नहीं; अनुशोचितम्—शोक करने के लिए; अर्हसि—योग्य हो।

## अनुवाद

यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपिरवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।

## तात्पर्य

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शिक्तशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का सम्बन्ध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पडता है क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा मानवीय व्यावहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है—वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा

में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलत अविकारी रहते हुए आत्मा अनन्त परमात्मा की तुलना में अणु-रूप है। परमात्मा अनन्त है और अणु-आत्मा अित सूक्ष्म है। अतः अित सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनन्त आत्मा भगवान् के तुल्य नहीं हो सकता। यहीं भाव बेदों मे भिन्न-भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पृष्टि करने के लिए दूहराया गया है। किसी बात का पिष्टपेपण उस तथ्य को बिना किसी तुटि के समझने के लिए आवश्यक है।

अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्। तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि॥२६॥

अध—यदि, फिर भी; ध—भी; एनम्—इस आत्मा को; नित्य-जातम्—उत्पन्न होने वाला; नित्यम्—सदैव के लिए; वा—अधवा; मन्यसे—तुम ऐसा सोचो; मृतम्—मृत; तथा अधि—फिर भी; त्वम्—तुग; महा-बाही—हे सूचीए; न—कभी नहीं; एनम्—आत्मा के विषय में, शोखितुम्—शोक करने के लिए; अहींस—योग्य हो।

#### अनुवाद

किन्तु यदि तुम सोघते हो कि आत्मा अथवा जीवन के लक्षण सदा जन्म लेते हैं तथा सदा मरते हैं तो भी है महावाहु! तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है।

#### तात्पर्यं

सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शिरा के परे भी आलग का स्वतन्त्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतित होता है कि जब भगवान् कृष्ण ने भगवन्त्रीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकप्रयोक्त तथा वैभाषिक नाम से वाने जाते थे। ऐसे दार्शनिक का मत है कि जीवन के लक्षण भीतिक संयोग की एक परिपचवावस्था में ही पिटत होते हैं। आधुनिक भीतिक विद्यानी तथा भीतिकतावादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भीतिक तत्वां का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भीतिक त्र वा सायाविक तत्वों के संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। सम्प्रति, अनेक छन्य पर्म- विज्ञका अमेरिका मे प्रवार हो रहा है, इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण करते हैं।

यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नही था, जैसा कि *वैभापिक* दर्शन में होता है तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से स्सायनों की क्षित के लिए शोक नहीं करता तथा अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता है। दूसरी ओर, आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूँक देते हैं। वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अणु-आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धान्त के अनुसार चूँकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पापफलों से डरने का कोई कारण न था। किन्तु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंगपूर्वक महाबाहु कह कर सम्बोधित किया क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धान्त स्वीकार्य नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का सम्बन्ध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धान्तों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था।

## जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च। तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि॥२७॥४

जातस्य—जन्म लेने वाले की; हि—निश्चय ही; ध्रुव:—तथ्य है; मृत्यु:—मृत्यु; ध्रुवम्—यह भी तथ्य है; जन्म—जन्म; मृतस्य—मृत प्राणी का; च—भी; तस्मात्—अतः; अपरिहार्ये—जिससे बचा (प्रतिकार) जा सके, उसका; अर्थे—के विषय में; न—नहीं; त्वम्—तुम; शोचितुम्—शोक करने के लिए; अर्हिस—योग्य हो।

## अनुवाद

जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात् पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।

### तात्पर्य

मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म-अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किये बिना ही जन्म-मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म-मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। किन्तु मानव समाज में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं।

अध्याय २

कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान् की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अत अपने कर्ताच्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुरूल क्यो धा? वह विधि (कानून) को भग नहीं करना चाहता था क्योंकि ऐसा करने पर उसे वह पापकर्मों कर भाग पेहेंगे जिससे वह अव्यन्त भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को पेक नहीं सकता था और यदि वह असत्य कर्तव्य-पृथ्य का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरता होगा।

#### अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। अव्यक्तनिधनान्येवं तत्र का परिदेवना॥२८॥৮

अव्यक्त—प्राप्भ में अप्रकट, आदीन—हत्यादि, भूतानि—सारे प्राणी, ध्वक्त— प्रकट, मध्यानि—मध्य मे, भारत—हे भरतवशी, अध्यक्त—अप्रकट, निधनानि— विनाश होने पर, एव—इस तरह से, तत्र—अत, स्ना—न्या, परिदेवना—शोक।

#### अनुवाद

सारे जीव प्रारम्भ में अञ्चल रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुन अञ्चल हो जाते हैं। अत शोक करने की क्या आवश्यकता है?

#### शास्पर्ध

यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है—एक तो वे जो आत्म के अस्तित्व को मानते हैं, और दूसरे वे जो आत्म के अस्तित्व को नहं मानते, कहते हैं कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई काएण नहं हैं। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालो को वेदान्तवादी नास्तिक कही हैं। सांद हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धान्त को मान भी हों तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं हैं। आत्मा के पृथक् अस्तित्व से मिन्न सारे भीतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य एहने की सूक्ष अवस्था से हीं दृश्य अवस्था आती है, जिस प्रकार आकाश से बायु उत्तर होती हैं। वायु से अभि, अभि से बल और जल से पृथ्वी उत्तर होती हैं। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं—यथा एक विशाल गानसुम्बी महल पृथ्वी से हीं प्रकट हैं। जब इसे घ्यस्त कर दिया जाता है, तो यह अदृश्य हो जाता है, और अन्तत परमाणु रूप में बना एहता है। शक्ति-सरक्षण का नियम बना रहता है, किन्तु कालक्रम से वस्तुएँ प्रकट तथा अप्रकट शक्त का सित्म बना रहता है। अत प्रकट होने (व्यक्त) था अप्रकट अवस्था होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहां तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएँ समाप्त नहीं होती। प्रार्गिकत तथा अनितम दोनो अवस्थाओं में

ही सारे तत्त्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अन्तर नहीं पड़ता।

यदि हम भगवद्गीता के इस वैदिक निप्कर्प को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान हैं (अन्तवन्त इमे देहाः) किन्तु आत्मा शाश्वत है (नित्यस्योक्ताः शरीरिणः) तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र (पिरिधान) के समान है, अतः वस्त्र पिर्वितन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भाँति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किन्तु जगने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं, न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म-साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को मानें या न मानें, शरीर-नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है।

आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन-माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः श्रृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्॥२९॥

आश्चर्यवत्—आश्चर्य की तरह; पश्यित—देखता है; किश्चित्—कोई; एनम्—इस आत्मा को; आश्चर्यवत्—आश्चर्य की तरह; वदित—कहता है; तथा—जिस प्रकार; एव—निश्चय ही; च—भी; अन्यः—दूसरा; आश्चर्यवत्—आश्चर्य से; च—और; एनम्—इस आत्मा को; अन्यः—दूसरा; श्रृणोति—सुनता है; श्रुत्वा—सुनकर; अपि—भी; एनम्—इस आत्मा को; वेद—जानता है; न—कभी नहीं; च—तथा; एव—निश्चय ही; कश्चित्—कोई।

अनुवाद

कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किन्तु कोई-कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते।

### तात्पर्य

चूँकि *गीतोपनिषद् उपनिषदों* के सिद्धान्त पर आधारित है, अतः कठोपनिषद् में (१.२.७) इस श्लोक की प्राप्ति कोई आश्चर्यदायक नहीं है:

श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्यः श्रण्वन्तोऽपि बहवो यंन विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः॥

्विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा एक इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या

मे अपस्थित सूक्ष्य कीटाणुओं के भीतर अणु-आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आस्वर्यजनक हैं। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु-आत्मा के स्फूलिंग के चगल्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही बड़ा से बड़ा ज्ञानी, जिसने विश्व के प्रथम प्राणी छहा को भी घिक्षा दी हो, क्यों न उसे समझावे। वस्तुओं के स्थूल भीतिक बोध के कारण इस युग के अधिकाश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्मकण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अल लोग आत्मा को उसकी सरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्यजनक करके देखते हैं। इन्द्रियवृत्ति की बातों मे फैस कर लोग भीतिक-शक्ति (भाया) से इस तरह मीहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता? यद्यपि यह तथ्य है कि आत्म-ज्ञान के विना सारे कार्यों का दुप्परिणाम जीवन सर्पय में पराजय के रूप में होता है। सम्भवत उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुप्य को आत्मा के विषय में चिन्तन करना चाहिए और दुखों का इल खोज निकालना होगा।

ऐसे थोडे से लोग, जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है अच्छी सगति पाकर भाषण सुनते है, किन्तु कभी-कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु-आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन हैं जो परमात्मा, उनके पृथक्-पृथक् कार्यो तथा सावन्यों एक अन्य विस्तारों को सही छग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा-पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षो से आतमा की स्थिति का सही-सही निर्धाण कर सके। किन्तु यदि कोई किसी तरह से आतमा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो आता है।

इस आत्म-ज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतो से विचितित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कियत भगवदगीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाय। किन्तु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछलें जन्मों में प्रमुद तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्रीभाचान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तो की अहैतुकी कृषा से ही होता है, अन्य किसी उदाय से नहीं।

#### देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि॥३०॥

देही—भीतिक शरीर का स्वामी, नित्यम्—शाश्वत, अवध्य—मारा नहीं जा सकता; अयम्—यह आत्मा, देहे—शरीर में, सर्वस्य—हर एक का, भारत—हे भरतवशी, तस्मान्—अत; सर्वाणि—समस्त, भूतानि—जीवों (जन्म लेने वालों) को; न—कभी नहीं; त्वम्—तुम; शोचितुम्—शोक करने के लिए; अर्हसि—योग्य हो।

अनुवाद

हे भरतवंशी! शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अत: तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है।

## तात्पर्य

अब भगवान् अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान् कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीप्म तथा गुरु द्रोण मर जायेंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक् अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा, यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अन्तःक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किन्तु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान् की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं।

## स्वधर्ममिप चावेक्ष्य न विकम्पितुमईसि। धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते॥३१॥

स्व-धर्मम्—अपने धर्म को; अपि—भी; च—निस्सन्देह; अवेक्ष्य—विचार करके; न—कभी नहीं; विकम्पितुम्—संकोच करने के लिए; अर्हसि—तुम योग्य हो; धर्म्यात्—धर्म के लिए; हि—निस्सन्देह; युद्धात्—युद्ध करने की अपेक्षा; श्रेय:—श्रेष्ठ साधन; अन्यत्—कोई दूसरा; क्षत्रियस्य—क्षत्रिय का; न—नहीं; विद्यते—है।

अनुवाद

क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़ कर तुम्हारे लिए अन्य कोई नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

### तात्पर्य

्। सामाजिक व्यवस्था के चार वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और

क्षत्रिय कहलाता है। क्षत् का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रहा करे वह क्षत्रिय कहलाता है (त्रायते—स्वा प्रदान करना)। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जगल में जाकर रोर को ललकारता आउता उससे आमने-हामने अपनी तलवार से लहता था। शेर की मृत्यु होने पर राजसी हम से अन्त्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रचा का पालन करते है। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी-कभी धार्मिक हिसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे सन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किन्तु पह कभी भी कारण या सिद्धान्त नहीं रही। धार्मिक सहिताओं में उल्लेख मिलता है

आहवेषु मिथोऽन्योन्य नियासन्तो महीकित। युद्धमाना पर शक्त्या स्वर्ग यान्त्यपराङ्मुखा॥ यज्ञेषु पश्चो ब्रह्मान् हन्यन्ते सतत द्विनै। सस्कृता किल मन्त्रैश्च तेऽपि स्वर्गमवाज्ञवनु॥

"युद्ध में विरोधी ईर्प्यांतु राजा से सवर्ष करते हुए मर्ग वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनन्तर वे ही उच्चलोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञानि में मारे गये पशुओं को होती हैं।" अत धर्म के लिए पुद्ध भूमि में वध करता तथा याज्ञिकअभिन के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नही माना जाता क्योंकि इसमे निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुँचता है और यज्ञ में बलि दियं गये पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही सुरन्त मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्धभूमि में मारे यही व्यक्त सम्पन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं।

स्वयमं दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वयम्य अध्यात्मिक हो जाता है और देहारमुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहारमुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वयमं पालन अनिवार्य होता है। स्वयमं का विधान भगवान् द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जायेगा। शासीरिक स्तर पर स्वयमं की वर्णात्रम-मर्ग अथवा आध्यात्मिक वीध मा प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णात्रम-धर्म अर्थात् प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधार्तित स्वयमं की अवस्था से मानवीय सम्पता का सुभारम होता है। वर्णात्रम-धर्म के अनुसार किसी कार्य-होत्र में स्वयमं का निर्वाह करने से

जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है।

## यदृच्छया चोपपत्रं स्वर्गद्वारमपावृतम्। सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्॥३२॥

यदृच्छया—अपने आप; च—भी; उपपन्नम्—प्राप्त हुए; स्वर्ग—स्वर्गलोक का; द्वारम्—दरवाजा; अपावृतम्—खुला हुआ; सुखिन:—अत्यन्त सुखी; क्षत्रिया:—राजपरिवार के सदस्य; पार्थ—हे पृथापुत्र; लभन्ते—प्राप्त करते हैं; युद्धम्—युद्ध को; ईदृशम्—इस तरह।

अनुवाद

हे पार्थ! वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं।

## तात्पर्य

विश्व के परम गुरु भगवान् कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं क्योंकि वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है। इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किन्तु एक क्षत्रिय के लिए युद्धभूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर-स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है:

## क्षत्रियो हि प्रजारक्षन् शस्त्रपाणिः प्रदण्डयन्। निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिं धर्मेण पालयेत्॥

"क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे। इसीलिए उसे शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीत कर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए।"

यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्यभोग करेगा और यदि वह युद्धभूमि में मरता है तो स्वर्ग को जायेगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। दोनों ही तरह युद्ध करने से उसे लाभ होगा।

## अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि। ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्त्यसि॥३३॥

अथ-अतः; चेत्-यदि; त्वम्-तुम; इमम्-इस; थर्म्यम्-धर्म रूपी; संग्रामम्-

युद्ध को; न—नहीं; करिष्यसि—करोगे, ततः—तब; स्व-धर्मम्—अपने धर्म को; कीर्तिम्—यश को; च—भी; हित्या—खोकर; पापम्—पापपूर्ण फल को; अवाप्यमि-पाप्त करोगे।

#### अनुवाद

किन्तु यदि तुम युद्ध काने के स्वधर्म को सम्पन्न नहीं काते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा काने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो होते।

#### तान्पर्ध

अर्जुन निक्टगत योद्धा था जिसने गिन आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवनी से युद्ध करके तथा उन्हे हरा कर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुप्ताल प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह महान् योद्धा है। स्वय द्रोणाचार्य ने उसे आशीप दिया था और एक विशेष शख प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने पिता इन्द्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुका था, किन्तु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय पाद वह इस समय शुद्ध का पारियाग करता है हा वह न क्यार को धी धर्म की उपेक्षा का दोषभागी होगा, अपितु उसके यश की धी हानि होगी और वह नरक बाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त कर लेगा। दूस शब्दों मे, वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा।

#### अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्। मध्यावितस्य

चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३४॥

अकीर्तिम्—अपयश; च—भी; अपि—इसके अतिरिक्त; भूतानि—सभी लोग; कथिप्यन्ति—कहेंगे; ते—तुम्हारे; अव्ययाम्—सदा के लिए, सम्पावितस्य--सम्मानित व्यक्ति के लिए; च-भी; अकीर्ति-अपयश, अपकीर्ति, मरणात्-मृत्य से भी: अतिरिच्यते-अधिक होती है।

#### अनुवाद

सारे लोग सदैव तम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्य से भी बढ़कर है।

#### तात्पर्य

अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अन्तिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, "अर्जुन! यदि तुम

युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व ही यूद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें, किन्तु मैं युद्धभूमि से भगकर अपनी जान बचा लूँ तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी वुरी है। अतः तुम्हें प्राणभय से भगना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे।"

अतः अर्जुन के लिए भगवान् का अन्तिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे।

## भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्।।३५॥

भयात्—भय से; रणात्—युद्धभूमि से; उपरतम्—विमुख; मंस्यन्ते—मानेंगे; त्वाम्—तुमको; महारथाः—बड़े-बड़े योद्धा; येषाम्—जिनके लिए; च—भी; त्वम्—तुम; बहु-मतः—अत्यन्त सम्मानित; भूत्वा—हो कर; यस्यासि—जाओगे; लाघवम्—तुच्छता को।

## अनुवाद

जिन-जिन महान् योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे।

## तात्पर्य

भगवान् कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं, ''तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समसामियक महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्धभूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्होरे प्रति जो सम्मान था वह धूल में मिल जायेगा।''

## अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्॥३६॥

अवाच्य—कटु; वादान्—मिथ्या शब्द; च—भी; बहून्—अनेक; विद्ध्यन्ति— कहेंगे; तव—तुम्हारे; अहिता:—शत्रु; निन्दन्तः—निन्दा करते हुए; तव—तुम्हारी; सामर्थ्यम्—सामर्थ्य; ततः—उसकी अपेक्षा; दुःख-तरम्—अधिक दुखदायी; नु— निस्सन्देह; किम्—और क्या है?

#### अनुवाद

तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है?

#### तात्पर्य

प्रारम्भ में ही भगवान् कृष्ण को अर्जुन के अयावित स्वाभाव पर आश्वर्य हुआ था और उन्होंने इस स्थाभाव को अनायाचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित स्थाभाव के विपक्ष में कहे गये अपने वचनो को सिद्ध कर दिया है।

हतो वा प्राप्स्यिस स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। तस्मादुत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय ॥३७॥

हत—मारा जा का, वा—्या तो, प्राप्त्यसि—प्राप्त करोगे, स्वर्गम्—स्वर्गलोक को, जित्वा—विजयी होका, वा—अथवा, भोश्यसे—भोगोगे, महीम्—पृथ्वी को, तस्मात्—अत, उत्तिष्ठ—उठो, कौलेय—हे कुन्तीपुत्र, युद्धाय—राडने के लिए, कृत—हुढ़, निश्चय—संकल्प से।

#### अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र ! तुम या तो युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग प्राप्त करोगे या यदि तुम जीत जाओंगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अत वृडसकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो।

#### तात्पर्य

यद्यपि अर्जुन के पक्ष मे विजय निष्ट्वित न थी फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में भाग्न भी गया तो वह स्वर्ग लोक को जायेगा।

सुखदु खे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयी। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवापस्यसि॥३८॥

सुख-सुख, दुखे—तथा दुख में, समे—समभाव से, कृत्वा—कांके, लाभ-अलाभी—लाभ तथा हानि दोनो, जय-अजयी—विजय तथा पराजय दोनों, तत—तत्परचात्, युद्धाय—युद्ध करने के लिए, युज्यस्य—लगे (लड़ो), न—कभी नहीं, एवम्—इस तरह, पापम्—पाप, अवापस्यासि—ग्राप्त करोगे।

#### अनुवाद

तुम सुख या दुख, हानि या लाभ का विचार किये बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य

अव भगवान् कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्णभावनामृत कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना (भावना) तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाय, अतः भौतिक कार्यों का कोई बन्धन (फल) नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इन्द्रियतृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किन्तु जो कृष्णभावनामृत के कार्यों में अपने आपको समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्मी के करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में (११.५.४१) कहा गया है:

> देवर्षिभूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमृणी च राजन्। सर्वातमना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्।

''जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुन्द श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ—चाहे वे देवता, साधु, सामान्यजन, अथवा परिजन, मानवजाति या उसके पितर ही क्यों न हो।" इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जायेगी।

## एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्रृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥३९॥

एषा—यह सब; ते—तेरे लिए; अभिहिता—वर्णन किया गया; सांख्ये—वैश्लेपिक अध्ययन द्वारा; बुद्धि:—बुद्धि; योगे—निप्काम कर्म में; तु—लेकिन; इमाम्—इसे; शृणु—सुनो; बुद्ध्या—बुद्धि से; युक्तः—साथ-साथ, सहित; यया—जिससे; पार्थ-हे पृथापुत्र; कर्म-बन्धम्-कर्म का बन्धन से; प्रहास्यसि-मुक्त हो जाओगे।

अनुवाद

यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन (सांख्य) द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र! तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बन्धन से अपने को मुक्त कर सकते हो।

### तात्पर्य

वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और *योग* का अर्थ है इन्द्रियो ना विमहा अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इन्द्रियतृष्ठि पर आधारित था। यह अपने प्रधान कर्तन्य को मुलाकर युद्ध नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रो अर्थात अपने बन्धु-बान्धवों को परास्त करके एज्यभोग करने की अपेक्षा अपने सम्बन्धियों तथा स्वजनों को न मास्कर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनो ही प्रकार से मूल सिद्धान्त तो इन्द्रियतृप्ति था। उन्हे जीतने से प्राप्त होने बाला सुख तथा स्वजनों को जीतिन देखें का सुख ये दोनो इन्द्रियतृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनो की इति हो जाती है। अत कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उसके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी है, वे भूतकाल मे प्राणी थे, वर्तमान मे भी प्राणी रूप मे है और भविष्य मे भी प्राणी बने रहेंगे क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान (बहा) बदलते रहते है और इस भौतिक वल के बन्धन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यन्त विशद् वैश्लेपिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्तकोश की शब्दावली में इस विशद् अध्ययन को यहाँ साख्य कहा गया है। इस साख्य का नास्तिक कपिल के साख्य-दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस मास्तिक कपिल के बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान् कपिल ने अपनी माता देवहाँत के समक्ष श्रीमद्भागवत में वास्तविक साख्य-दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशीटा है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पति करते है। इसको वैदों ने तथा *गीता* ने स्वीकार किया है। वेदों मे वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमे आणविक जीवारमाएँ प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक-जगत् मे इन्द्रियतृप्ति के लिए काम करते रहते हैं और माया के बशीभृत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते है। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान् के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह *माया* अथवा इन्द्रियतृप्तिजन्य मोह का अन्तिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इन्द्रियतृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान् कृष्ण वासुदेव की शरण मे जाता है जिससे परमसत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हे गुरु रूप में स्वीकार

अर्जुन में कृष्ण की शाण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुह रूप में स्वीकार कर तिया है—शिग्यरतेऽह शाधि मा त्या ग्रप्तम् । फतस्यरूप कृष्ण अब उसे दुद्धियोग या कर्मयोग की कार्यविधि बताएँ। जो कृष्ण की इन्द्रिमतृति के तिस्वा गया भिक्तयोग है। यह बुद्धियोग अध्याय इस के प्रथम श्लोक में वर्णित है जिसमे इसे उन भगवान् के साथ प्रत्यश सम्पर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमारमा रूप में विद्यमान है, किन्तु ऐसा सम्पर्क मक्ति के तिना सम्मव

नहीं है। अतः जो भगवान् की भक्ति या दिव्य प्रेमाभक्ति में या कृष्णभावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान् की विशिष्ट कृषा से बुद्धियोग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान् कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरन्तर लगे रहते हैं उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानन्दमय धाम में पहुँच सकते है।

इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धियोग भगवान् कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक किपल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य-योग से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य-योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का सम्बन्ध है। न ही उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वरविहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिन्ता की। वास्तिवक सांख्य-दर्शन का वर्णन भगवान् किपल द्वारा श्रीमद्भागवत में हुआ है, किन्तु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेपिक अध्ययन। भगवान् कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेपिक वर्णन अर्जुन को बुद्धियोग या कर्मयोग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान् कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में किपल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही हैं। ये दोनों भिक्तयोग हैं। अतः भगवान् कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य-योग तथा भिक्तयोग में भेदभाव मानते हैं (सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः)।

निस्सन्देह अनीश्वरवादी सांख्य-योग का भक्तियोग से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवद्गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है।

अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धियोग का अर्थ कृष्णभावना में, पूर्ण आनन्द तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान् की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, तो वह बुद्धियोग के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनन्द का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगत्कृपा से स्वतः सम्पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किये बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्णभावनाभावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किये गये कर्म में विशेष तथा पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इन्द्रियतृप्ति के लिए किये गये कर्म में प्रचुर अन्तर होता है। अतः बुद्धियोग हमारे द्वारा सम्पन्न कार्य का दिव्य गुण है।

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।।४०॥ अध्याप र

न—नहीं, इह—इस योग मे, अभिक्रम—प्रयत्न करने में, नाशा—हानि, अस्ति—है, प्रत्यवाय—हास, न—कभी नहीं, विद्यते—है, सु-अल्पम्—थोड़ा, अपि—यद्यपि, अस्य—इस, धर्मस्य—धर्म का, त्रायते—मुक्त करता है, महत—महान, भयात्—भय से।

अनुवाद

इस प्रयास में न तो हानि होती हैं नहीं हास अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान् भय से रक्षा कर सकती है।

#### तात्पर्य

कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कुष्णभावना में कर्म या इन्द्रियतृप्ति की आशा न करके कुष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरम्भ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरम्भ का विनाश होता है। भीतिक स्तर पर प्रारम्भ कियं जाने वाले किसी भी कार्य के पूरा करना होता है। के अन्यश सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किन्तु कृष्णभावना में प्रारम्भ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अत ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाय। यदि कृष्णभावना का एक प्रतिशत भी कार्य पूरा हुआ हो को उसका स्थायी फल होता है, अत अगली बार दो प्रतिशत से शुष्पाम होगा, किन्तु भौतिक कर्म में जब तक शात प्रतिशत सफलवा प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्णभावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किन्तु भगवान् वी कृषा से उसे रात प्रतिशत लाभ मिला। इस सम्बन्ध में श्रीमर्मणवत में (१५५७) एक अत्यन्त सुर्वा क्लोक आया है—

त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुज हरेर्भजन्नपक्वोऽथ पतेत्ततो यदि। यत्र क्व वाभद्रमभूदमुष्य कि को वार्थ आप्रोऽभजता स्वधर्मत।

"जो कोई अपना धर्म छोडकर कृष्णभावनामृत मे काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि? और यदि कोई अपने भीतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको करा लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं "यदि कोई अपनी शास्त्रत आत्मा को खोकर सम्पूर्ण जगत् को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा?" भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाग्र हो जाते हैं, किन्तु

भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किन्तु कृष्णभावनामृत मे किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुन कृष्णभावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चिन है कि अगले जन्म में उसे सुसस्कृत ब्राह्मण परिवार मे या धनीमानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्णभावनामृत में सम्पन्न कार्य का यही अनुपम गुण है।

## व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्॥४१॥

व्यवसाय-आत्मिका—कृष्णभावना में स्थिर; बुद्धि:—बुद्धि; एका—एकमात्र; इह—इस संसार में; कुरु-नन्दन—हे कुरुओं के प्रिय पुत्र; बहु-शाखा:—अनेक शाखाओं में विभक्त; हि—निस्सन्देह; अनन्ता:—असीम; च—भी; बुद्धय:—बुद्धि; अव्यवसायिनाम्—जो कृष्णभावना में नहीं हैं उनकी।

अनुवाद

जो इस मार्ग पर (चलते) हैं वे प्रयोजन में टुढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनन्दन! जो टुढ़प्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है।

## तात्पर्य ं

यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्णभावना द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य-चिरतामृत में (मध्य २२.६२) कहा गया है:

'श्रद्धा' शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्णे भक्ति कैले सर्वकर्म कृत हय॥

श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्णभावना के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बँध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किये गये शुभ-अशुभ कर्मों के फल ही सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्णभावना में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ-फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई कृष्णभावना में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रह जाता। कृष्णभावना की सर्वोच्च सिद्धि देहात्मबुद्धि का त्याग है। कृष्णभावना की प्रगति के साथ क्रमशः यह अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है।

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का टूढ़िनश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः—कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अत्यन्त दुर्लभ जीव है जो भलीभाँति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर स्वतः ही पत्तियों तथा टहिनयों में

जल पहुँच जाता है उसी तरह कृष्णाभावनाभावित होने पर मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात् अपनी, परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है। यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएँ तो प्रत्येक व्यक्ति सन्तुष्ट होगा।

किन्तु कृष्णभावनामृत सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन मे ही ठीक से हो पाती है क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है जो शिष्य के स्वभाव से परिवित होता है और उसे कृष्णभावना की दिशा मे कार्य करने के लिए मार्ग दिखा सकता है। अत कृष्णभावना मे दस्त होने के लिए मृत्य को हुदता से कर्म करना होगा और कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। उसे गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मान होना होगा। श्रील विश्वनाध चक्रवर्ती ठाकुर गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना मे उपदेश देते है

यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्याप्रसादात्र गति कुतोऽपि। ध्यायास्त्रवस्तस्य यशस्त्रिसध्य बन्दे गुरो श्रीवरणारविन्दम्॥

"पुरु की तुष्टि से भगवान् भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किये बिना कृष्णभावना के स्तर तक पहुँच पाने की कोई सम्भावना नही एहती। अत मुझे उनका चिन्तन करना चाहिए और दिन मे तीन बार उनकी कृषा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए।"

किन्तु यह सम्पूर्ण पद्धित देहातमबुद्धि से परे सैद्धान्तिक रूप मे नहीं चर्ज़ व्यावहारिक रूप मे पूर्ण आरम-ज्ञान पर निर्भर काती है, जब सकाम कर्मों से इन्दित्ति की कोई सम्भावना नहीं रहती। जिसका मन हुढ नहीं है वहीं विभिन्न कर्मों की ओर आकर्षित होता है।

> यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित.। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिन ॥४२॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्। क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्चर्यगतिं प्रति॥४३॥

याम् इमाम्—ये सन, पृण्यिताम्—दिखार्त्यी, वाचम्—शब्द, प्रवदिति—कहते है, अविपश्चित—अल्पन्न व्यक्ति, वेद-वाद-रता—वेदो के अनुवायी, पार्थ—है पार्थ, न—कभी नहीं, अन्यत्—अन्य कुळ, अस्ति—है, इति—इस प्रकार, बादित—समर्थ, काम-आस्मन—इन्द्रियतृष्ठि के इस्तुक, स्वर्गपरा—स्वर्ग प्राप्ति के इस्तुक, त्रन्य-कर्म-परान-प्रदाम्—उत्पन कन वाया अन्य कर्म प्रदान करने वाला, क्रिया-विरोध—भडकीले उत्सव, बहुलाम्—विविध, भोग—इन्द्रियतृष्ठि, ऐस्वर्यम्—तथा प्रवर्ष के प्रति—विवध, भोग—इन्द्रियतृष्ठि, ऐस्वर्यम्—तथा प्रवर्ष में, गतिस्—प्रगति, प्रति—की ओर।

अनुवाद

अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इन्द्रियतृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है।

### तात्पर्य

साधारणतः सब लोग अत्यन्त बुद्धिमान् नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकाण्ड भाग में बताये गये सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनन्द उठाने के लिए इन्द्रियतृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते जहाँ मिदरा तथा तरुणियाँ उगलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्ग सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ सम्पन्न करने चाहिए और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्णभावना के दृढ़कर्म में स्थित हो पाना अत्यन्त कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषेले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इन्द्रियभोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं।

वेदों के कर्मकाण्ड भाग में कहा गया है—अपाम सोममृता अभूम तथा अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवित । दूसो शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम-रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम-रस के लिए अत्यन्त इच्छुक रहते हैं जिससे वे बलवान बनें और इन्द्रियतृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबन्धन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क-भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतया विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनन्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नन्दन कानन नामक अनेक उद्यान हैं जिनमें दैवी सुन्दरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम-रस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्सन्देह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बन कर ऐसे भातिक सुख के प्रति आसक्त हैं।

भोगैश्चर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते॥४४॥

भोग-भौतिक भोग; ऐश्वर्य-तथा ऐश्वर्य के प्रति; प्रसक्तानाम्-आसक्तों के

लिए, तया—ऐसी वस्तुओं से, अपहृत-चेतसाम्—भोहग्रसित चित्त बाले, व्यवसाय-आत्मिका—हृढनिश्चय वाली, बुद्धि—भगवान् की भक्ति, समाधौ— नियन्त्रित मन में, न—कभी नहीं, विधीयते—घटित होता है।

#### अनुवाद

जो लोग इन्द्रियभोग तथा भीतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान् के प्रति भक्ति का दुइनिश्चय नहीं होता।

#### तात्पर्य

समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार—सम्यग् आधीयतेऽस्मिन्नारमतत्त्वयाथारूयम्—जब मन आस्म (स्व) को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इन्द्रियभोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक बस्तुओं से मोहग्रस्त हैं उनके लिए समाधि कभी भी सम्भव नहीं है। माया के चक्कर में पडकर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं।

> त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्दृन्दो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्॥४५॥ /

त्रै-गुण्य-आकृतिक तीनो गुणो से सम्बन्धित, विषया-विषयो मे, वेदा-वैदिक साहित्य, निस्त्रै-गुण्य-अकृति के तीनों गुणो से पो, भव-होओ, अर्जुन-हे अर्जुन, निद्गेन्द्र-द्वैतभाव से गुक्त, नित्य-सत्त्व-स्थ-नित्य शुद्धसत्त्व में स्थित, निर्योग-क्षेम-साभ तथा स्क्षा के भावों से मुक्त, आत्म-वान्-स्व मे स्थापित।

#### अनुवाद

वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन । इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त हैतों, हानि-लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिन्ताओं से मुक्त होक्त आत्म-परायण बनो।

#### तात्पर्य

सारे भौतिक कार्यों मे प्रकृति के तीनो गुणो की क्रियाएँ निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म-फल होता है जो भौतिक जगत् में बन्धन के कारण है। वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमस इन्ट्रियत्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुँच सकें। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदान्त दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारम्भ ब्रह्म-जिज्ञासा से होता है। इस भौतिक जगत् के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन सार्प करते रहते

हैं। उनके लिए भगवान् ने इस भौतिक जगत् की सृष्टि करने के पश्चात् वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन-यापन तथा भववन्धन से छूटने का उपदेश देता है। जब इन्द्रियतृप्ति के कार्य यथा *कर्मका*ण्ड समाप्त हो जाते हैं तो *उपनिषदों* के रूप में भगवत् साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये *उपनिषद्* विभिन्न वेदों के अंश हैं उसी प्रकार जैसे भगवद्गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारम्भ होता है।

जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएँ-प्रतिक्रियाएँ होती रहती हैं। मनुप्य को चाहिए कि सुख-दुःख या शीत-घाम जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिन्ता से मुक्त हो जाय। जव मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है।

## यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥४६॥

यावान्-जितना सारा; अर्थ-प्रयोजन होता है; उद-पाने-जलकूप में; सर्वतः सभी प्रकार से; सम्प्लुत-उदके विशाल जलाशय में; तावान् उसी तरह; सर्वेषु—समस्त; वेदेषु—वेदों में; ब्राह्मणस्य—पखहा जानने वाले का; विजानत:---पूर्ण ज्ञानी का।

अनुवाद

एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरन्त पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आन्तरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं।

### तात्पर्य

वेदों के कर्मकाण्ड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म-साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है। और आत्म-साक्षात्कार का ध्येय भगवद्गीता के पंद्रहवें अध्याय में (१५.१५) इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—वेद अध्ययन का ध्येय जगत् के आदि कारण भगवान् कृष्ण को जानना है। अतः आत्म-साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत सम्बन्ध को समझना है। कृष्ण के साथ जीवों के सम्बन्ध का भी उल्लेख भगवद्गीता के पंद्रहवें अध्याय में (१५.७) ही हुआ है। जीवातमाएँ भगवान् के अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्णभावना को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद्भागवत में (३.३३.७) में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है—

अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान् यञ्जिह्नाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्। तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते। "हे प्रभो, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही *चण्डाल* जैसे निम्म परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किन्तु वह आत्म-साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवस्य ही सारी वपस्याएँ वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सम्पन्न किये होता है और अनेकानेक बार तीर्थस्थानों में स्नान करके के का अध्ययन किये होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।"

अत यनुष्य को इतना बुद्धिमान् तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानो के प्रति आसक्त न रहकर बेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इन्द्रियतृप्ति के लिए ही स्वर्गलोक जाने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि-विधानो का पालन करना सम्भव है और न सारे वेदान्तो तथा उपनिषदों का सर्वाग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को सम्पन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग मे ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है, किन्तु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवन्नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है जिसकी सस्तृति पतितात्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान् वैदिक पडित प्रकाशानन्द सरस्वती ने पूछा कि आप *वेदान्त* दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भाँति पवित्र नाम का कीर्तन क्यो करते है तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी। अत उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भाँति भावोन्मत्त हो गए। इस कलियुग मे अधिकाश जनता मूर्ख है और वेदान्त दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदान्त दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान् के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदान्त वैदिक ज्ञान की पराकाष्टा है और वेदान्त दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान् कृष्ण है। सबसे बडा *वेदान्त* तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने मे आनन्द लेता है। सम्पूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है।

## कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मेफलहेतुर्भूमों ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि।।४७॥

कर्माणि—कर्म करने में, एव—निरचय ही, अधिकार—अधिकार, ते—नुपहार, मा—कभी नही, फलेयु—(कर्म) फलों मे, कदाचन्—कदारि, मा—कभी नहीं, कर्म-फल—कर्म का फल, हेवु—कारण, भू—होओ, मा—कभी नहीं, ते—नुपहारी, सङ्ग—आसक्ति, अस्तु—हो, अकर्मणि—कर्म न करने में।

#### अनुवाद

तुम्हें अपना कर्म (कर्तव्य) काने का अधिकार है, किन्तु कर्म के फलों

के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त होवो।

## तात्पर्य

यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं—कर्म (स्वधर्म), विकर्म तथा अकर्म। कर्म (स्वधर्म) वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मित के बिना किये गये कर्म विकर्म कहलाते हैं और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान् ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्मफलों का भोक्ता होता है।

जहाँ तक निर्धारित कर्मों का सम्बन्ध है वे तीन उपश्रेणियों के हो सकते हैं—यथा नित्यकर्म, आपात्कालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्यकर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किये जाते हैं। फल युक्त कर्म बन्धन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किन्तु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निस्सन्देह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं।

अतएव भगवान् ने अर्जुन को फलासिक्त रहित होकर कर्म (स्वधर्म) के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसिक्त का दूसरा पृहल्लू है। ऐसी आसिक्त से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसिक्त चाहे स्वीकारात्मक हो या निपेधात्मक, वह बन्धन का कारण है। अकर्म पापमय है। अतः कर्त्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था।

## योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्तवा धनञ्जय। सिद्धचसिद्धचोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।४८।।

योगस्थः—समभाव होकर; कुरु—करो; कर्माणि—अपने कर्म; सङ्गम्—आसक्ति को; त्यक्त्वा—त्याग कर; धनञ्जय—हे अर्जुन; सिद्धि-असिद्धियोः—सफलता तथा विफलता में; समः—समभाव; भूत्वा—होकर; समत्वम्—समता; योगः—योग; उच्यते—कहा जाता है।

### अनवाद

हे अर्जुन! जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है।

### तात्पर्य

. कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे और योग

है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इन्द्रियों को वश में रखते हुए परमतत्व में मन को एकाग्र करना। और परमतत्व कौन है? भगवान ही परमतत्व है और चूँकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे है, अत अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरीकार नहीं है। क्या पराजय कृष्ण के लिए विवारणीय है, अर्जुन को तो बस श्रीकृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्णभावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्णभावना के माध्यम से ही स्थानित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का वास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्णभावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है।

अध्याय २

अर्जुन क्षत्रिय है, अत वह वर्णाश्रम-धर्म का अनुवायी है। विष्णु-पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम-धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते है, किन्तु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अत कृष्ण को तुष्ट किये विना कोई वर्णाश्रम-धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है।

दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय। बुद्धौ शरणमन्त्रिच्छ कृपणाः फलहेतवः॥४९॥

दूरेण—दूर से ही त्याग दो, हि—निश्चय ही; अवरम्—गर्हित, निन्दनीय; कर्म—कर्म; बुद्धि-योगात्—कृष्णभावना के बल पर; धनझय—हे सम्पत्ति को जीतने वाले, बुद्धी—ऐसी चेतना मे, शरणम्—पूर्ण समर्पण, आश्रय; अन्विच्छ— प्रयत्न करो; कृपणा:—कबुस लोग, फल-हेतव—सकाम कर्म की अभिलाया वाले।

अनुवाद

है धनंजय! भिक्त के द्वारा समस्त गर्दित कमों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान् की शरण ग्रहण करो। जो लोग अपने कर्म फर्लों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं।

#### तात्पर्य

जो व्यक्ति भगवान् के दास रूप मे अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्णभावना मे स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड देता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है *बुद्धि-योग* का अर्थ है भगवान् की दिव्य प्रेमाभक्ति।

कि पहले बताया जा चुका है बुद्धि-योग का अर्थ है भगवान् की दिव्य प्रेमाभक्ति। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किन्तु इससे वे भववन्धन में फँसते जाते हैं। कृष्णभावना के अतिरिक्त जितने भी कर्म सम्पन्न किये जाते हैं वे गर्हित हैं क्योंकि इससे कर्ता जन्म-मृत्यु के चक्र में लगातार फँसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह कर्म का कारण वने। हर कार्य कृष्णभावनामृत में कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित सम्पत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्णभावना अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भाँति अभागे व्यक्ति अपनी मानवी शक्ति को भगवान् की सेवा में नहीं लगाते।

## बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्॥५०॥४

बुद्धि-युक्तः-भक्ति में लगा रहने वाला; जहाति-मुक्त हो सकता है; इह-इस जीवन में; उभे—दोनों; सुकृत-दुष्कृते—अच्छे तथा बुरे फल; तस्मात्—अतः; योगाय-भक्ति के लिए; युज्यस्व-इस तरह लग जाओ; योग:-कृष्णभावना; कर्मसु समस्त कार्यों में; कौशलम् कुशलता, कला।

अनुवाद

भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है।

### तात्पर्य

जीवातमा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरन्तर अपने स्वरूप से अज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवद्गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान् श्रीकृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म-जन्मान्तर में कर्म-फल की शृंखला से मुक्त होने का उपदेश देती है, अतः अर्जुन को कृष्णभावना में कार्य करने के लिए कहा गया है क्योंकि कर्म बन्धन के शुद्ध होने की

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्॥५१॥ कर्म-जम्—सकाम कर्मो के कारण; बुद्धि-युक्ताः—भक्ति में लगें; हि—निश्चय ही, फलम्—फल, त्यक्त्वा—त्याग कर, मनीपिण—बहे-बहे ऋषि मुनि या भक्तगण, जन्म-बन्ध—जन्म तथा मृत्यु के बन्धन से, विनिर्मुक्ता—मुक्त, पदम्—पद पर, गच्छन्ति—पहुँचते है, अनामयम्—बिना कष्ट के।

#### अनुवाद

इस तरह भगवद्भिक्त में लगे रहकर बड़े-बड़े ऋषिमुनि अथवा भक्तगण अपने आपको इस भौतिक ससार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्य-मृत्यु के छक्त से छूट जाते हैं और भगवान् के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं।

#### तात्पर्य

पुक्त जीवों का सम्बन्ध उस स्थान से होता है नहीं भौतिक कप्ट नहीं होते। भगवत में (१०१४ ५८) कहा गया है

समाश्रिता ये पदपल्लवप्लव महत्पद पुष्ययशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्सपद पर पद पद पद वदविपदा न तेपाम्॥

"िकसमें उन भगवान् के चरणकमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो हुग्य जगत् के आश्रय है और मुकुन्द नाम से विख्यात हैं अर्थात् मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य पर पदम् है अर्थात् वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि बैकुण्ठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद-पद पर सकट हो।"

र, पर स्थान नहा जहा पद-पद पर सकट हो।

अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय
स्थान है नहीं पद-पद पर सकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह
सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे सकाम कर्म करते हुए स्थिति को
सहन करते है। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस ससार में कहीं भी कैसा भी
शरीर दुखों से रहित नहीं है। ससार में सर्वेत्र जीवन के दुख—जन्म, मृत्यु,
जरा तथा रोग—विद्यान है। किन्तु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ
लेता है और इस प्रकार भगवान् की स्थित को समझ लेता है वही भगवान्
की रोगा-भिक्त में लगता है। फल्मदाकरण वह वैक्यस्टलोक जाने का अधिकारी

जर्रा तथा राग—ावंद्रमान है। किन्तु जा अपन वास्तावक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान् की स्थिति को समझ लेता है वही भगवान् की प्रेमा-भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुण्टलोक जाने का अधिकारी बन जाता है जहाँ न तो भौतिक कारमय बीवन है न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान् की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान् की स्थिति एक समान है उसे समझो कि वह अधकार में हैं और इस तरह जन्म-मृत्यु की पुन्पवृति का पथ प्रशस्त कर देता है। किन्तु जो रहस समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की हैं अपने को भगवान् की

सेवा में लगा देता है वह तुरन्त ही वैकुण्ठलोक जाने का अधिकारी वन जाता है। भगवान् की सेवा कर्मयोग या बुद्धियोग कहलाती है जिसे स्पप्ट शब्दों में भगवद्भक्ति कहते हैं।

# यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।।५२॥

यदा—जब; ते—तुम्हारा; मोह—मोह के; कलिलम्—घने जंगल को; बुद्धिः— बुद्धिमय दिव्य सेवा; व्यतितरिष्यति—पार कर जाती है; तदा—उस समय; गन्ता असि—तुम जाओगे; निर्वेदम्—विरक्ति को; श्रोतव्यस्य—सुनने योग्य के प्रति; श्रुतस्य—सुने हुए का; च—भी।

अनुवाद

जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जायेगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे।

## तात्पर्य

भगवद्भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवद्भक्ति के कारण वैदिक कर्मकाण्ड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्रीकृष्ण को तथा उनके साथ अपने सम्बन्ध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्यमनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परम्परा के महान् भक्त तथा आचार्य श्री माधवेन्द्रपुरी का कहना है:

सन्ध्यावन्दन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यं नमो। भो देवाः पितरश्च तर्पणविधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम्। यत्र क्वापि निषद्य यादवकुलोत्तमस्य कंसद्विषः। स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन मे॥

''हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान तुम्हें प्रणाम है। हे देविपतृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ, यादव कुलवंशी, कंसारि श्रीकृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बन्धन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हैं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है।"

वैदिक रसों तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ-तर्पण आदि नवदीक्षितों के लिए अनिवार्य हैं। किन्तु जब कोई पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगा हो, तो वह इन विधि-विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी

रहती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शारों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएँ तथा यज्ञ करने की आवाश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि चेंदों का उदेश्य कृष्ण तक पहुँचना है और अपने आपको अनुष्ठानाई में व्यस्त रखता है वह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति शब्द-ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनियदों की परिचि को भी लीच जाते है।

## श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥५३॥৮

श्वृति—वैदिक ज्ञान के; विप्रतिपद्मा—कर्मफलों से प्रभावित हुए बिना; ते—तुम्हाप; पदा—जब; स्थास्यति—म्हा आता है; विश्वचला—एकनिष्ठ; समाधी—दिव्य वेतना या कृष्णभावना मे; अचला—स्थिर; बुद्धि—बुद्धि; तदा—तब; योगम्— आत्म-साक्षात्कार; अवाषस्यसि—तुम प्राप्त करोगे।

अनुवाद

जब तुम्हारा मन बेदों की अलंकारमधी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म-साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाय तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जायेगी।

#### तात्पर्य

यह कहना कि कोई समाधि में है का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतथा कृष्णभावनाभावित है अर्थात् उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान् को प्राप्त कर तिया है। आत्म-साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शास्त्रत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्णभावना में अपने सारे कर्म करता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति या भगवान् के एकिनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अत्कारस्यी वाणी से विचलित होना चाहिए न ही स्वर्ग जाने के उदेश्य से सकाम कर्मो में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्णभावना में मनुष्य कृष्ण के सात्रिष्य में एहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे अदेश उसी दिव्य अवस्था में समझे भी जा सकते हैं। ऐसे कार्यो से फल की प्राप्ति तथा निरचवात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा।

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।

स्थितथी: किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्॥५४॥ अर्जुन: उवाच—अर्जुन ने कहा; स्थित-प्रकृत्य—कृष्णभावना में स्थिर हुए व्यक्ति की; का—क्या; भाषा—भाषा; समाधि-स्थस्य—समाधि में स्थित पुरुष का; केशव—हे कृष्ण; स्थित-धी:—कृष्णभावना में स्थिर व्यक्ति; किम्—क्या; प्रभाषेत—बोलता है; किम्—कैसे; आसीत—रहा आता है; व्रजेत—चलता है: किम-कैसे।

अनुवाद

अर्जुन ने कहा: हे कृष्ण! अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति (स्थित प्रज्ञ) के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है?

# तात्पर्य

जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं उसी प्रकार कृष्णभावनाभावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है—यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं, जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है या कि विद्वान् अपने गुणों से विद्वान् जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद्गीता से जाना जा सकता है। किन्तु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कृष्णभावनाभावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने-ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किन्तु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का सर्वप्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से सम्बद्ध विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है।

# श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते।।५५॥

श्रीभगवान् उवाच—श्रीभगवान् ने कहा; प्रजहाति—त्यागता है; यदा—जब; कामान्—इन्द्रियतृप्ति, इच्छाएँ; सर्वान्—सभी प्रकार की; पार्थ—हे पृथापुत्र; मनः गतान्—मनोरथ का; आत्मनि—आत्मा की शुद्ध अवस्था में; एव—निश्चय ही; आत्मना—विशुद्ध मन से; तुष्टः—सन्तुष्ट, प्रसन्न; स्थित-प्रज्ञः—अध्यात्म में स्थित; तदा—उस समय, तब; उच्यते—कहा जाता है। अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा: हे पार्थ। जब मनुष्य मनोरथ से उत्पन्न होने वाली इन्द्रियनुप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्म में सन्तोष प्राप्त करता है तो यह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त (स्थितप्रज्ञ) कहा जाता है।

#### तात्पर्य

श्रीमद्भागवत पुष्टि करता है कि जो प्रमुख्य पूर्णतया कृष्णभावनाभावित या भगवद्भक्त होता है उसमें महर्षियों के समस्त सदगुण पाये जाते हैं, किन्तु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता उसमें एक भी योण्यता नहीं होती क्योंकि वह अपने मनोएथ पर ही आश्रित रहता है। फलत यहाँ यह ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति में मनोएथ द्वारा कल्यित सार्य विषय-वासनाओं को त्यागना होता है। कृतिम साधन से इनको रोक पाना सम्भव नहीं। किन्तु यदि कोई कृष्णभावनामृत वासनाओं में लगा हो तो सारी विषय-वासनाएँ स्वत बिन्ता किसी प्रयास के दिमत हो जाती है। अत मनुष्य को बिना किसी व्रिवाक के कृष्णभावनामृत में लगा होंगा क्योंकि यह भिक्त उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी! अत्यधिक अत्रत जीवातमा (महात्मा) अपने आपको परोश्वर का शाशवत दास मानकर आत्रविक उत्रत जीवातमा (महात्मा) अपने आपको परोश्वर का शाशवत दास मानकर आत्रविक रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषयवासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरन्तर भगवान् का सेवक मानते हुए सहज रूप मे सदैव प्रसन्न रहता है।

### दु.खेप्वनुद्विग्रमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते॥५६॥

दु खेपु—तीनो तार्पो मे, अनुद्विस्न-मना—मन मे विचलित हुए विना, सुखेपु—सुख मे, विनात-स्पृह—ईचिएरित होने, बीत—से मुक्त, राग—आसिक, भय—भय, क्रोप—तथा क्रोभ, स्थित-भी—स्थिर मन वाला, मुनि—ऋपि, उच्यते— कहताता है।

#### अनुवाद

जो त्रय तार्पों के होने पर थी धन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, धय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला संत कहलाता है।

#### तात्पर्य

मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुक्त चिन्तन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्देलित करे, किन्तु किसी तथ्य पर न पहुँच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना-अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चासावृषिर्यस्य मतं न भिन्नम् (महाभारत, वनपर्व ३१३.१११)। किन्तु जिस स्थितधी: मुनि का भगवान् ने यहाँ उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थितधीः मुनि सदैव कृष्णभावनाभावित रहता है क्योंकि वह सारे सृजनात्मक चिन्तन पूरा कर चुका होता है। वह *प्रशान्त निःशेप मनोरथान्तर* (स्तोत्र रत्न ४३) कहलाता है या जिसने शुप्कचिन्तन की अवस्था पार कर ली है और इस निप्कर्प पर पहुँचा है कि भगवान् श्रीकृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं (वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः)। वह स्थिरचित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कप्टों (तापों) को भगवत्कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कप्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत्कृपा से रंचमात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान् को देता है। वह सोचता है कि भगवत्कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान् की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान् की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इन्द्रियतृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी ऐन्द्रिक आसक्ति का अभाव। किन्तु कृष्णभावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत्सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता। चाहे विजय हो या न हो, कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है।

# यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्। नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५७॥

यः—जो; सर्वत्र—सभी जगह; अनिभरनेहः—रनेह शून्य; तत्—उस; तत्—उस; प्राप्य—प्राप्त करके; शुभ—अच्छा; अशुभम्—वुरा; न—कभी नहीं; अभिनन्दित—प्रशंसा करता है; न—कभी नहीं; द्वेष्टि—द्वेष करता है; तस्य—उसका; प्रज्ञा—पूर्ण ज्ञान; प्रतिष्ठिता—अचला।

अनुवाद इस भीतिक जगत् में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हिर्पित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है।

#### तात्पर्ध

भौतिक जगत् मे सदा ही कुछ न कुछ उथल-पुथल होती रहती है—उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुए। जो ऐसी उथल-पुथल से विचलित नहीं होता, 
जो अच्छे (शुभ) या बुरे (अशुभ) से अग्रभावित रहता है उसे कृष्णभवानामृत 
में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक ससार में है तब तक अच्छाई या बुर्गई की सम्भावना रहती है क्योंकि यह ससार हैत (इंडो) से पूर्ण है। किन्तु जो कृष्णभावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुर्गई से अछूता हता है क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्वमालमय है। ऐसे कृष्णभावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते है।

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५८॥

पदा—जब, संहरते—समेट लेता है, च-भी, अयम्—यह, कूर्म—कछुवा, अङ्गानि—अग, इब-सहुश, सर्वश—एकसाथ, इन्द्रियाणि—हन्द्रियाँ, इन्द्रिय-अर्थेम्य—इन्द्रियविषयो से. तस्य—उसकी, प्रज्ञा—चेतम, प्रतिष्ठिता—स्थिर।

#### अनुवाद

जिस प्रकार कछुवा अपने अंगों को संकुचित करके छोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को इन्द्रियविषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में बृढ़तापूर्वक स्थिर होता है।

#### तात्पर्य

किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इन्द्रियों को वक्ष में कर सके, किन्तु अधिकाश व्यक्ति अपनी इन्द्रियों के दास बने रहते हैं और इन्द्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह हैं उत्तर इस प्रश्न का कि बोगी किस प्रकार स्थित होता है। इन्द्रियों की तुलना विपैले सभों से की गई हैं। वे अत्यन्त शिथिलतायूर्वक तथा बिना किसी नियत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सभों को वश में करने के लिए, एक सभेर की भाँति अत्यन्त प्रबल्त होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ 'करों' तथा कुछ 'न करों' से सम्बद्ध हैं। जब तक कोई इन करो या न करों का पालन नहीं कर पाता और इन्द्रियभोग पर स्वयम नहीं बरतता है तब तक कृष्णभावनामृत में स्थिर हो पाना असम्भव है। वहाँ पर सर्वश्रष्ठ पुन विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें क्रकट करता है। इसी प्रकार कृष्णभावनाभावित व्यक्तियों पुन विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें क्रकट करता है। इसी प्रकार कृष्णभावनाभावित व्यक्तियों की इन्द्रियाँ भी केवल भगवान् की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इन्द्रियों को आत्मतुष्टि के स्थान पर भगवान् की सेवा में लगाये। अपनी इन्द्रियों को सदैव भगवान् की सेवा में लगाये रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त के अनुरूप है जो अपनी इन्द्रियों को समेटे रखता है।

# विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन:। रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते॥५९॥

विषया:—इन्द्रियभोग की वस्तुएँ; विनिवर्तन्ते—दूर रहने के लिए अभ्यास की जाती हैं; निराहारस्य—निपेधात्मक प्रतिबन्धों से; देहिन:—देहवान जीव के लिए; रस-वर्जम्—स्वाद को त्याग करता; रस:—भोगेच्छा; अपि—यद्यपि है; अस्य—उसका; परम्—अत्यन्त उत्कृष्ट वस्तुएँ; दृष्ट्वा—अनुभव होने पर; निवर्तते—वह समाप्त हो जाता है।

अनुवाद

देहधारी जीव इन्द्रियभोग से भले ही निवृत्त हो जाय पर उसमें इन्द्रियभोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बन्द करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है।

## · तात्पर्य

जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इन्द्रियभोग से विरत होना असम्भव है। विधि-विधानों द्वारा इन्द्रियभोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबन्ध लगाना। किन्तु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसे प्रतिबन्ध लगाये जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इन्द्रियसंयमन के लिए अष्टांग-योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किन्तु जिसने कृष्णभावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौन्दर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे मृत भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबन्ध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबन्ध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्णभावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है।

यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥६०॥ 

#### अनुवाद

हे अर्जुन । इन्द्रियाँ इतनी प्रवल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वहा में करने का प्रयल करता है।

#### तात्वर्य

अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इन्द्रियो को वरा में करने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु उनमें से बडा से बडा भी कभी-कभी विचलित मन के कारण इन्द्रियभोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूणे योगी को भी मेनका के साथ विषयभोग में प्रवृत्त होना पडा यद्यपि वे इन्द्रियनिग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक ट्रुपन है। अत पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हुए विना मन तथा इन्द्रियो को वश में कर सकना अत्यन्त कठिन है। मन को कृष्ण में लगाये बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बन्द नहीं कर सकता। स्वास्त्र साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यावहास्कि उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कठते हैं

> यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविन्दे नवनवरसधामन्युद्यतः स्नुमासीत्। तदवधि बतः नारीसगमे स्मर्यमाने भवति मुखविकारः सुष्ठु निष्ठीवनच॥

"जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार्थवन्दों की सेवा में लग गया है, जब से मैं नित्य नव दिल्यस्स का अनुभव करता रहा हूँ तब से सी प्रसग कम दिलसर आते हीं नेरंग नन उचर से फिर जाता है और मैं ऐसे जिलर पर धून्यू करता हैं।"

कृष्णभावना इतनी दिव्य सुन्दर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वत नीरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे भूखा मुक्य प्रजुर मात्रा मे पृथ्दियक भोजन करके अपनी भूख चुजा ले। महराज अन्वरीय भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरन्तर कृष्णभावना मे लगा रहरा था (स वै मन कृष्ण पदारविन्दयो वचासि वैकुण्ठमुणानुवर्णने)।

# तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६१॥

तानि—उन इन्द्रियों को; सर्वाणि—समस्त; संयम्य—वश में करके; युक्तः—लगा हुआ; आसीत—स्थित होना चाहिए; मत्-परः—मुझमें; वशे—वश में; हि—निश्चय ही; यस्य—जिसको; इन्द्रियाणि—इन्द्रियाँ; तस्य—उसकी; प्रज्ञा—चेतना; प्रतिष्ठिता—स्थिर।

अनुवाद

जो इन्द्रियों को वश में रखते हुए इन्द्रियसंयमन करता है और अपनी चेतना को मुझमें स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिरबुद्धि कहलाता है।

# तात्पर्य

इस श्लोक में बताया गया है कि योगसिद्धि की चरम अनुभूति कृष्णभावना ही है। जब तक कोई कृष्णभावनाभावित नहीं होता तब तक इन्द्रियों को वश में करना सम्भव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीप से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीप पर कुद्ध हो गये जिससे अपनी इन्द्रियों को रोक नहीं पाये। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किन्तु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिये जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इन्द्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद्भागवत में (९.४.१८-२०) हुआ है:

स वै मनः कृष्णपदारिवन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने। करौ हरेमिन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये॥ मुकुन्दिलङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रस्पर्शेऽगसंगमम्। घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदिर्पते॥ पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने। कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रितः॥

"राजा अम्बरीप ने अपना मन भगवान् कृष्ण के चरणारिवन्दों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान् के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान् की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान् का मन्दिर एक करने में, अपनी आँखों को भगवान् का स्वरूप देखने में, अपने शरीर हो भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान् के चरणारिवन्दों र भेंट किये गये फूलों की गंध सूंधने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित वुलसी खों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ-जहाँ भगवान् के मन्दिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान् को नमस्कार करने

मे तथा अपनी इच्छाओं को भगवान् की इच्छाओ के पूरा करने मे लगा दिया और इन गुर्णों के कारण वे भगवान् के *मत्पर* भक्त बनने के योग्य हो गये।"

इस प्रसाग में मत्पर शब्द अखन्त सार्थक है। कोई मत्पर किस ताह हो सकता है इसका वर्णन महाराज अम्बरीप के जीवन में बताया गया है। मत्पर परम्परा के महान् विद्वान् तथा आचार्य शील बलदेव विद्याभूषण का कहना है— मह्मिक्त प्रभावन सर्वेद्धियविजयपूर्विका स्वास्पृष्टि सुलभैति भाव । "इन्त्रियो के केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वरा में किया जा सकता है।" कभी-कभी अमि का भी उदाहरण दिया जाता है। "जिस प्रकार जलती हुई अमि कभी के भीतर की सारी वस्तुएँ जला देती है उसी प्रकार योगी के हदय में स्थित भगवान् विष्णु सारे मलो को जला देते हैं।" योग-सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवरयक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान घरते हैं वे केवल मृपारिधिकाओं की खोज में वृष्ण ही अभनत समय गैवाते हैं। हमें कृष्णभावनाभीवत होना चाहिए—भगवान् के प्रति अनतक होना चाहिए। असली योग का यात्री उद्देश्य है।

ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेपूपजायते। सङ्गात्सञ्जायते काम कामात्क्रोधोऽभिजायते॥६२॥

ध्यायत—चिन्तन करते हुए, विषयान्—इन्द्रिय विषयो को, पुस—मनुष्य की, सग—अप्रसिक्त, लेयु—उन इन्द्रिय विषयों में, उपजायते—विकसित होती है, सगात्—आसिक्त से, सञ्चायते—विकसित होती है, काम—इच्छा, कामान्— काम से, क्रोध—क्रोध, अभिजायते—पुकट होता है।

#### अनुवाद

इन्द्रियविषयों का चिन्तन करते हुए पतुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है।

#### तात्पर्यं

जो मनुष्य कृष्णभावनाभावित नहीं है उसमे इन्द्रियविषयों के विन्तन से भौतिक इच्छाएँ उत्पन्न होती है। इन्द्रियों को किसी न किसी कार्य मे लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान् की दिव्य प्रेमाभिक्त मे नहीं लगी रहेगी तो वे निश्चय ही भौतिक नावा में लगाना चाहेगी। इस भौतिक नगत् में हर एक प्राणी इन्द्रियविषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्तर्य के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस सक्षार के जजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्णभावनाभावित होना। शिव ष्यानामम थे किन्तु जब

पार्वती ने विषयभोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गये जिसके

फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवद्भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किन्तु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि उपर्युक्त यामुनाचार्य के श्लोकों में बताया जा चुका है भगवान् का एकिनष्ठ भक्त भगवान् की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इन्द्रियसुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्णभावनाभावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इन्द्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो अन्त में अवश्य असफल होगा क्योंकि विषय सुख का रंचमात्र विचार भी उसे इन्द्रियतृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा।

# क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥६३॥

क्रोधात्—क्रोध से; भवति—होता है; सम्मोहः—पूर्ण मोह; सम्मोहात्—संमोह से; स्मृति—स्मरणशक्ति का; विश्रमः—मोह; स्मृति-भ्रशांत्—स्मृति के मोह से; बुद्धि-नाशः—बुद्धि का विनाश; बुद्धि-नाशात्—तथा वुद्धिनाश से; प्रणश्यित—अधः पतन होता है।

अनुवाद

क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरणशक्ति का विश्रम हो जाता है। जब स्मरणशक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव-कूप में पुनः गिर जाता है।

तात्पर्य

श्रील रूप गोस्वामी ने (भक्तिरसामृत सिन्धु १.२.२५८) हमें यह आदेश दिया है:

> प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धिवस्तुनः। मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते॥

कृष्णभावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान् की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्णभावना के ज्ञान से रिहत हैं वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं, फलतः वे भवबन्धन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात् गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्णभावनाभावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान् की सेवा में किस प्रकार किया जाय फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान् निराकार

नहीं मिलताः

होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अत वह अच्छे खांद्यों से बचता रहता है, किन्तु भक्त बानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भिक्तपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ायी जाती है उसे वे खाते हैं। अत भगवान् को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद प्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्रणवान हो जाती है और अध्ययन का कोई सड़ट नहीं रहता। भक्त कृष्णभावान में रहकर प्रसाद प्रहण करता है जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर रेता है। अत निर्विशेषवादी अपने कृतिम त्याण के कारण जीवन को भोग नहीं पाता और यहां कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भव-कृष्ण में पुन आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुँच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है क्योंक उसे भक्ति का कोई आश्रय

## रागद्वेपवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियेश्चरन्। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥६४॥४०

राग-आसिक, द्वेष-तथा वैदाग्य से, विमुक्त-मुक्त रहने वाले से, तु-लेकिन, विषयान्-इन्द्रियविषयो को, इन्द्रिये-इन्ट्रियों के द्वारा, चरन्-भोगता हुआ, आरम-वश्ये-अपने वश मे, विशेष-आरमा-नियमित स्वाधीनता पालक, प्रसादम्-भगवल्ल्या को, अधिगच्छित-श्वाप्त काता है।

#### . .

अनुवाद किन्तु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एव अपनी इन्द्रियों को सयम द्वारा बश में करने में समर्थ व्यक्ति धरावान् की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है।

#### तात्पर्ध

यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इन्द्रियों पर बाह्यरूप से नियन्त्रण किया जा सकता है, किन्तु जब तक इन्द्रियों भगवान् की दिव्य सेवा मे नहीं लगाई जातीं तब तक नीचे गिरने की सम्भावना बनी रहती है। यद्यांप पूर्णतया कृष्णभावनाभावित व्यक्ति ऊपर से विषया-स्तर पर क्यों ने दिखे, किन्तु कृष्णभावनाभावित होने से वह विषय कर्जों मे आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना एहता है, अन्य कुछ नहीं। अत

एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अत वह समस्त आसिक तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर फक्त समान्यतया अवाछित कार्य भी कर सकता है, किन्तु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने तिर करता हो। अत कर्म करना या न करना उसके दवा में रहता है क्योंकि वह कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान् की अहैतुकी कृपा है जिसकी प्राप्ति भक्त को इन्द्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है।

# प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते।।६५॥

प्रसादे—भगवान् की अहैतुकी कृपा प्राप्त होने पर; सर्व—सभी; दुःखानाम्—भौतिक दुखों का; हानि:—क्षय, नाश; अस्य—उसके; उपजायते—होता है; प्रसन्न-चेतसः—प्रसन्नचित्त वाले की; हि—निश्चय ही; आशु—तुरन्त; बुद्धि:—बुद्धि; परि—पर्याप्त; अवतिष्ठते—स्थिर हो जाती है।

अनुवाद

इस प्रकार से कृष्णभावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्।।६६॥ न अस्ति—नहीं हो सकतीः बुद्धिः—दिव्य बुद्धिः अयुक्तस्य—कृष्णभावना से सम्बन्धित न रहने वाले में; न—नहीं; च—तथाः; अयुक्तस्य—कृष्णभावना से शून्य पुरुष काः; भावना—स्थिर चित्त (सुख में); न—नहीं; च—तथाः अभावयतः—जो स्थिर नहीं है उसकेः; शान्तिः—शान्तिः; अशान्तस्य—अशान्त काः; कुतः—कहाँ हैः सुखम्—सुख।

अनुवाद

कृष्णभावनाभवित होकर जो परमेश्वर से सम्बन्धित नहीं है उसकी न तो दिव्य बुद्धि होती है और न ही मन स्थिर होता है जिसके बिना शान्ति की कोई सम्भावना नहीं है। शान्ति के बिना सुख हो भी कैसे सकता - हैं?

## तात्पर्य

कृष्णभावनाभवित हुए बिना शान्ति की कोई सम्भावना नहीं हो सकती। अतः पाँचवें अध्याय में (५.२९) इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोका हैं और समस्त ब्रह्माण्ड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं तभी उसे वास्तविक शान्ति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्णभावनाभावित नहीं है तो उसके मन का कोई अन्तिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अन्तिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता

चल जाता है कि कृष्ण ही भोका, स्वामी तथा सबके मित्र है तो स्थिए चित्त होकर शान्ति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से सम्बन्ध न खकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशान्त रहेगा, भले ही वह जीवन में शान्ति तथा आण्यासिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्णभावना स्वय प्रकट होने वाली शान्तिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के सम्बन्ध से ही हो सकती है।

## इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि॥६७॥

इन्द्रियाणाम्—इन्द्रियो के, हि—निश्चय ही, चरताम्—विचरण करते हुए, यत्—जिसके साथ, धन —मन, अनुविधीयते—निरन्तर तथा रहता है, तत्—वह, अस्य—इसकी, हरति—हर लेती है, प्रज्ञाम्—वृद्धि को, वायु—वायु, नावम्— गव को, इव—जैसे, अम्मसि—जल मे।

#### अनुवाद

जिस प्रकार प्रचण्ड वायु पानी में हैंस्ती नाव को दूर वहा ले जाती है उसी प्रकार विचरणशील इन्द्रियों मे से एक पर भी यदि मन निरन्तर लगा ही रहता है तो वह मनुष्य की बुद्धि को हर लेती हैं।

#### तात्पर्य

जब तक समस्त इन्द्रियाँ भगवान् की सेवा में नहीं लगी रहती और यदि इनमें से एक भी अपनी तृमि में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पथ से विषय कर सकती है जैसा कि महाराज अम्बरीप के जीवन में बताया गया है। समस्त इन्द्रियों को कृष्णभावनामृत में लगा रहना चाहिए क्योंकि मन को वश में करने की यही सही विधि है।

### तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश । इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥६८॥

तस्मात्—आरं, अस्य-जिसकी, महर-वसहो—हे गहाबाहु, निमुहीतसीरं—हर तरह वशीभूत, सर्वश—सब प्रकार से, इन्द्रियाणि—इन्द्रियाँ, इन्द्रिय-अर्थेस्य— इन्द्रियविषयों से, तस्य—असकी, प्रज्ञा—बुद्धि, प्रतिष्ठिता—स्थिर।

#### अनुवाद

अत हे महाबाहु जिस पुरुष की इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों से सव प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं उसी की वृद्धि निस्सन्देह स्थिर हैं।

# तात्पर्य

कृष्णभावनामृत के द्वारा या सारी इन्द्रियों को भगवान् की दिव्य प्रेमाभिक्त में लगाकर इन्द्रियतृप्ति की बलवती शिक्तयों को दिमत किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है उसी प्रकार इन्द्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान् की सेवा में लगाये रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्णभावनामृत के द्वारा वृद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ-प्रदर्शन में करता है वह साधक अथवा मोक्ष अधिकारी कहलाता है।

# या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने:॥६९॥

या—जो; निजा—एत्रि है; सर्व—समस्त; भूतानाम्—जीवों की; तस्याम्—उसमें; जागिति—जागता रहता है; संयमी—आत्मसंयमी व्यक्ति; यस्याम्—जिसमें; जाग्रित—जागते हैं; भूतानि—सभी प्राणी; सा—वह; निजा—रात्रि; पश्यतः—आत्मिनरीक्षण करने वाले; मुने:—मुनि के लिए।

# अनुवाद

जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के जगने का समय है और जो समस्त जीवों के जगने का समय है वह आत्मिनरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है।

## तात्पर्य

वुद्धिमान् मनुष्यों की दो श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इन्द्रियतृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं जो आत्म-साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जगते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान हैं। भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनिभज्ञता के कारण आत्म-साक्षात्कार के प्रति सोये रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकतावादी पुरुषों की रात्रि में जगे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नित में दिव्य आनन्द का अनुभव होता है, किन्तु भौतिकतावादी कार्यों में लगा व्यक्ति, आत्म-साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इन्द्रियसुखों का स्वप्न देखता है और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुःख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुःख के प्रति अन्यमनस्क रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म-साक्षात्कार के कार्यों में लगा गृहता है।

## आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।।७०॥ 🛩

आपूर्यमाणम्—िनत्य परिपूर्ण, अचल-प्रतिष्ठम्—्ट्रढतापूर्वक स्थित, समुद्रम्— समुद्र, आप-—जल, प्रविशन्ति—प्रवेश करते है, यद्यत्—जिस प्रकार, तद्वत्—उसी प्रकार, कामा-—इच्छाएँ, यम्—जिसमे, प्रविशन्ति—प्रवेश करते है, सर्वे—सभी, स—वह व्यक्ति, शान्तिम्—शान्ति, आप्नोति—ग्राप्त करता है, न—नहीं, काम-कामी—इच्छाओं को पूर्ण करने का इच्छुक।

अनुवाद

जो पुरुष समुद्र में निरन्तर प्रयेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरन्तर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सर्दय स्थिर रहता है वहीं शान्ति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो।

#### तात्पर्यं

 भववन्धन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों को कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती इसलिए वे पूर्ण शान्त रहते है।

> विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥७१॥

विहाय—छोड़कर; कामान्—इन्द्रियतृप्ति की भौतिक इच्छाएँ; यः—जो; सर्वान्— समस्त; पुमान्—पुरुप; चरित—रहता है; निःस्पृहः—इछारिहत; निर्ममः— ममतारिहत; निरहंकारः—अहंकार शून्य; सः—वह; शान्तिम्—पूर्ण शान्ति को; अधिगच्छिति—प्राप्त होता रहता है।

अनुवाद

जिस व्यक्ति ने इन्द्रियतृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है वही वास्तविक जान्ति को प्राप्त कर सकता है।

## तात्पर्य

निस्पृह होने का अर्थ है इन्द्रियतृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में, कृष्णभावनाभावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निस्पृहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्म (स्व) माने विना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्रीकृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्णभावानामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्रीकृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म-तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किन्तु जंब वह पूर्ण रूप से कृष्णभावनाभावित हो गया तो उसने युद्ध किया क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किन्तु वहीं अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छाशून्यता कृष्ण-तुष्टिं के लिए इच्छा है, यह इच्छाओं को नप्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छाशून्य या इन्द्रियशून्य नहीं हो सकता, किन्तु उसे अपनी इच्छाओं की गुणता वदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छाशून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है (ईशावास्यिमिदं सर्वम्), अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म-साक्षात्कार पर आधारित है--अर्थात् यह जानते हुए कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है। अतः जीव की शाश्वत स्थिति कमी न तो कृष्ण के तुल्य होती है न उनसे वढ़कर। इस प्रकार कृष्णभावना का यह ज्ञान ही वास्तविक शान्ति का मूल सिद्धान्त है।

## एपा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुहाति। स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति।।७२॥

एवा — यह, ब्राह्मी— आध्यात्मक, स्थिति — स्थिति, पार्थ — हे पृथपुत्र, न-कभी नहीं, एनाम् — इसको, प्राप्य — प्राप्त करके, विमुद्धाति — मोहित होता है, स्थित्वा — स्थित होकर, अस्याम् — इसमे, अन्त काले — जीवन के अन्तिम समय, अपि — भी, ब्रह्म- निर्वाणम — भगवद्धाम को, क्रक्यति — प्राप्त होता है।

#### अनुवाद

यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अन्तिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवद्धाम में प्रवेग कर सकता है।

#### तात्पर्य

मनुष्य कृष्णभावना या दिव्य जीवन को एक क्षण मे तुरन्त प्राप्त कर सकर है और हो सकता है कि उसे लाखो जन्मो के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवाग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शाणागत होका ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त की। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अन्त। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेप रहता है किन्तु भगवद्गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारम्भ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अन्त निश्चित है, किन्तु आध्यारिमक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारम्भ होता है। इस जीवन का अन्त होने के पूर्व यदि कोई कृष्णभावनाभावित हो जाय तो उसे तुरन्त *ब्रह्म निर्वाण* अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवद्धाम तथा भगवद्भक्ति के बीच कोई अन्तर नहीं है। चूकि दोनों चरम पद है, अत भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवद्धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत् मे इन्द्रियतृप्ति विषयक कार्य होते है और आध्यात्मिक जगत् में कृष्णभावना विषयक। इसी जीवन में ही कृष्णभावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्मप्राप्ति जैसी है और जो कृष्णभावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवद्धाम में प्रवेश कर चुका होता है।

ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वेधा विषयित है। अत ब्राह्मी-स्थिति का अर्थ है, ''भौतिक कार्यों के पद पर न होना।' भगवद्गीता में भगवद्भिक्त को मुक्त अवस्था माना गया है। (स गुणान्समातीत्येतान् ब्रह्मभूयाय क्ल्पते)। अत ब्राह्मी-स्थिति भौतिक बन्धन से मुक्ति है।

थील भक्ति विनोद ठाकुर ने *भगवद्गीता* के इस द्वितीय अध्याय को सम्पूर्ण

ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद्गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञानयोग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्तियोग की भी झाँकी दे दी गई है।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय "गीता का सार" का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।



## कर्मयोग

अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता वुद्धिर्जनार्दन। तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव॥श॥

अर्जुन उवाध—अर्जुन ने कहा, ज्यायसी—श्रेष्ठ, खेत्—यदि, कर्मणा—सकाम कर्म की अपेक्षा, ते—तुम्हारे द्वारा, मता—मानी नाती है, बुद्धि—तुद्धि, जनादंत—हे कृष्ण, तत्—अत, किस्—क्यो, किर, कर्मणि—कर्म मे, मोरे— भयकर, हिसात्मक, माम्—मुझको, नियोजयसि—नियुक्त करते हो, केशब्र—हे कष्ण।

अनुवाद

अर्जुन ने कहा हे जनार्दन, हे केशव<sup>ा</sup> यदि आप वृद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं?

#### तात्पर्य

श्रीभगवान् कृष्ण ने पिछले अध्याय मे अपने पनिष्ठ मित्र अर्जुन को ससार के शोक सागर से उदारले के ब्रेड्स से आतमा के स्वरूप का विशद् वर्गन किया है और आतम-साशात्कार के मार्ग की सस्तृति की गई है वह है वुद्धियोग या कृष्णभावनामृत। कभी-कभी कृष्णभावनामृत को भूल से जड़त्व समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रान्त चारणा वाला मनुष्य भगवान् कृष्ण के नामजप द्वारा पूर्णतया कृष्णभावनामृति होने के लिए प्राय एकान्त स्थान मे चला जाता है। किन्तु कृष्णभावनामृत के दर्शन मे प्रशिक्षित हुए विना एकान्त स्थान म कृष्ण मामजप करना श्रीक नहीं। इससे अलीच जनता से केवल सस्ती प्रशस्ता प्रगम हो सकेगी, अर्जुन को भी कृष्णभावनामृत या बुद्धियोग एसा लगा माने वह सिक्रिय जीवन से सन्यास लेकर एकान्त स्थान म जीवन से सन्यास लेकर एकान्त स्थान में तपस्या का अध्यास हो।

दूसरे शब्दों में, वह कृष्णभावनामृत को बहाना बनाकर चातुरीपूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किन्तु एकनिष्ठ शिप्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरू के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य-विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान् ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात् कृष्णभावनाभावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की।

# व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्।।२।।

व्यामिश्रेण—अनेकार्थक; इव—मानो; वाक्येन—शब्दों से; बुद्धिम्—वुद्धि; मोहयसि—आप मोह रहें हैं; इव—मानो; मे—मेरा; तत्—अतः; एकम्—एकमात्र; वद—कहो; निश्चित्य—निश्चय करके; येन—जिससे; श्रेय—वास्तविक लाभ या कल्याणकारी मंगल को; अहम्—मैं; आप्नुयाम्—पा सकूँ।

अनुवाद

आपके अनेकार्थक (मिले जुले) उपदेशों से मेरी वृद्धि मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चयपूर्वक मुझे वतायें कि इनमें (ज्ञान तथा कर्म) से मेरे लिए सर्वाधिक लाभप्रद (कल्याणकारी) कान होगा?

# तात्पर्य

पिछले अध्याय में, भगवद्गीता के उपक्रम के रूप में सांख्ययोग, बुद्धियोग, बुद्धि द्वारा इन्द्रियविग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन हुआ है। किन्तु उसमें व्यवस्था नहीं है। कर्म करने तथा समझने के लिए अधिक व्यवस्थित मार्ग की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्रीकृष्ण अर्जुन को वाक्चातुरी से चकराना नहीं चाहते थे, किन्तु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्णभावनामृत क्या है—जड़त्व या कि सिक्रय सेवा। दूसरे शब्दों में, अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद्गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्णभावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

# श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन्द्विवधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्॥३॥

श्री-भगवान् उवाच—श्रीभगवान् ने कहा; लोके—संसार में; अस्मिन्—इस; द्विविधा—दो प्रकार की; निष्ठा—श्रद्धा; पुरा—पहले; प्रोक्ता—कही गई; मया—मेरे द्वारा; अनघ—हे निष्पाप; ज्ञान-योगेन—ज्ञानयोग के द्वारा; सांख्या-

नाम्---क्रानियो का; कर्म-योगेन---भक्तियोग के द्वारा; योगिनाम्---भक्तों का।

अध्याय ३

#### अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा: हे निष्पाप अर्जुन! मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आतम-साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञानयोग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तियोग के द्वारा।

#### तात्पर्य

द्वितीय अध्याय के उनतालिसवे श्लोक में भगवान् ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है—साख्ययोग तथा *कर्मयोग* या *बुद्धियोग*। इस श्लोक मे इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गईं है। *साख्ययोग* अधवा आत्मा तथा पदार्थ को प्रकृति का वैश्लेपिक अध्ययन उन लोगो के लिए है जो व्यावहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओ का चिन्तन एव मनन करना चाहते है। दूसरे प्रकार के लोग कृष्णभावना में कार्य करते है जैसा कि द्वितीय अध्याय के इकसठवे श्लोक में बताया गया है। उनतालिसवे श्लोक मे भी भगवान ने बताया है कि बुद्धियोग या कृष्णभावना के सिद्धान्तो पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बन्धनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोप नही है। इकसठवे श्लोक मे इसी सिद्धान्त को और अधिक स्पष्ट किया गया है-कि नुद्धियोग पूर्णतया परब्रह्म (विशेषतया कृष्ण) पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इन्द्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अत दोनो प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप मे अन्योन्याश्रित है। दर्शनविहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी-कभी धर्मान्धता है और धर्मविहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अन्तिम लक्ष्य तो श्रीकृष्ण है क्योंकि जो दार्शनिक परम सत्य की खोज करते रहते है वे अन्तत कृष्णभावनामृत को प्राप्त होते है। इसका भी उल्लेख *भगवद्गीता* है वे जाति है। सम्पूर्ण पद्धित का उद्देश्य परमात्मा के सम्बन्ध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धित दार्शनिक चिन्तन है जिसके द्वारा क्रम से कृष्णभावनामृत तक पहुँचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति मे कृष्णभावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना सम्बन्ध जोडना होता है। इन दोनों में से कृष्णभावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि इसमे दार्शनिक पद्धति द्वारा, इन्द्रियो को विमल नहीं करना होता। कृष्णभावनामृत स्वय ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है।

> न कर्मणामनारम्भात्रैष्कर्म्य पुरुषोऽञ्नुते। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।।४॥

न—नहीं, कर्मणाम्—नियतं कर्मों के, अनारम्भात्—न करते से, नैध्कर्म्यम्-कर्मबन्धन से मुक्ति के; पुरुष-—मनुष्य; अश्नुते—प्राप्त करता है, न—नहीं, च—भी;संन्यसनात्—त्यागसे;एव—केवल;सिद्धिम्—सफलता;समधिगच्छति— प्राप्त करता है।

अनुवाद

न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।

## तात्पर्य

भौतिकतावादी मनुप्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुप्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के विना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञानयोगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुप्य नारायण के समान हो जाता है। किन्तु भगवान् कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के विना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में व्यतिक्रम उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मो को न करके भी भगवान् की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान् द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है (वृद्धियोग)। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य न्नायते महतो भयात्। ऐसे सिद्धान्त का रंचमात्र साधन भी महान् कठिनाइयों को पार कर जाता है।

# न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणै:।।५।।

न—नहीं; हि—निश्चय ही; कश्चित्—कोई; क्षणम्—क्षणमात्र; अपि—भी; जातु—किसी काल में; तिष्ठति—रहा जाता है; अकर्म-कृत्—िवना कुछ किये; कार्यते—करने के लिए बाध्य होता है; हि—निश्चय ही; अवशः—विवश होकर; कर्म—कर्म; सर्वः—समस्त; प्रकृति-जैः—प्रकृति के गुणों से उत्पन्न; गुणें:—गुणों के द्वारा।

अनुवाद

प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता।

## तात्पर्य

यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, परन्तु आत्मा तो स्वभाव से ही सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील (सिक्रिय) रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रक सकता। अत आत्मा को कृष्णभावनामृत के सदकर्म में प्रवृत्त रखना चारिए अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के समर्म में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शारों द्वारा आदिष्ट कर्मों मे इसे सत्मा रखा जाय। किन्तु यदि आत्मा कृष्णभावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कस्याणप्रद होता है। श्रीमद्भागवत (१५९७) द्वारा इसकी पुष्टि हुई है

त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुज होर्भजनपक्षोऽथ पतेनतो यदि। यत्र क नाभद्रमभूदमुख्य किं को वार्थ आमोऽभजता स्वधर्मत॥

"यदि कोई कृष्णभावनामृत अगीकार कर लेता है तो धले ही वह शास्तानुमीदित कर्मों को न करें अधवा ठीक से भक्ति न करें और वाहे वह पतित भी हो जाय तो इसमें उसकी हानि या चुगई नहीं होगी। किन्तु गदि वह शास्तानुमीदित सारें कार्य करें और कृष्णभावनाभावित न हो तो ये सारें कार्य उसके निश्काभ के हैं हैं। अत कृष्णभावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुक्तिका जावस्थक है। अतएव सन्गास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धित कृष्णभावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए हैं क्योंकि उसके विना सब कुछ व्यर्थ है।

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान्वमूद्धारमा मिथ्याचार स उच्यते॥६॥

#### अनुवाद

जो कर्मेन्द्रियों की वश में तो काता है, किन्तु जिसका मन इन्द्रियविषयों का चिन्तन करता रहता है वह निश्चित रूप मे स्वय को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहताता है।

#### तात्पर्यं

ऐसे अनेक मिय्याचारी व्यक्ति होते हैं को कृष्णभावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किन्तु घ्यान का दिखावा करते हैं, वनिक वास्तव में वे मन में इन्द्रियभोग का चिन्तन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अवोध शिप्यों को बहकाने के

लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किन्तु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इन्द्रियसुख के लिए किसी भी आश्रम में रह कर कर्म किया जा सकता है, किन्तु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि-विधानों के पालन में किया जाय तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किन्तु जो अपने को योगी बताते हुए इन्द्रियतृप्ति के विपयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह दर्शन का उपदेश क्यों न करे। उसका ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान् की माया द्वारा हर लिये जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता।

# यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते॥७॥

थः—जो; तु—लेकिन; इन्द्रियाणि—इन्द्रियों को; मनसा—मन के द्वारा; पः—जाः, तु—लापानः, , शान्त्रपाणि राज्या गः, गः, नियम्य—वश में करकेः; आरभते—प्रारम्भ करता हैः; अर्जुन—हे अर्जुनः कर्म-इन्द्रियै:--कर्मेन्द्रियों से; कर्म-योगम्--भक्ति; असक्तः--अनासक्त; सः--वह; विशिष्यते—श्रेष्ठ है।

यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेन्द्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग (कृष्णभावनामृत) प्रारम्भ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है।

लम्पट जीवन और इन्द्रियसुख के लिए छदा योगी का मिथ्या वेष धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रह कर जीवन-लक्ष्य को, जो भवबन्धन से मुक्त होकर भगवद्धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ-गति तो विष्णु के पास जाना है। सम्पूर्ण वर्णाश्रम-धर्म का उद्देश्य इसी जीवन-लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्णभावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुँच सकता है। आत्म-साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्ति भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी (धूर्त) से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी भी अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला कहीं अच्छा है।

## नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मण । शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मण ॥८॥

नियतम्—नियत, कुरू—करो, कर्म—कर्तव्य, त्वम्—तुम, कर्म—कर्म करना, ज्वाय—श्रेष्ठ, हि—निश्चय ही, अकर्मण—काम न करने की अपेक्षा, शरीर—शरीर से, यात्रा—पातन, निर्वाह, अधि—श्री, च—शी, ते—नुम्हारा, म—कभी नहीं, प्रसिद्ध्येत्—सिद्ध होता, अकर्मण—बिना काम के।

#### अनुवाद

अपना कर्म नियत करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो गरीर-निर्वाह भी नहीं हो सकता।

#### तात्पर्ध

ऐसे अनेक छदा ध्यानी है जो अपने आपको उच्चकुलीन बताते है तथा ऐसे बडे-बडे व्यक्ति है जो झुठा दिखावा करते है कि आध्यात्मिक जीवन के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्रीकृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और था एक सेनानायक, अत उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यो का पालन करे। ऐसे कार्यों से ससारी मनुष्य का हृदय क्रमश विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मप से मुक्त हो जाता है। निर्वाह के लिए किये गये तथाकथित त्याग (सन्यास) का अनुमोदन न तो भगवान् करते है और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने हम से त्याम करना ठीक नहीं। इस जगत् का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात् इन्द्रियतृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दृषित प्रवृत्तियो को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किये बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी (योगी) बनने तथा सारा काम छोडकर अन्यो पर जीवित रहने का प्रयास न करे।

## यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन । तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर॥९॥

यज्ञ-अर्थात्—एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया, कर्मण—कर्म की अपेक्षा, अन्यत्र—अथवा, लोक—ससार, अयम्—यह, कर्म-वन्धन—कर्म के कारण बन्धन, तत्—उस, अर्थम्—के लिए, कर्म—कर्म, कौन्तेय—हे कुन्तीपुत्र, मुक्त-सङ्गः सङ्ग (फलाकांक्षा) से मुक्तः; समाचर—भलीभाँति आचरण करो।

अनुवाद

श्रीविष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत् में बन्धन उत्पन्न होता है। अतः हे कुन्तीपुत्र! उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो। इस तरह तुम बन्धन से सदा मुक्त रहोगे।

# तात्पर्य

चूँिक मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण इस तरह बनाये गये हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान् विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान् विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है—यज्ञो वै विष्णुः। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ सम्पन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान् विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है, अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है कृष्णभावनामृत ही यज्ञ है। वर्णाश्रम-धर्म का भी उद्देश्य भगवान् विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। विष्णुराराध्यते (विष्णु पुराण ३.८.८)।

अतः भगवान् विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत् में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बन्धन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बाँध लेता है। अतः कृष्ण (विष्णु) को प्रसन्न करने के लिए कृष्णभावनाभावित होना होगा और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान् कर्म कौशल है और प्रारम्भ में इस विधि में अत्यन्त कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवद्भक्त के निर्देशन में या साक्षात् भगवान् कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अन्तर्गत (जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था) मनुष्य को पिश्रमपूर्वक कर्म करना चाहिए। इन्द्रियतृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता (तुष्टि) के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बन्धन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान् की वह प्रेमाभक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवद्धाम को ले जाने वाली है।

# सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्॥१०॥

सह—के साथ; यज्ञाः—यज्ञ; प्रजाः—सन्तितयों; सृष्ट्वा—रच कर; पुरा—प्राचीन काल में; उवाच—कहा; प्रजापितः—जीवों के स्वामी ने; अनेन—इससे; प्रसविष्यध्यम्—अधिकाधिक समृद्ध होओ, एव---यह, ध---तुम्हारा, अस्तु---होए, इष्ट---समस्त वाछित वस्तुओं का, काम-धुक्---प्रदाता।

#### अनुवाद

सुष्टि के प्रारम्भ में समस्त प्राणियों के स्वामी (प्रजापित) ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की सन्ततियों को रचा और उनसे कहा, "तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित बस्तुएँ प्राप्त हो सकेगी।"

#### तात्पर्य

प्राणियों के स्वामी (विष्णु) हाय भौतिक सृष्टि की रचना बद्धजीवों के लिए भगवर्याम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है क्योंकि उन्होंने श्रीभगवान् विष्णु या कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध को भुला दिया है। वैदिक नियम इस शाख़्वत सम्बन्ध को समझने में हमारी सहायता के लिए है, जैसा कि भगवर्याता में कहा गया है—येदेश्व सर्वेदलमेव येद्य। भगवान् का कथन है कि येदों का उद्देश्य पुत्रे समझना है। वैदिक स्तृतियों में कहा गया है—पूर्ति विश्वस्थात्मेरवरम्। अत जीवों के स्वामी (प्रजापित) श्रीभगवान् विष्णु है। श्रीमदभागवत में भी (२४२०) श्रील शकुरेव गोस्वामी ने भगवान् को अनेक रूपों में प्रति कहा है

श्रिय पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धिया पतिर्लोकपतिर्धरापति । पतिर्गतिरथान्धकवृष्णिसात्वता प्रसीदता मे भगवान् सता पति ॥

प्रजापित तो भगवान् विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुन्दरता के स्वामी (पित) है और हर एक के जाता है। भगवान् ने इस जगत् में बद्धजीवों को यह सीखने के लिए रखा िक वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यह कर जिससे वे इस जगत् में विनारिहेत होकर सुख्युर्वक हर सके तथा इस भौतिक देह का अन्त होने पर भगवद्धाम को जा सके। बद्धजीव के लिए ही यही सम्पूर्ण कार्यक्रम है। यह करने से बद्धजीव क्रमश कृष्णभावनाभावित होते है और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलियुग में वैदिक शाशों ने सर्वरित-यह का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन भगवान् रीतन्य द्वारा इस युग के सारे पुरुषों का उद्धार के लिए लिया गया। सर्वितिन-यह के विशेष प्रसाम में, भगवान कृष्णभावनामत साथ-साथ चलते हैं। श्रीमर्भागवन (११९५३) में सर्वरित-यह के विशेष प्रसाम में, भगवान कृष्णभावनामत साथ-साथ चलते हैं। श्रीमर्भागवन प्रताम अपने भिक्तरण (भगवान वैतन्य स्प्) में विनातित प्रकार से उल्लेख हुआ है—

कृष्णवर्ण त्विषाकृष्ण सागोपागास्त्रपार्षदम्। यज्ञै सर्वीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः॥ "इस कलियुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान् की उनके पार्पदों सिहत संकीर्तन-यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे।" वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस किलकाल में कर पाना सहज नहीं, किन्तु संकीर्तन-यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवद्गीता में भी (९.१४) संस्तुत किया गया है।

# देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवापस्यथ।।११॥

देवान्—देवताओं को; भावयता—प्रसन्न करके; अनेन—इस यज्ञ से; ते—वे; देवा:—देवता; भावयन्तु—प्रसन्न करेंगे; वः—तुमको; परस्परम्—आपस में; भावयन्तः—एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए; श्रेयः—वर, मंगल; परम्—परम; अवापस्यथ—तुम प्राप्त करोगे।

अनुवाद

यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को सम्पन्नता प्राप्त होगी।

## तात्पर्य

देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वरदान देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान् के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की सम्पन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किन्तु तो भी सारे यज्ञों में भगवान् विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भाँति पूजा जाता है। भगवद्गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं—भोक्तारं यज्ञतपसाम्। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपित को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से सम्पन्न किये जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रह जाता।

यज्ञों को सम्पन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं जिनसे अन्ततः भवबन्धन से मुक्ति मिल जाती है। भजन से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेदवचन हैं—आहार शुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृति लम्भे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। भजन से मनुष्य के खाद्यपदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है, जीवन शुद्ध होने से स्मृति के तन्तु शुद्ध होते हैं और स्मृति तन्तुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्तिमार्ग का चिन्तन कर सकता है। ये सब मिलकर कृष्णभावनामृत तक पहेंचाते हैं जो आज के समाज

# के तिए सर्वाधिक आवश्यक है।

# इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता।

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुड्के स्तेन एव स ॥१२॥ इष्टान् यांछित, भोगान् जीवन की आवश्यकताएँ, हि—निरचय ही, क जुन्हे इंशन् व्याप्त अध्यान् व्याचन का जावस्वकतार, 16—गरवव हा, व पुरुह देवा नेवताम्म, देसवन्ते प्रदान कीमे, यत्र-माविता पुरु सम्पन्न कर्त है प्रसंत्र होत्तर् ते जनके हार्य, देवान् प्रदेश क्षा, व्या-नाम्बामा क्ष्य क्षा क्ष प्रसंत्र होत्तर् ते जनके हार्य, देवान् प्रदेश क्ष्याच्या क्षिण क्ष अधन हाकर, त जनक आण, हतात् अद्युष्ट अत्युष्ट, अभवत् वर्गा वर्ण कर्म, वर्गा करता है, तिन चीर, एव-निरचय ही, स-वह।

जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति काने वाले विभिन्न देवता यस पायम का जामन जावरचनाताचा का पूरा कार वाल वाभन वनता यन सम्पन्न होने पर प्रसन्न होन्हर हुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्वि करेंगे। किया जो इन उपहारों को देवताओं को अपित किये बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है।

देवतागण भगवान् विष्णु हारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किये दवतामाभ ममवाम् ववध्यं द्वारा भाग सामका अवाम भाग भाग प्राप्तका भाग सामका अवाम भाग सामका स 114 है। अत भाषत क्या हात उह अवस्य संवुध करना पाहरू। वदा न विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के यहाँ की संस्कृति हैं, किस्तु विभिन्न ६वताओं के एएए भिन्नाभन अकार के पंता का पासूना ए, किस् वे सब अत्तीत भगवान् को ही असित किसे जाते हैं। किस्तु जो यह नही प पत्र जाता। नाम्याप् का हा जामव काव हा कि जु वा पह नहीं समझ सकता कि भावान् वया है उनके लिए देवयन का विधान है। अउधानकता पान पामा । क मानाम पना ० जाक १८१५ प्रवस्त का १वसम ०। अपुरानकात के गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के बन्ने का विसान है। विभिन्न क पुणा क जाउवार वदा में विभिन्न अकार क बना का विधान है। विभिन्न है। उताहरणार्थ, मासाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा 01 अपारणाध, भासाहाएवा का दवा काला का पूजा करन का लए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की पोर रूपा है और देवी के समक्ष पराबत्ति का आदेश है। किन्तु जो सतोगुणी है उनके तिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अन्तत समस्त पृष्टों का ध्यय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त केता है। जाता है। जनपात पंभरत ४३। का च्यय उत्तरातर १५०४ पद आभ करना टा सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम पींच यह ओवस्यक है जिन्हें प्रथमसम्बद्ध

किन्तु मनुष्य को यह जानमा चाहिए कि चीवन की सारी आवस्यकताएँ भगवान् के देवो (प्रतिनिधियो) होता ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को हो। इन भोज्य पदार्थों में साकाहारियों उदाहरणाय, मानव समाज क भाज्य पदाया का ल। इन भाज्य पदाया म शाकाहााराया के लिए अन, फल, शाक, दूँघ, चीनी आदि है तथा मासाहारियों के लिए भागत ८। ५का आत अभारत है। विम के लिए आवश्यक है, किन्तु इनमें से किसी को बनाया नहीं ना सकता।

रमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल समता है. न चाँदनी, वर्षा या ातःकालीन रागीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीनित नहीं रह सकता। स्पष्ट है के हमारा जीवन भगवान् द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आशित है। यहाँ तक ि में अपने जिन उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता ोती है यथा भातुएँ, गंधक, पारद, मैंगनीज तथा अन्य अनेक आवश्यक तस्तुएँ जेनकी पूर्ति भगवान् के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित एयोग करके आत्म-साक्षात्कार के लिए अपने भाषको स्वस्थ एवं पुष्ट ननायं जेससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात् भौतिक बीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो ाके। यज्ञ राग्पन्न करने से मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि उम जीवन-उद्देश्य को भूल कर भगवान् के प्राविभिष्यों से अपनी इन्द्रियत्वि के लिए वस्तुएँ लेते जायेंगे और इस संसार में गणिकाधिक फँसते जायेंगे, जी के सृष्टि का उद्देश्य नहीं है तो निश्चय ही हम नीर बनेंगे और इस तग्ह उम प्रकृति के नियमों द्वारा दण्डित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं ह सकता गरोंकि उनका कोई जीवन-लक्ष्य नही होता। भौतिकताबादी चोरों का कोई जीवन-लक्ष्य कभी नहीं होता। उन्हें तो नेज्वल इन्द्रियत्ति की चिना। (हती है. वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किने जाते हैं। किन्तु भगनान वैतन्य ने यज्ञ सापन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन-यज्ञ जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वाम, जो कृष्णभावनामृत सिद्धानां को अंगीकार करता है, सम्पन्न किया जा सकता है।

# यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै:। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्तात्मकारणात्।।१३॥

यज्ञ-शिष्ट—गज्ञ राग्पन्न करने बाद ग्रहण किये जाने नाले भोजन को: अशिन:—खाने वाले; सन्तः—भक्तगण; मुच्यन्ते—छुटकारा पात हैं; सर्व सभी तरह के: किल्बिपे:—पापों से: भुञ्जते—भोगते हैं; ते— ो: तु—लेकिन; अधम्—धार पाप; पापा:—पापीजन: ये—जो; पचन्ति—भोजन बनाते हैं; आत्म-कारणात्— इन्द्रियसुख के लिए।

अनुवाद

भगवान् के भक्त सभी प्रकार के पार्यों से पुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किये भोजन (प्रसाद) को ही खाते हैं। अन्य लोग, जो अपने इन्द्रियसुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं।

## तात्पर्य

भगवद्भक्तों या कृष्णभावनाभावित पुरुषों को सन्त कहा जाता है। वे सदेव

अध्याय ३ कर्मयोग १४९

भगवरप्रेम मे निमम्न रहते हैं, जैसा कि *ज्ञहासहिता* में (५ ३८) कहा गया है—प्रेमाझ-क्युरित भक्तिवित्तोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु वित्तोकयन्ति। सत्तगण श्रीभगवान् गोविन्द (समस्त आन्नष्ट के दाता), या सुकुन्द (सृक्ति के दाता प्र या कृष्ण (सर्वों को आकृष्ट करने वाला पुष्प) के प्रगाद प्रेम मे मन्त रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुष्प को अर्पित किये बिना ग्रहण नहीं करते।

के कारण कोई भी करतु परम पुरुष को अपित किये बिना ग्रहण नहीं करते। फलत ऐसे भक्त पृथक्-पृथक् भक्ति-साधरों के द्वारा, यथा श्रवण, क्षीतंन, स्मरणम्, अर्चना आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे ससार की सम्पूर्ण पापमय समारि के कल्पप से दूर रहते हैं। अन्य लोग, जो अपने लिए या इन्द्रियतृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं, अपित सभी प्रकार के पापो

को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह सम्भव नहीं। अत सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनप्यों को पर्ण कष्णभावनामत में *सकीर्तन-यन्न* करने की सरल विधि

बतानी चाहिए अत्येषा संसार मे शान्ति या सुख नहीं हो सकता। अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भव.। यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्धव.।।१४॥

अन्नात्—अन्न से,भवन्ति—उत्पन्न होते है, भूतानि—भौतिक शरीर, पर्जन्यात्— वर्षो से, अन्न—अन्न का, सम्मवः—उत्पादन, यज्ञात्—यज्ञ सम्पन्न करने से, भवति—सम्भव होती है, पर्जन्यः—वर्षा, यज्ञः—यज्ञ का सम्पन्न होना,

कर्म—नियत कर्तन्य से, समुद्रयः—उत्पन्न होता है। अनुवाद सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं. जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ

सार प्राणा अन्न पर आश्रित है, जो वया से उत्पन्न होता है। वया यह सम्पन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है।

#### तात्पर्य

भगवद्गीता के महान् टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते है—ये इन्द्राग्रहगतयावस्थित यज्ञ सर्वेश्वर विण्णुमभ्यञ्चर्य कच्छेपमश्नित तेन तहेहयात्रा सम्पादयन्ति ते सन्त सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्विनिन्विरोतादेकालविवृद्धैरात्मानुभव प्रतिबन्धवैनिज्ञिते पापैर्विमुञ्चन्ते। एरोश्वर को यज्ञपुरुष अध्या समस्त यज्ञो के भोक्ता कहलाते है, सभी देवताओं के स्वामा है और तिस प्रकार स्पादि के आप गार्म की मेता करते हैं समि ताह समें देवता उनकी मेता करते हैं

के भोक्ता कहलातें हैं, सभी देवताओं के स्वामी है और जिस प्रकार रारीर के अग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करें हैं। इन्द्र, चन्द्र तथा वहण जैसे देवता भगवान् द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सासारिक कार्यों की देवशेख करते हैं। सारे येद इन देवताओं को प्रसन्न कस्टे के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं जिससे वे अत्र उत्पादन के लिए प्रसर वायु

प्रकाश तथा जल प्रदान करे। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके

अंगस्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्णभावनाभावित भगवद्भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं—यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोपण होता है। ऐसे करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मपों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान् विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूपण से निरापद बनाता है और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवद्भक्त कहलाता है। अतः कृष्णभावनाभावित व्यक्ति, जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूपणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है जिससे अगला शरीर सूकरों-कूकरों के समान मिलता है जो शारे पापफलों को भोगता है। यह भौतिक जगत् नाना कल्मपों से पूर्ण है और जो भी भगवान् के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किन्तु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मप का लक्ष्य बनता है।

अत्र अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुप्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं जबिक पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुप्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर करना पड़ता है क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अन्ततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी-बड़ी फैक्टरियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इन्द्र, सूर्य, चन्द्र आदि देवताओं के द्वारा नियन्त्रित होती है। ये देवता भगवान् के दास हैं। भगवान् को यज्ञों के द्वारा सन्तुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को सम्पन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा—यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन-यज्ञ सम्पन्न करना चाहिए।

# कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्। तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।।१५॥

कर्म—कर्म; ब्रह्म—वेदों से; उद्भवम्—उत्पन्न; विद्धि—जानो; ब्रह्म—वेद; अक्षर:—पख़ह्म से; समुद्भवम्—साक्षात् प्रकट हुआ; तस्मात्—अतः; सर्व-गतम्—सर्वव्यापी; ब्रह्म—ब्रह्म; नित्यम्—शाश्वत रूप से; यज्ञे—्यज्ञ में; प्रतिष्टितम्—स्थित।

अनुवाद

वेरों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात् श्रीभगवान (पराव्रहा) से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी बहा यज्ञकर्मों में सदा स्थित रहता है।

#### तात्पर्य

इस रलोक में यज्ञार्थ-कर्म अर्थात् कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भर्ताभाँति विवेचित किया गया है। यदि हमे यज्ञ-पुरुर विष्णु के परितोप के लिए कर्म करना है तो हमे ब्रह्म या दिव्य-वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अत सारे वेद क्यदिशों की सहिताएँ है। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अत कर्मफल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अन्तर्गत कार्य करना होता है उसी प्रकार भगवान के महान राज्य के निर्देशन में भी कार्य करना चाहिए। वेदों मे ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते है। कहा गणा है—अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम् एतद्यद्ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽधवांत्रिरस—''चार्पे वेद—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्वेवद— भगवान के श्वास से उद्भुत है।'' (वृहदारप्यक उपनियद ४५ ११)। ब्रह्मसहिता से प्रमाणित होता है कि भगवान् सर्वशक्तिमान होने के कारण अपने सारे कार्य अन्य समस्त इन्द्रियों के हाए सम्पन्न कर सकते है। दूसरे शब्दों में, भगवान् अपनी निश्वास के हाए बोल सकते है और वे अपने नेत्रों से गर्भ में आविष्ट हो मकते है। बस्तुत यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवो को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध-जीवो को प्रविष्ट करने के परचात् उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप म आदेश दिया का प्राध्य करन क परचातु उत्हान उन्ह चादक ज्ञान क रूप म आदश दिया जिससे वे भगवद्भाम वापस जा सके। हमे यह सदैव समाण खना चाहिए कि प्रकृति मे सारे चद्ध-जीव भौतिक-भोग के लिए इंच्छुक रहते हैं। फिन्तु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाये गये है कि सुनय्य अपनी विकृत इंच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुखभोग पूरा करके भगवान् के पास सौट सकता है। बद्ध-जीवो के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अत उन्हें चाहिए कि कृष्णभावनाभावित होकर यहा-विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्णभावनामृत के सिद्धानों को ग्रहण कर सकते है जिससे वैदिक यूत्रों या वर्गी की पूर्ति हो लेगी।

# एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति।।१६॥

एवम्—इस प्रकार; प्रवर्तितम्—वेदों द्वारा स्थापित; चक्रम्—चक्र; न—नहीं; अनुवर्तयिति—ग्रहण करता; इह—इस जीवन में; यः—जो; अघ-आयुः—पापपृणी जीवन है जिसका; इन्द्रिय-आरामः—इन्द्रियासक्तः; गोघग्—वृथा; पार्थ—हे पृथापुत्र (अर्जुन); सः—वह; जीवित—जीवित रहता है।

अनुवाद

हे अर्जुन! जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ-चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इन्द्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है।

# तात्पर्य

इस श्लोक में भगवान ने ''कठोर परिश्रम करो और इन्द्रियतृप्ति का आनन्द लो'' इस धनलोलुप विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ-चक्र का अनुसरण करना परमाश्यवक है। जो ऐसे विधि-विधानों का पालन नहीं करता, सद्गटपूर्ण अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यन्त कप्टमय रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म-साक्षात्कार के लिए मिला है जिसे कर्गयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। योगियों के लिए यज्ञ सम्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती नयोंकि वे पाप-पुण्य से परे होते हैं, किन्तु जो लोग इन्द्रियतृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ-चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्णभावनाभावित नहीं हैं ते निश्चय ही विषय-परायण होते हैं, अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फँसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की सम्पन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं, अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्गर है, जिसे देवता सापादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किये जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्णभावनामृत का ही अभ्यास रहता है क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्णभावनागावित हो जाता है। किन्तु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्णभावनाभावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार-संहिता समझना चाहिए। अतः गगुष्यों को नाहिए कि वे आचार-संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्णभावनामृत को प्राप्त होवें।

यस्त्वात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्तश्च मानव । आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते।।१७॥ य--जो, तु--लेकिन,, आत्म-रति--आत्मा मे ही आनन्द लेते हा

कर्मयोग

84

अध्याय ३

एव—निश्नय ही, स्यात्—रहता है, आरग-तृप्त —रचग पकाणित, च—तण मानव - मन्य, आत्मनि - अपने में, एव-केवल च-तथा, मन्तुष्ट - पूर्णत सन्तुष्ट, तस्य---उसका, कार्यम्--कर्तव्य, न--नरी, विद्यते---एहता है।

#### अनुवाद

किन्तु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनन्द लेता है, जिसका जीउ आत्म-साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया सन्तुष्ट रहता उसके लिए कुछ करणीय (कर्तव्य) नहीं होता।

#### तात्पर्य

जो व्यक्ति पूर्णतया कृष्णभावनाभावित है और अपने कृष्णभावनाभृत के नाथ सं पूर्णतया सन्तृष्ट रहता है उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं वरता होता। कृष्णभावताशावि रोने क कारण उसके हृदय का साग्र मैरा तुरा भूल जारा है जो न्जारं यज्ञों को सम्पन करने पर ही सम्भव हो पाता है। इस पकार चेतना । शुः होने से मन्ष्य परमश्वर के साथ अपने सम्बन्ध के पति पूर्णाया आश्वम्न ॥ जाता है। भगवत्कृपा से उसका कार्य स्वय प्रवाशित ना जाता है अराएव वैदिन आदेशों के पति उसका कर्तव्य निशेष हा जाता है। एमा कृत्णभावनाभाविर व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रूपि उही रोगा ओर । ही उस सुरा, सुन्हरी तथा अन्य प्रलोभनो म कोई आनन्द मिलता है।

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कशन।

न चास्य सर्वभृतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय ॥१८॥ न-कभी नही, एव--निश्चय ही, तस्य--उगक्त करोन--कार्यसम्पाटा ग अर्थ-प्रयोजन, न-न तो, अकृतेन-कार्य न कार्न से इह-डम मसार म कश्चन्-जो कुछ भी, न-कभी नहीं, च-तथा अस्य-अगना, सर्वमृतेपु-समस्त जीवो म. काश्चित-कोई, अर्थ-प्रयोजन, व्यपाशय-शरणागत।

#### अनुवाद

स्वरूपसिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मी को करने की आवश्यवता रह जाती है. न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता गृहीं रह जाती।

तात्पर्य स्वरूपमिद्ध न्यक्ति को कृष्णभावनाभावित कर्म व अभिव्य बुछ भी बरा। नर्ग होता। किन्तु यह कृष्णभावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों वताया जाएगा। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता—चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्णभावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य-सम्पादन के लिए पर्याप्त है।

# तस्माद्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन्कर्म परमप्नोति पूरुषः॥१९॥

तस्मात्—अतः; असक्तः—आसक्तरिहतः; सततम्—निरन्तरः; कार्यम्—कर्तव्य के रूप में; कर्म—कार्यः; समाचर—करोः; असक्तः—अनासक्तः; हि—निश्चय ही; आचरन्—करते हुए; कर्म—कार्यः; परम्—परब्रह्म को; आप्नोति—प्राप्त करता है; पूरुषः—पुरुष, मनुष्य।

# अनुवाद

अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझ कर निरन्तर कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म (परम) की प्राप्ति होती है।

### तात्पर्य

परम भक्तों के लिए श्रीभगवान् हैं और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथप्रदेशन पाकर और कर्मफल में अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्णभावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किन्तु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान् कृष्ण ने की है।

नियत यज्ञ, जैसे वैदिक अनुष्ठान, उन पापकर्मो की शुद्धि के लिए किये जाते हैं जो इन्द्रियतृप्ति के उद्देश्य से किये गए हों। किन्तु कृष्णभावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से अतीत है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति में फल के प्रति लेशमात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मो में रत रह कर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है।

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमहीसि।।२०॥ कर्मणा—कर्म से, एव—हि, सिसिद्धिम्—पूर्णता मे, आस्थिता—स्थित, जनक-आदय—जनक तथा अन्य एवा, लोक-सद्द्रग्रहम्—सामान्य लोग, एव—ही, अपि—भी, सम्पश्यन्—विचार करते हुए, कर्तुम्—करने के लिए, अर्हसि—ग्रेम्य हो।

अध्याय ३

#### अनुवाद

जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों के करने से ही सिद्धि प्राप्त की। अत सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्ह कर्म करना चाहिए।

#### तात्पर्य

जनक जैसे राजा स्वरूपसिद्ध व्यक्ति थे, अत वे वेदानुमौदित कर्म करने के लिए वाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जर्नो के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीताजी के पिता तथा भगवान् श्रीराम के श्वसुर थे। भगवान् के महान् भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किन्तु चूकि वे मिथिला के राजा थे (जो भारत के बिहार प्रान्त मे एक परगना है), अत उन्हे अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी धी कि कर्तव्य-पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान् कृष्ण तथा उनके शारवत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किन्तु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामशं असफल हो जाते है तो ऐसी स्थिति में हिसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान् तक ने सारे प्रयास किये, किन्तु दूसरा पक्ष लंडने पर तुला था। अत ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृप्णभावनाभावित व्यक्ति को ससार में कोई रुचि नहीं हो सकती तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्णभावनामृत मे अनुभवी ध्यक्ति इस तरह कार्य करते है कि अन्य लोग उनका अनुसरण दर सक और इसकी व्याख्या अगले श्लोक मे की गई है।

#### यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन । स यद्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते॥२१॥

यत् यत्—जो-जो, आचरित—करता है, श्रेष्ठ—आदरणीय नेता, तत्—चही, तत्—तथा वही, एव—निरचय ही, इतर—सामान्य, जन—ज्यिक, स—चह, यत्—जो कुछ, प्रमाणाय्—उदाहरण, आदर्श, कुनते—करता है, लोक—साप ससार, तत्—उसका, अनुवर्तते—पदचिन्हो का अनुसरण करता है। अनुवाद

महापुरुष जो-जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आर्दश प्रस्तुत करता है, सम्पूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है।

तात्पर्य

सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यावहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धृष्रपान बन्द करने की शिक्षा नहीं दे सकता। भगवान् चैतन्य ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक-ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्यजन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धान्तों का पालन करे। कोई भी शिक्षक आर्ष ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। मनु-संहिता जैसे आर्प ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है, अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान् शिक्षकों द्वारा अभ्यास किये जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान् भक्तों के पदिचन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासनाधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक-ये सव अवोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबकी अपने आश्रितों के प्रति महान् उत्तरदायित्वी रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता सम्बन्धी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए।

# न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन। नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि॥२२॥

न—नहीं; मे—मुझे; पार्थ—हे पृथापुत्र; अस्ति—है: कर्तव्यम्—नियत कार्य; त्रिपु—तीनों; लोकेषु—लोकों में; किञ्चन—कोई; न—कुछ नहीं; अनवाप्तम— इच्छित; अवाप्तव्यम्—पाने के लिए; वर्ते—लगा रहता हूँ; एव—निश्चय ही; च—भी; कर्मणि—नियत कर्मो में।

अनुवाद हे पृथापुत्र! तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है। तो भी मैं नियतकर्म करने में तत्पर रहता हूँ।

तात्पर्य वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है: कर्मयोग १५७

तमीश्वराणा परम महेश्वर त देवतामा परम च दैवताम्। पति पतीभा परम परस्ताद् विदाम देन भुवेनशमीश्चम्॥ न तस्य कार्य वरण च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानवलविया ७॥ 'परोस्वर समस्त नियन्ताओं के नियन्ता है और निभिन्न लोकगालन्तों में सचसे

अध्याय ३

महान् है। सभी उनके अधीन है। सारे जीवों वो पर्भावत से री विभिष्ट शिक्त पप्त होती है, जीव स्वय श्रेष्ठ नहीं है। वे मभी देशताओं द्वारा गृज्य हे और समस्त सचारावों के भी सचाराक है। अत वे समस्त भीतिक नेताओं तथा नियन्ताओं से बढ़कर है और सची द्वारा आराध्य है। उनसे बढ़कर कोई नर्ग है और वे ही समस्त कारणों के कारण है।" उनका शासितिक स्वरूप सामान्यजीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा मात्मा

में कोई अन्तर नहीं है। वे परम है। उन्हीं सारी इन्त्रियाँ दिव्य है। उन्हीं कोई भी इन्त्रिय अन्य किसी इन्त्रिय का कार्य मणत्र कर सकती है। अन्त न तो कोई उनमें बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तिया बार्णणियों है, फलत उनके सार्र कार्य प्राकृतिक अनुवम वे शाुसार सम्मन हो जाते है। (श्वेताश्वतर उपिनमूद ६ ७-८)। चुँकि प्रत्येक वस्तु भगवान के ऐस्वर्य से परिपूर्ण स्त्रती है और पूर्ण सत्म से ओतुओत सहती है, अत उनके लिए कोई बरीन्य वस्ते की आवशावार नहीं सहती। किन्तु जो कर्मफल की आशा ख्वार है उसने लिए वृद्ध 1 कुछ

(स्थातन्यार अपनिष् च प्र-०)।

कृषि प्रत्येक बस्तु भगवान् के ऐश्वर्य से परिपूर्ण एक्ती है और पूर्ण सत्य
से ओतप्रीत रहती है, अत उनके लिए कोई बर्तन्य बर्छ की आवश्यवरा
नहीं रहती। किन्तु जो कर्मफल की आशा रखता है उसने लिए कृष्ठ । कुछ
कर्म नियत रहता है, परन्तु जो तीनो लोनो म नुछ भी पाम करो की इच्छा
नहीं रखता उसके लिए क्षिचय हो कोई कर्त्वण नगे रहता। फिर भी गिनेगो
के नायक के रूप में भगवान् कृष्ण नुरुक्षेत्र की युद्धपृति म वर्गरात है नयारि
किनियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रम पदा। करें। पद्यपि वे शारो
के विधि विधानों से सर्वधा ऊषर है फिर भी वे ऐसा बुछ भी नहीं बरते
जो शाखों के विरुद्ध हो।

यदि हार्हे न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित ।

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश ॥२३॥

यदि—यदि हि—निश्चय ही, अहम्—मै, न—नरी वर्तेयम्—इस प्रकार ब्यस्त रहे, जातु—कभी, कर्मणि—नियत कर्मो के सत्पादा मे, आदित—साग्धानी के साथ, मम—मेरा, वर्त्यम्पथ, अनुवर्तन्ते—अगुगान करेंगे, मनुष्या—मार मनुष्य, पार्थ—हे पृषापुत्र, सर्वश् —सभी प्रकार से।

अनुवाद क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानीपूर्वक न करूँ तो है गार्थ! यह निश्चित है कि सारे मनष्य भेरे पथ का ही अगुगमा बरेंगे।

### तात्पर्य

आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शान्ति वनाये रखने के आध्यात्मक जावन का उन्नात क लिए एव सामाजिक साम्त वनाय रखन के लिए कुछ परम्परागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि-विधान केवल वद्ध-जीवों के लिए हैं, भगवान् कृष्ण के लिए नहीं, लेकिन वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे. अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यधा, सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पदिचन्हों का अनुसरण करता क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद्भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण अपने घर में तथा वाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे।

# उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्। संकरस्य च कर्ता स्वामुपहन्यामिमाः प्रजाः॥२४॥

उत्सीदेयु:—नष्ट हो नायँ; इमे—ये सब; लोका:—लोक; न—नहीं; कुर्याम्—करूँ; कर्म—नियत कार्य; चेत्—यदि; अहम्—मैं; संकरस्य—अवांछित संतति का; च—तथा; कर्ता—प्रष्टा; स्याम्—हूँगा; उपहन्याम्—विनष्ट करेगा; इमा:—इन सवः प्रजाः--जीवों को।

अनुवाद यदि मैं नियतकर्म न करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जायाँ। तव मैं अवांछित जनसमुदाय (वर्णसंकर) को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊँगा और इस तरह सम्पूर्ण प्राणियों की जान्ति का विनाजक वनुँगा।

## तात्पर्य

वर्णसंकर अवांछित जनसमुदाय है जो सामान्य समाज की शान्ति को भंग करता है। इस सामाजिक अशान्ति को रोकने के लिए अनेक विधि-विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शान्त तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान् कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक हैं कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यो की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाये रखने के लिए इन विधि-विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान् समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जायँ तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि-विधानों का अनादर होता है, तो भगवान् स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किन्तु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान् के पदिचन्हों का अनुसरण करना है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान् का अनुकरण नहीं कर सकते. जैसा कि भगवान् ने अपने वाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए सम्भव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किन्तु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद्भागवत में (१०.३३.३०-३१) इसकी पुष्टि की गई है:

वैतत्समाचरेज्जातु मनसापि विनस्यत्याचात् मोह्याद्यधारुद्रोऽन्धिन विपम्॥ विभागति के सत्य व्यवस्थाति क्वारित्। इत्वराणा वेच सत्य व्यवस्थाति क्वारित्।

949

तेषा यत् स्वननोपुक्तं बुद्धिमास्तत् समाचीत्।। भनुष्य को भगवान् तथा उनके हारा शक्तिप्रस्त सेवकों के उपदेशों का मात्र जानेन जाने जिल्हा के अपने का मात्र भेतुष्य का भगवान वाथा वनक हाथ शामप्रदत्त सवका क उपदर्श का भाउ पत्ति केंद्री चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी वुद्धिमान पालन करना चाहए। उनक उपदश हमार १०१८ अच्छ ह अर काइ मा शुर्वसान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यानित करेगा। फिर भी मनुष्य को सचेप्ट पुरुष बताह गड़ ।वाध स उनका कावान्वत कावान्त मा । ।कह भा भगुन्य का राष्ट्र हिना चाहिए कि वह उनके कार्या का उनुकाण न करे। उसे विवसी के अनुकाण में विष नहीं पी लेना चाहिए।"

को इंग्वरों की या सूर्य तथा चन्द्रमा की गतियों को नियन्त्रित करते हैं हमें उनको श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई सर्वशक्तिमान ईस्वरी का अनुकाण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर जितने विष का पान कर पा पुजारण गर। कर ककता। स्वावजा ग वाग्रर कित्व वर्ष का भाग कर लिया, कित्तु यदि कोई समान्य व्यक्ति विष की एक बूँद भी पीने का यत्न करेगा तो बह भर जाएगा। मिसजी के अनेक उत्पासक है जो गाजा तथा प्रिंती है। वह भर जाएगा। शिवजा क अनव उपमा ह वा गाजा तथा सित है। अन्य मारक कर्राओं का सेवन करते रहते हैं। किन्तु वे यह भूत कों है कि इस प्रकार शिवजी का अनुकाण करके वे अपनी मृत्यु इता है। हैं। इसी प्रकार भावान् कृष्ण के भी अनेक ख्वामक है जो भगवान् की संस्तीता कात के कि का का अनुकाश का अनुकाश का अपना राउ तुरा। एक कात के कि के अकार सावजा का अनुकाश काक व अपना राउ तुरा। एक प्रमुक्तिया करता चाहते हैं, किन्तु यह भूत जाते हैं कि वे गोवर्धन पत्रेत को अनुकारण करता चाहते हैं, किन्तु यह भूत जाते हैं कि वे गोवर्धन पत्रेत पर्याप्त अभार अभार अभार के अपने अभार के अपने केवल कि जोग अधिसार ना ज्याजार। कारा, बाहत हे, किस्तु वह पूरा बात है कि व गाववन प्रवा को पारण नहीं का सकते। अत सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमा को अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशा का पालन करे। न ही बिना का अनुकाश न कारक कवल उनक उपदशा का पालन कर। न हा छन। योगता के किसी की उनका स्थान ग्रहण करने का प्रदल करना चाहिए। ऐसे अनेक ईरवर के 'अवतार'' है जिनमें भगवान् की शक्ति नहीं होती।

# सक्ता कर्मण्यविद्वांसी यथा कुर्वन्ति भारत।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तशिकीर्युलॉकसंग्रहम्

सक्ता आसक्त, कर्मणि नियत कर्मों में, अविद्वास अज्ञानी, यथा जिस तिह, कुर्वन्ति काते हैं, भारत- हे भरतवमी, कुर्वात्-करता चाहिए, विद्वान-१९०, अवाता—कात है, भारत—हे भारतमा, कुष्याप् भारत भारत है हैंदिन, तैथा—उसी तरह, असक्त-अमसक, विकीर्ष् भारत भारत हैंदिन भी, उन्हेंक, लोक-सग्रहम्—सामान्य जन।

जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान् जनां को चारिए कि लोगों को उचित एथ पर ले जाने के लिए अनासक रहकर कार्य करें।

एक कृष्णमावनामावित मनुष्य तथा एक कृष्णमावनाहीन व्यक्ति में केवल इंच्छाओ का भेद होता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं कता जो कृष्णभावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। किन्तु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इन्द्रियतृित के लिए करता है, जबिक दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किरा तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्मफलों को कृष्णभावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है।

# न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्। जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्॥२६॥

न—नहीं; बुद्धि-भेदम्—बुद्धि का विचलन; जनयेत्—उत्पन्न करे; अज्ञानाम्— मूर्खो का; कर्म-संगिनाम्—सकाम कर्मो में आसक्त; जोपयेत्—नियोजित करे; सर्व—सारे; कर्माणि—कर्म; विद्वान्—विद्वान व्यक्ति; युक्तः—लगा हुआ, तत्पर; समाचरन्—अभ्यास करता हुआ।

अनुवाद

विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मी में आसक्त अज्ञानी पुरुपों को कर्म करने से रोके नहीं जिससे कि उनके मन विचलित न हों। अपितु भक्तिभाव से कार्य करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाये जिससे कृष्णभावनामृत का क्रमिक विकास हो।

तात्पर्य

वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यः-यह सिद्धान्त सम्पूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकााग्रा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ-कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यो के लिए जो भी निर्देश हैं उन सबों समेत सारी वस्तुएँ कृष्ण को जानने के निमित्त हैं जो हमारे जीवन का चरमलक्ष्म है। लेकिन चूँकि बद्ध-जीव इन्द्रियतृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। किन्तु सकाम कर्मो तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इन्द्रियतृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे-धीरे कृष्णभावनामृत को प्राप्त होता है, अतः कृष्णभावनामृत में स्वरूपसिन्द जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बागा न पहुँचाये, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्मफल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्णभावनाभावित विद्वान् व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इन्द्रियतृप्ति के लिए कार्य करने वाले अज्ञानी पुष्प यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुष्प को उसके कार्यो में छेड़ना ठीक नहीं होता, परन्तु यदि रंचभर भी कृष्णभावनाभावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान् की सेवा में लग सकता है। ऐसे भगयशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, नथोंकि प्रत्यक्ष कृष्णभावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यां के पालन

9**5** 9

# प्रकृते. क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वेग । अहंकारविमुहात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥२७॥

प्रकृते प्रकृति का, क्रियमाणानि किये जातम, गुणं पुणा के हारा, प्रकृत-प्रकृति केत्, क्रियमाणातः विश्व बाक्त, गुण जुण क हाण कार्माता-कर्म, स्वेश स्पेश प्रकार के, अहकार-विमूह-अहकार से मोहित, प्रता-करने वाला, अहम्-के हैं, इति—इस प्रकार, मन्यते—सोचता है।

जीवात्मा अहंकार के प्रयाव से पोहग्रस होकर अपने आपको समस्त कार्यो जावारमा अहफार के प्रभाव स माहग्रस्त हाक्त अपन आपका समस्त कावा का कर्ता मानू बैठता है जब कि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों बात सम्पन किये जाते हैं।

दों व्यक्ति जिनमें से एक कृष्णभावनाभावित हैं हैं, संभान प्रति पर कार्य करते हुए समान पढ़ पर प्रतिव हो सकते हैं, किंचु उनके एनों में आव्याच-गामध्य का अच्छा क्या है। भौतिक वेतना वाला का अच्छा क्या क्या क्या है। भौतिक वेतमा वाला व्यक्ति o, समान एतर एस कांग्र करत हुए समान पद पर प्रतात हा सकत है, किन्तु उनके पत्ने में आकारा-पाताल का अन्तर रहता है। भीतिक वेतना वाला व्यक्ति जनक पदा म आकाश-पाताल का अन्तर एहेता है। भावक बतना बाला ब्याह्म अहकार के कारण आग्रवस्त रहेता है कि वहीं सभी वस्तुओं का कर्ता है। अहिनार क कारण आरवस्त रहता है कि वहा संभा वस्तुआ का कता ह। वह यह नहीं नानता कि शरीर की रचना प्रकृति हारा हुई है, जो एसेस्वर के. के. के. के. के. के कार्य हुई है, जो एसेस्वर के कार्य के कार्य हुई वह पह नहा जानेता कि शरार का रचना प्रकृति हाथ हुँ हैं है, जा प्रसरक की अधीक्षता में कार्य करता है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नही जानेता कि का जाभावाता भ काथ करता है। भावकतावात व्यक्ति वह बागता कि स्वतन्त्र उत्तर में अभीन है। अस्कितिया ऐसा व्यक्ति हैं स्वार्थ की प्तान रूप से पान का अब एना चाहवा है आर पहा है उसके अग्राम पता महारा। उसे यह शात नहीं कि उसके ही स्पूरत तथा सूरम प्राची के महा प्राचीन की अध्यासता में की गई है, अंत उसके ही प्राची की प्राचीन करते हैं, अंत उसके ही प्राचीन की पिना प्रकृति हैंसा भगवान् की अध्यक्षता में की गई है, अत असक सार मासासक तथा मानसिक कार्य कृष्णभावनामूत में एक्त कृष्ण की ऐता में तरार होने अधात् वे शरीर की बीडियों के स्वामी हैं। बीडियान हैंपीकेश कहलाते हैं दिलार उपयोग करते एके में वह अहकार के कारण वस्तुत मोहपूर्त का है जिससे वह क्र्मण के साथ अपने कारण वस्तुत मोहपूर्त का है जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शास्त्रत सम्बन्ध को भूत जाता है। तत्त्वित्तुं महाबाही गुणकर्मविभागयो ।

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते॥२८॥

लिवित् पाम पास को जानने वाला, वुं लेकिन, महावाहों है विगाल जाओं वाले, गुण-कर्म-भौतिक प्रभाव के अन्तर्भिक की के, विमाग्यो-भेर , गुणा-इन्द्रियों, गुणेप-इन्द्रियोंकि में, वर्तन-जिल्स स्ट्री है, इति-इस त्र मत्या मानकर, न कभी नहीं, सक्यते आसक्त होता है।

अनुवाद

हे महाबाहु! भक्तिभावमयकर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भलीभाँति जानते हुए जो परमसत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आपको इन्द्रियों में तथा इन्द्रियतृप्ति में नहीं लगाता।

# तात्पर्य

परमसत्य को जानने वाला भौतिक संगित में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान् कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के रूप में जानता है और उसे यह अनुभृति होती रहती है ''मैं किसी कारण से देहात्मबुद्धि में फँस चुका हूँ। मुझे शुद्ध होकर अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए।'' फलतः वह अपने आपको कृष्णभाननामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इन्द्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनाराक हो जाता है क्योंकि ये परिस्थितिजन्य तथा अस्थानी हैं। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान् के नियन्त्रण में है फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बन्धनों से विचलित नहीं होता नयोंकि वह इन्हें भगवत्कृण मानता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परमरात्य को उनके तीन रूपों— ब्रहा, परमात्मा तथा श्रीभगवान् में जानता है वह तत्त्वित् कहलाता है क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तिविक सम्बन्ध को भी जानता रहता है।

# प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तानकृतस्नविदो मन्दान्कृत्स्नवित्र विचालयेत्।।२९॥

प्रकृतेः—प्रकृति का; गुण—गुणों से; सम्मूहाः—गौतिक पहचान से बेवकूण बना; सज्जन्ते—लगजाते हैं; गुण-कर्मसु—भौतिक कार्यो में; तान्—उन; अकृत्स्नविदः—अल्प ज्ञानी पुरुष; मन्दान्—आत्म-साक्षात्कार समझने में आलसी; कृत्स्न-वित्—ज्ञानी; न—नहीं; विचालयेत्—विचलित न करने का प्रयत्न करना चाहिए।

अनुवाद

माया के गुणों से मोहग्रस्त होकर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किन्तु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे।

### तात्पर्य

अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह *मन्द* अर्थात् आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के स्प श्रांतिक सन्वय को बस्युक्ष मानते हैं, जिस देश में यह शर्मीर प्राप्त हुआ है उसे वे यूच मानते हैं और वे यूच मानते हैं और वे यूच मानते हैं और वे यूच मानते हैं। ऐसे भीतिकताग्रस्त उपाधिभागि पुरार्थों के कार्यों में साम्मिक सेना, राष्ट्रियों को परिपक्त मुख्य हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे स्तैव भीनिक केश में सम्मिक केश में सम्मिक एवं हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे स्तैव भीनिक केश में सम्मिक हों। किन्तु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जारक है उन्हें चारिए कि इस तरह भीतिकता में मान व्यक्तियों को बिवलित नहीं करें। अपना हो रागे होना कर कि वे अपने आध्यात्मिक कार्यों को शानतभाव से करें। ऐसे मेरास्त व्यक्ति अधिका केश मानतभाव से करें। ऐसे मेरास्त व्यक्ति अधिका केश मुलभूत नैतिक विद्यालगें वधा इसी प्रकार के परीपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं।

बो लोग अद्यानी है वे कृष्णभावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाने, अत भगवान् कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों का विचलित न किया द्वार और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाय। किन्तु भगवर्शक भगवान् से भी अधिक दयानु होते हैं, क्योंकि वे भगवान् के अभिग्राम को समझते हैं। फलत वे सभी प्रकार के सकट ड्रेन्तने हैं यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरांगों के पास जा-जा कर उन्हें कृष्णभावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का

#### मिं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा।

# निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ॥३०॥

मिय-पुत्रमे, सर्वाणि-सब तरह के, कर्माणि-कर्म, सन्यस्य-पूर्णत्या परियाग करके, अध्यास्त-पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त, धेतसा-वेतना से, निराशी-साभ की इच्छा से रहित, निष्काम, निर्मम-स्वामित्व की भावना से रहित, ममतात्यागी, भूत्या-होकर, युध्यस्व-लडो, विगत-ज्वर-आतस्य रहित।

अनुवाद

अत है अर्जुन <sup>1</sup> अपने सारे कार्यों का पुड़म्में समर्थित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकाक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो।

#### तात्पर्य

यह रतोक *भगवद्गीता* के प्रयोजन को स्यष्टतया इगित करने वाला है। भगवान् की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सहुप्र पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आद्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए क्योंकि यह जीव का स्वरूप है। जीव भगवान् के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ही है कि भगवान् की इच्छाओं के अधीन रहा जाय। अतः श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान् उसके सेनानायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुप्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताये विना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान् के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा हैं, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है या दूसरे शब्दों में, जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित है वह अध्यात्मचेतस कहलाता है। निराशीः का अर्थ है स्वामी के आदेशनुसार कार्य करना, किन्तु फल की आशा न करना। कोपाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपये गिन सकता है, किन्तु इसमें से वह अपने लिए एक छदाम भी नहीं चाहता। उसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएँ परमेश्वर की हैं। मिय अर्थात् मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य का ह। माय अथात् मुझम का वास्तावक तात्पयं यहा ह। आर जब मनुष्यं इस प्रकार से कृष्णभावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात् "मेरा कुछ नहीं है" कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक सम्बन्ध में तथाकथित बन्धुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्यं विगतज्वर अर्थात् आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्णभावनाभावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

# ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः॥३१॥

ये—जो; मे—मेरे; मतम्—आदेशों को; इदम्—इन; नित्यम्—नित्यकार्य के रूप में; अनुतिष्ठन्ति—नियमित रूप से पालन करते हैं; मानवा:—मानव प्राणी; श्रद्धा-वन्त:—श्रद्धा तथा भक्ति समेत; अनसूयन्त:—बिना ईर्प्या के; मुच्यन्ते—मुक्त हो जाते हैं; ते—वे; अपि—भी; कर्मभि:—सकामकर्मों के नियमरूपी बन्धन से।

अनुवाद

जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्यारहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं वे सकाम कर्मी के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं।

#### तात्पर्ध

श्रीभगवान् कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अत किसी अपवाद के विना यह शास्त्रत सत्य है। जिस प्रकार वेद शास्त्रव है उसी प्रकार कृष्णभावनामृत का यह सत्य भी शास्त्रत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान् से इंप्यां किये दिना इस आदेश में टूड विश्वास रहें। ऐसे अनेक दार्शनिक है जो भगवत्यांता पर टीका रचते हैं, किन्तु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कमों के बन्पन से मुक्त नहीं हो सकते। किन्तु एक सामान्य पुरुष भगवान्। के इन आदेशों में टूडविश्वास करके कमी नियम के बन्पन से मुक्त हो जाता है भते ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्णभावनामृत के प्रारम्भ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन न हो पाए, किन्तु चूँकि मनुष्य इस नियम से अग्रसन्न नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किये बिना निष्ठापुर्वक कार्य करता है, अत वह विशुद्ध कृष्णभावनामृत को पाम होता है।

ये त्वेतद्दश्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमुद्धांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः॥३२॥

थे—जो,तु—किन्तु,एतत्—इस,अभ्यस्यन्त—ईर्यावरा,न—नही,अनुतिष्टन्ति— नियमित रूप से सम्पन्न करता है, भे—मेग, प्रतम्—आदेश, सर्व-ज्ञान—सभी प्रकार के ज्ञान मे, विमुद्धान्—पूर्णतया दिप्प्रमित, तान्—उन्हें, विद्धि—ठीक से जानो, नष्टान्—नष्ट हुए, अखेतस—कृष्णभावनारहित।

#### अनुवाद

किन्तु जो इंच्यांवश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन महीं करते उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्धमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट-भ्रष्ट समझना चाहिए।

#### तात्पर्य

यहाँ पर कृष्णभावनाभावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार एस अधिशासी की आज़ा के उल्लाघन के लिए दण्ड होता है उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दण्ड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बढ़ा क्यों न हो वह भून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पखदस, परमात्मा एव श्रीभगवान के प्रति अनिध हतता है। अत ऐसे व्यक्ति से बीवन की सार्थकता की आशा नही की जा सकती।

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति॥३३॥ सदृशम्—अनुसार; चेष्टते—चेष्टा करता है; स्वस्याः—अपने; प्रकृतेः—गुणों से; ज्ञान-वान्—विद्वान्; अपि—यद्यपि; प्रकृतिम्—प्रकृति को; यान्ति—प्राप्त होते हैं; भूतानि—सारे प्राणी; निग्रहः—दमन; किम्—क्या; करिप्यति—कर सकता है।

अनुवाद

ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है?

### तात्पर्य

कृष्णभावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान् ने सातवें अध्याय में (७.१४) कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धान्तिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक् करके माया के बन्धन से निकल पाना असम्भव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं, जो अपने को विज्ञान में बंद्धा-चढ़ा मानते हैं, किन्तु भीतर-भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं जिन्हें जीत पाना कठिन है। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान् क्यों न हो, किन्तु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बन्धन में रहता है। कृष्णभावनामृत उसे भौतिक बन्धन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने नियत कर्मों के करने में संलग्न क्यों न रहे। अतः पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। किसी को भी सहसा अपने नियतकर्म त्यागकर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अन्तर्गत कृष्णभावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय। इस प्रकार कृष्ण की माया के बन्धन से मुक्त हुआ जा सकता है।

# इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ। तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ!।३४॥

इन्द्रियस्य—इन्द्रिय का; इन्द्रियस्य-अर्थे—इन्द्रियविषयों में; राग—आसक्ति; द्वेषी—तथा विरक्ति; व्यस्थितौ—नियमों के अधीन स्थित; तयो:—उनके; न—कभी नहीं; वशम्—नियन्त्रण में; आगच्छेत्—आना चाहिए; तौ—वे दोनों; हि—निश्चय ही; अस्य—उसका; परिपन्थिनौ—अवरोधों।

अनुवाद

प्रत्येक इन्द्रिय का अपने विषय के प्रति राग-द्वेष वर्तमान रहता है। मनुष्य

को ऐसे राग तथा द्वेप के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में अवसेधक हैं।

तात्पर्ध जो लोग कृष्णभावनाभावित है वे स्वभाव से भौतिक इन्द्रियतुप्ति मे स्त होने में झिझकते है। किन्तु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शासों के यम-नियमों का पालन करना चाहिए। अनियन्त्रित इन्द्रिय-भोग ही भौतिक बन्धन का कारण है, किन्तु जो शासो के यम-नियमों का पालन करता है वह इन्द्रिय-विषयों मे नहीं फैंसता। उदाहरणार्थ, यौन-सुख बद्धनीव के लिए आवश्यक है और विवाह सम्बन्ध के अन्तर्गत यौन-सुख की छूट दी जाती है। शासीय आदेशो के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी सी के साथ यौन-सम्बन्ध वर्जित है, अन्य सभी सियो को अपनी माता मानना चाहिए। किन्तु इन आदेशो के होते हुए मनुष्य फिर भी अन्य शियों के साथ यौन-सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दिमत करना होगा अन्यथा वे आत्म-साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम-नियमों के अन्तर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है। किन्तु फिर भी हमे ऐसी छूटो के नियन्त्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम-निवमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अन्तर्गत इन्द्रियतृप्ति का अध्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है जिस प्रकार कि राजमार्ग तक में दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाय, किन्तु इसकी कोई गारन्टी (प्रतिभू) नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक सगति के कारण अत्यन्त दीर्घ काल से इन्द्रिय-सुख की भावना कार्य करती रही है। अत नियमित इन्द्रिय-भोग के वावजूद च्युत होने की हर सम्भावना बनी रहती है, अत सभी प्रकार से नियमित इन्द्रिय-भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्णभावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमाभक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के ऐन्द्रियकार्यों से विपक्ति हो जाती है। अत मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था मे कृष्णभावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इन्द्रिय-आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अन्तत कृष्णभावनामृत के पद पर आसीन होना है।

> श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः॥३५॥

श्रेधान्—अधिक श्रेयस्कर; स्व-धर्म —अपने नियतकार्य, विमुण-—दोपयुक्त भी, पर-धर्मात्—अन्यो के लिए उल्लिखित कार्यों की अपेक्षा; सु-अनुष्टितात्— भलीभाँति सम्पन्न; स्वधर्म—अपने नियतकर्मो में; निधनम्—विनाश, मृत्यु; श्रेय:-श्रेष्ठतर; पर-धर्म:-अन्यों के नियतकर्म; भय-आवह:-खतरनाक, डगवना।

अनुवाद

अपने नियतकर्मी को दोषपूर्ण ढंग से सम्पन्न करना भी अन्य के कर्गी को भलीभाँति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मी को करते हुए मरना पराये कर्मी में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है।

### तात्पर्य

आतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियतकर्मों की अपेक्षा अपने नियतकर्मों को कृष्णभावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियतकर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिए कर्म हैं। आध्यात्मिक कर्म कृष्ण की दिव्यसेवा के लिए गुरु द्वारा आदेशित होते हैं। किन्तु चाहे भौतिक कर्म हों या आध्यात्मिक कर्म मनुष्य को मृत्युपर्यन्त अपने नियतकर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक रगरों पर ये कर्म भिन्न-गिन्न हो सकते हैं, किन्तु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का रिखानत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभृत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किन्तु रजोगुणी क्षित्रय को उद्धत होना चाहिए। इस तरह क्षित्रय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमणः अपने हृदय को स्वन्छ बनाना चाहिए। किन्तु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लाँघकर कृष्णभावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्णभावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत् का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किन्तु वाद में वे ब्राह्मण हो गये। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किन्तु वाद में वे क्षत्रिय बन गये। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किन्तु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्णभावानामृत का पूरा बोध होना चाहिए। नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न-भिन्न हो चाहिए।

अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष । अनिच्छन्नपि वार्णोय बलादिव नियोजित ॥३६॥

अर्जुन उवाच---अर्जुन ने कहा, अथ-तब, केन--किस के द्वारा, प्रयुक्त---प्रेरित, अयम्---यह, पायम्---पाय, चरति---काता है, पूरण-----यिक, अनिच्छन्--न चाहते हुए, अपि---यद्यपि, वार्णीय---हे वृष्णिवशी, बलात्---वलपूर्वक, इच---मानो, नियोजित---लगावा गया।

अनुवाद

अर्जुन ने कहा है वृष्णिवशी । मनुष्य न चाहते हुए भी रापकर्मो के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो?

#### तात्पर्य

जीवात्मा परमेश्वर का अश होने के कारण मूलत आप्यात्मिक, शुद्ध एव समस्त भीतिक करुमयो से पुक्त रहता है। फलत स्वभाव से वह भीतिक जगत् के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। किन्तु वब वह माया के समर्ग मे आता है तब हा बिना पिड़क के और कभी-कभी मन के विरद्ध भी अनेक प्रकार से पापकमं करता है। अत कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यन्त प्रत्याशापूर्ण है कि जीवो की प्रकृति विकृत क्यो हो जाती है। यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किन्तु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किन्तु ये पापकमं अन्तर्यामी परमात्मा द्वारा ग्रेरित नहीं होते अपितु अन्य कारण से होते है जैसा कि भगवानु अगत रहनोक म बतलाएं।

श्री भगवानुवाच

काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धव । महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥३७॥

श्री-भगवान् उद्याच--श्रीभगवान् ने कहा, काम--विषयवासना, एप--यह, क्रोध--क्रोध, एप--यह, रजा-गुण--रजोगुण से, समुद्रभव--उत्पन्न, महा-अशन---सर्वभक्षी, महा-पाप्पा--महान पापी, विद्धि--जानो, एनम्--इसे, इह--इस ससार मे, वैरिणम्--महान् शत्रु।

#### अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा है अर्जुन! इसका कारण रजागुण के सम्पर्क से उत्पन्न काम है, जो वाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस ससार

# का सर्वभक्षी पापी शत्रु है।

### तग्त्पर्य

जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के सम्पर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण-प्रेम रजोगुण की संगित से काम में पिएणत हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर-प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में पिएणत हो जाता है, क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरन्तर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फँसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध रजोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आपको क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा काम करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाय तो मनुष्य को आत्म-आसक्ति के द्वारा क्रोध में पितत होने से बचाया जा सकता है।

अपने नित्य वर्धमान चिदानन्द के लिए भगवान् ने अपने आपको अनेक रूपों मे विस्तारित कर लिया और जीवात्माएँ उनके इस चिदानन्द के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतन्त्रता प्राप्त है, किन्तु अपनी इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इन्द्रियसुख में बदल देती हैं तो वे काम की चपेट में आ जाती हैं। भगवान् ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु की, सुविधा प्रदान करने के निमित्त की और जब जीवात्माएँ काम-कर्मों से पूर्णतया ऊव जाती हैं, तो वे अपना स्वरू जानने के लिए जिज्ञासा करती हैं।

यही जिज्ञासा वेदान्त-सूत्र का प्रारम्भ है जिसमें यह कहा गया है—अथातो ब्रह्मजिज्ञासा—मनुष्य को परम तत्त्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्त्व की परिभाषा श्रीमद्भागवत में इस प्रकार दी गई है—जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च—सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत्प्रेम में या कृष्णभावना में परिणत कर दिया जाय—या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएँ हों तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान् राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किन्तु ऐसा करने से वे भगवान् के सबसे बड़े भक्त बन गये। यज्ञँ पर भी भगवान् को प्रसन्न करने के लिए श्रीकृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह अपना क्रोध शत्रुओं पर दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्णभावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रह कर मित्र बन जाते हैं।

# धूमेनाव्रियते विह्निर्यथादशौं मलेन च। यथोल्बेनावृतो गर्थस्तथा तेनेदमावृतम्॥३८॥

धूमेन धुएँ से; आवियते का जाती है, वहि आगि, यथा जिस प्रकार, वैभन अर तः आध्ययत् क्य णवा ह, वाह आध, वथा जन प्रकार, आदर्भः - गीशा, दर्जेण, मतेन पूल से, से - भीः, यथा जिस प्रकार, आदमाः भागाः, ६५४, भलन-पुल सं, च-भाः, धयाः जससं प्रकारः, उत्त्वेन-गर्भाताव हाराः, आवृत्त- हेका हता है, गर्भ-भूणः, गर्भः, तथा-जसं प्रकार; तेन-काम से, इदम् यह, आवृतम् उका है।

जिस प्रकार अग्नि धुएँ से, दर्पण पूल से अथवा भूण गर्भागय से आवृत रेशत क्यार जाता वर्र म, वर्ष्ण वर्षण म जववा कृष्ण गणाव म जावृत रिता है, उसी प्रकार जीवात्मा उस काम की विभिन्न पाताओं से आवृत रहता है।

जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियों है निनसे उसकी गुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है यहा अप्रि हैं भुजी, दर्गण पर घूल तथा भूण पर गर्भाशात जब काम की उपमा धूम से ती जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्कृतिम की अप्रि कुछ कुछ प्रवाराम्य ११ पूर्व राज्य ११, भव वावारमा ज्ञाव प्राणाभाववासूव का उष्ट-उष्ट अंशत भारता १ ता अत्रका अभा उर व आयुर आज त व वा एकता १ ता यद्यपि जहीं कहीं धुओं होता है वहीं अप्रि का होना अनिवार्य है, किन्तु प्रारम्भिक पद्मान पाल पाल उपा लक्षा हु पल जान पा लगा जागाप है। पाणु आवश्या में अपि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्णभावनामृत अवस्था म आप्र का अत्यक्ष आभव्याम नहा हाता। ४० अवस्था राज्यावाचाम के ही है। दर्पण पुर पूल का उदाहरण मन रूपी र्पण को अनेकानेक जाध्यात्मक विधियों से स्वच्छ करने की विधि के समान है। इसकी सर्वप्रेष्ठ विधि है भगवान् के पवित्र नाम का स्वीतन। गर्भागव द्वारा आवृत भूण का हैंशन्त असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ-स्थित शिमु हथर-उधर हिलने के लिए भी स्वतन्त्र नहीं एता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृद्ध भी जीवात्माएँ है, किस् उत्तमें काम की प्रवलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योगि मिली है कि वै प्राय चेतनाग्राच होते है। धूमिल दर्पण पशु परित्यो प्रता थान । जाता ह । क व आव व्यानाशूट्य छता छ। पूज्यत द्वरण पर्स अवस्थ के समान है। मीच के स्था क समान ह आर पूर्व से आवृत आप्त मनुष्य क समान ह। गनुष्य क हम में जीवातमा में थोड़े बहुत कृष्णभावनामृत का उदय होता है और यदि वह म श्रावातमा म थाइ बहुत कृष्णभावनाभृत का उद्दर्भ छता ह आर पाद वर्त और प्राप्ति करता है तो आध्यात्मिक-जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रक्रविता हो सकती है। यदि अप्ति के पुएँ को ठीक से नियनित किया नाय तो अप्ति चल सकती है, अत यह मनुष्य बीवन बीवातमा के लिए ऐसा सुअवसर है वटा संकता है, जात वह अनुष्य व्यावन व्यावतमा का त्यार एका पुज्यकार ह विससे वह ससार के बस्पन से हुँद सकता है। मुख्य जीवन में काम हसी राष्ट्र को योग्य निर्देशन में कृष्णभावनामृत के अनुशीलन हांग्र बीता वा सक्ता

# आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च॥३९॥

भावृतम्—ढका हुआ; ज्ञानम्—शुद्ध चेतना; एतेन—इससे; ज्ञानिन:—ज्ञाता का; नत्य-वैरिणा—नित्य शत्रु द्वारा; काम-रूपेण—काम के रूप में; कीन्तेय—हे हन्तीपुत्र; दुष्पूरेण—कभी भी तुष्ट न होने वाली; अनलेन—अग्नि द्वारा; च—भी।

अनुवाद

इस प्रकार चतुर जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु ते ढकी रहती है जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है।

### तात्पर्य

मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय-भोग क्यों न किया जाय काम की तृप्ति नहीं होती, जिस प्रकार कि निरन्तर ईधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। भौतिक जगत् में समस्त कार्यकलापों का केन्द्रविन्दु मैथुन (कामसुख) है, अतः इस जगत् को मैथुन्य-आगार या विषयी-जीवन की हथकड़ियाँ कहा गया है। एक सामान्य वन्दीगृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन-जीवन द्वारा बन्दी बनाये जाते हैं। इन्द्रियतृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत् में जीवात्मा की अविध को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इन्द्रियतृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किन्तु यह प्रसन्नता की अनुभूति हो इन्द्रियभोक्ता की चरम शत्रु है।

# इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्।।४०॥

इन्दियाणि—इन्द्रियाँ; मनः—मन; बुद्धिः—बुद्धि; अस्य—इस काम का; अधिष्ठा-नम्—निवासस्थान; उच्यते—कहा जाता है; एतैः—इन सबों से; विमोह-यति— मोहग्रस्त करता है; एषः—यह काम; ज्ञानम्—ज्ञान को; आवृत्य—ढक कर; देहिनम्—शरीरधारियों का।

अनुवाद

इन्द्रियाँ, मन तथा बुद्धि इस काम के निवासस्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है।

#### तात्पर्य

नै्कि शतु ो बद्धजीव के शरीर के विभिन्न सागरिफ स्थानों पर अभाग अधिकार नर लिया है, अत भगवान कृष्ण 31 स्थानों का सकेता कर रहे है जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ते कि शतु करों गरि मन समस्त इन्द्रियों के कार्यकलापों का केन्द्रविन्दु है, अत जल हम इन्द्रिय-विषयों के सम्बन्ध में सुनते है तो मा इन्द्रियात्रि के रामस्त भाग का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इन्द्रियां काम की शरण/स्थली का जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बा जाती है। सुद्धि आस्ता की निकट पड़ोसन है। कामगय सुद्धि से माराग प्रमावित होती है जिससे उसमें अहकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इन्द्रियों से अमना तादात्रस्य कर लेती है। आरमा को भीतिक इन्द्रियों का भोग करने की लत पड जाती है जिसे वह वास्तविक सुख्य मान बैठती है। श्रीम्यभागन्त में (१०८४ १३) भाराग के इस मिध्या स्वरूप की अल्युतम विवेचना की गई है

यस्यात्मबुद्धि कुणमे त्रिधातुके स्वधी कलत्रादिषु भौम इज्यधी॥ यत्तीर्थबुद्धि सलिले न कर्हिचज्जनेष्वभिन्नेषु स एव गोखर॥

"जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पृज्य गासत है और जो तीर्थस्थलों की यात्रा दिव्यज्ञा यात्ते पुरुष से भेट करो के लिए नहीं, अपितु स्नान करने के लिए करता है उसे गंधा या गांथ के समान समझना चाहिए।"

#### तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। पाप्मानं प्रजिह होनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्॥४१॥

सस्मात्—अत, त्वम्—तुम, इन्द्रियाणि—इन्द्रियो को, आसी—प्रारम् म, नियम्य—नियमित करके, भरत-ऋषम—हे भरतवशियों में भेष्ठ, पापानाम्—पप के महान् पतीक को, प्रजहि—दमन करो, हि—निश्चय ही, एतम्—इस, तान—ज्ञान का, जिज्ञान—शुद्ध आत्मा के वैश्वानिक श्चान का, नाशनम्—सहत्तं, विवास करने वाला।

अनुवाद इसिलए हे भारतविशियों में श्रेष्ठ अर्जुन! प्राराभ में ही इन्द्रियों को यग में करके इस पाप के महान् प्रतीक (काम) का दमन करो औंग ज्ञान तथा आत्म-साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो।

### तात्पर्य

भगवान् ने अर्जुन को प्रारम्भ से ही इन्द्रिय-संयम करने का उपदेश दिया जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके जो आत्म-साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध अर्थात् यह ज्ञान कि आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके सम्बन्ध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद्भागवत में (२.९.३१) इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है:

ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितम्। सरहस्यं तदङ्गं च गृहाण गदितं मया।।

"आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यन्त गुह्य एवं रहस्यमय है, किन्तु जब स्वयं भगवान् द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है।" भगवद्गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान (ज्ञान तथा विज्ञान) प्रदान करता है। जीव भगवान् के अभिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान् की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्णभावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारम्भ से इस कृष्णभावनामृत को सीखना होता है जिससे वह पूर्णतया कृष्णभावनाभानवित होकर तदनुसार कर्म करे।

काम ईश्वर-प्रेम का विकृत प्रतिबिम्ब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। किन्तु यदि किसी को प्रारम्भ से ही कृष्णभावनामृत की शिक्षा दी जाय तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर-प्रेम का काम रूप में विकृत हो जाने पर स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुःसाध्य हो जाता है। फिर भी, कृष्णभावनामृत इतना शिक्तशाली होता है कि विलम्ब से प्रारम्भ करने वाला भी भक्ति के विधि-विधानों का पालन करके ईश्वरप्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में, या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्णभावना या भगवद्भिक्ति के द्वारा इन्द्रियों को वश में करना प्रारम्भ कर सकता है जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है।

# इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः॥४२॥

इन्द्रियाणि—इन्द्रियों को; पराणि—श्रेष्ठ; आहु:—कहा जाता है; इन्द्रियेभ्य:— इन्द्रियों से बढ़कर; परम्—श्रेष्ठ; मन:—मन; मनस:—मन की अपेक्षा; तु—भी;

परा—्त्रष्ठ, बुद्धि—बुद्धि, य—जो, बुद्धे—बुद्धि से भी, परत—श्रेष्ठ, हि—किन्तु, स—वह।

कर्मोन्त्रयाँ जह पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इन्द्रियों से बढ़कर हैं, सुद्धि मन से भी उच्च है और वह (आत्मा) दुद्धि से भी बढ़कर है।

इन्द्रियों कार्यकलापों के विभिन्न हार है। काम का निवास शरीर में है, भाजना कानकारमाना का व्यापन हार है। जा का का क्वाच संवाद म ह, किसु उसे इंडिय रूपी इसीडे प्राप्त है। अत कुरा मिलाकर इंडियाँ शरीर में श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ वेतना या कृष्णभावनामुन होने पर वे हार काम में नहीं स श्रष्ठ हा श्रष्ठ चवना वा कृष्णभावनाभूव हान पर व हार काम म नहा ओते। कृष्णभावनाभूव में आत्मा भगवान् के साथ सीधा सावन्य स्वापित आता कृष्णभावनाभृत म आत्मा भगवानू क साव वामा सम्बन्ध स्थापत के अत यहाँ पर वर्णित शामिक कामों की श्रेसता परमास्मा मे करता है, जाती है। मारीरिक कर्म का अर्थ है हैन्द्रियों के कार्य आकर समाप्त हा जाता है। आसारक कम का अब ह इंग्डिया क काव और इन इंडियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कमों का अवरोध। आर इन इंग्ड्रिय के अवध्य का अब ह सार शाधारक कमा का अवध्य । होकिन देंकि मन सक्रिय खिता है, अत हारीर के मीन तथा स्थिर हिने पर भी मन कार्य काता खिता है, अश्व स्थिर के मीन तथा स्थिर हिने हता है। किन्तु मन के ऊपर भी हिंद की सकल्पमिक होती है और बुद्धि क भा ऊपर स्वय आत्मा ह। अत यद आत्मा अत्यव रूप न प्रसातमा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ—यथा बुद्धि, यन तथा पंधाला व धा पर ता जन्म पार जानान्त्वन वा वुग्धा ना तथा इन्द्रियो न्वत स्व हो जावेगे। क्वोपनियद् में एक ऐसा ही अस है विसमे शाह्मा प्यत का का कावगा। कारामावद म एक एका हा कहा गया है कि इन्त्रिय-विचय इन्त्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इन्त्रिय-विचयों से शेष्ठ हैं। अत यदि मन भगवान की सेवा में निस्तार लगा रहता है स श्रष्ठ हा जात थाद भन भगवान का खवा भ भगवार लगा एका ह तो इन इन्द्रियों के अन्यत्र रत होने की सम्भावना नहीं रह जाती। इस ा भूग भारत्या का अन्यत्र १० हान का सम्भावना नहा रह आवा। इस मानेवृत्ति की विवेचना की जो चुकी है। पर हुएवा मिनवित- परि मन भारत्या की किया केवा है का उन्ने के बक्क किया है कर करे भगवात् की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने भगवान् का १५०४ सवा भ लगा ६६ ता पुष्क १०५४। भ अलभ लग गण की सम्भावान नहीं रह जाती। कटोपनियद् में ओलम को महार् कहा का सम्भावान नहा १६ जाता। कलागानगर व जातमा का गण्य का गया है। अत आहमा इन्द्रिय-विषयो, इन्द्रियो, मन तथा बुद्धि उन सम्रके उत्तर है। अत सारी समस्या का हल यह है कि आता के स्वस्य को प्रत्यक्ष समझा जाय।

अत्यव कामा काय। मुख्य को चाहिए कि बुँढि के इस आत्मा की स्वामाविक स्थिति को दूरे और फिर मन को मिस्तर कृष्णभावनामृत में लगाये रहे। इससे का ब्रह्म आर १५० भन का भिरतार कृष्णभावनाभूत म लगाव रखा इसस सारी समस्या हेल हो जाती है। सामान्यत नवदीवित अध्यात्मवादी को विष्य कारण वर्ष का ज्याम का कामान्यव पवदावाव ज्ञान्यामवादा का महाय को अपनी दुदि का उपयोग कार्क मन को संशक्त साथ-साथ अ है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान् के शरणा बनाना होता

कृष्णभावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है और यद्यपि इन्द्रियाँ सर्प के समान अत्यन्त विलष्ठ होतीं, किन्तु ऐसा करने पर वे दन्त-विहीन सौपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा वुद्धि, मन तथा इन्द्रियों का भी स्वामी है तो भी जव तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्णभावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता तव तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी सम्भावना वनी रहती है।

# एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जिह शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्।।४३॥

एवम्—इस प्रकार; वुद्धे:—वुद्धि से; परम्—श्रेष्ठ; वुद्ध्वा—जानकर; संस्तम्य— स्थिर करके; आत्मानम्—मन को; आत्मना—सुविचारित वुद्धि द्वारा; जिह्—जीतो; शत्रुम्—शत्रु को; महा-वाहो—हे महावाहु!; काम-रूपम्—काम के रूप में; दुरासदम्—दुर्जेय।

अनुवाद

इस प्रकार हे महावाहु अर्जुन! अपने आपको भीतिक इन्द्रियों, मन तथा वृद्धि से परे जान कर और मन को सावधान आध्यात्मिक वृद्धि (कृष्णभावनामृत) से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम-रूपी दुर्जेय शत्रु को जीतो।

## तात्पर्य

भगवर्गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्पतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम-लक्ष्य न मान कर अपने आपको भगवान् का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्णभावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इन्द्रियतृप्ति की इच्छाएँ बद्धजीव की परम शत्रु हैं, किन्तु कृष्णभावनामृत की शक्ति से मनुष्य इन्द्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियन्त्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियतकर्मों को वन्द करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे-धीरे कृष्णभावनामृत विकसित करके भौतिक इन्द्रियों तथा मन से प्रभावित हुए विना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लिक्षत स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। संसार की अपिएक्व अवस्था में दार्शनिक चिन्तन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इन्द्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने

यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान् ने अपने शिप्य सूर्यदेव विवस्वान् को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम १२,०४,००,००० वर्प पहले कही गई और मानव समाज मे यह २० लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान् ने लगभग ५,००० वर्ष पूर्व अर्जुन से पुन कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह *गीता* के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए *गीता* सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवशी है। चूँकि भगवद्गीता वेदों के ही समान है क्योंकि इसे श्रीभगवान ने कहा था, अत यह ज्ञान अपौरुपेय है। चुँकि वैदिक आदेशो को यथारूप मे बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है फलत गीता को भी किसी सासारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक अपनी-अपनी विधि से गीता के विषय में चिन्तन कर सकते हैं, किन्त यह यथारूप *भगवद्गीता* नहीं है। अत *भगवद्गीता* को शिप्य परम्परा से यथारूप मे ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान् ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्यांक से कहा।

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदु । स कालेनेह महता योगो नष्ट. परंतप॥२॥

एवम्—इस प्रकार, परम्परा—शिष्य परम्परा से, प्राप्तम्—प्राप्त, इमम्—इस विज्ञान को, राज-ऋषयः—साधु राजाओं ने, विदु—जाना, स—वह ज्ञान, कालेन— कालक्रम से, इह—इस ससार मे, महता—महान, योग-—परमेश्वर के साथ अपने सम्बन्ध का विज्ञान, योगविद्या, नष्टु—छित्र-भिन्न हो गया, परन्तप—हे शतुओं को दमन करने वाले अर्जुन।

अनुवाद

इस प्रकार यह परम विज्ञान शिष्य-परम्पर द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्पियों ने इसी विधि से इसे समझा। किन्तु कालक्रम में यह परम्परा छित्र हो गई, अत यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। ताल्पर्य

यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजर्षियों के लिए थी क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊरर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवदगीता कभी भी आसुर्प पुरुषों के लिए नहीं थी जिनसे किसी को भी इसका लाभ नहीं मिलता और जो अपनी-अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करेंगे। अत जैसे ही असाघु भाष्यकार्प के निहित स्वार्थों से गीता का मूल

उद्देश्य उच्छिन्न हो गया तो पुनः शिष्य-परम्परा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। पाँच हजार वर्ष पूर्व भगवान् ने स्वयं देखा कि शिष्य-परम्परा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोपित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं (विशेषतया अंग्रेजी में) कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक शिष्य-परम्परा के अनुसार नहीं हैं। विभिन्न संसारी विद्वानों ने असंख्य टीकाएँ की हैं, किन्तु वे प्रायः सभी श्रीकृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितान्त आवश्यकता थी जो परम्परा (शिष्य-परम्परा) से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवद्गीता यथारूप मानवता के लिए महान् बरदान है, किन्तु यदि इसे ज्ञान का भाष्य समझा जाय तो यह समय का अपव्यय होगा।

# स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्॥३॥

सः—वही; एव—निश्चय ही; अयम्—यह; मया—मेरे द्वारा; ते—तुमसे; अद्य—आज; योगः—योगविद्या; प्रोक्तः—कही गयी; पुरातनः—अत्यन्त प्राचीन; भक्तः—भक्त; असि—हो; मे—मेरे; सखा—मित्र; च—भी; इति—अतः; रहस्यम्—रहस्य; हि—निश्चय ही; एतत्—यह; उत्तमम्—दिव्य।

### अनुवाद

वहीं यह प्राचीन योग, परमेश्वर के साथ सम्बन्ध का विज्ञान, मेरे द्वारा तुमसे कहा जा रहा है क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो।

### तात्पर्य

मनुष्यों की दो श्रेणियाँ हैं—भक्त तथा असुर। भगवान् ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। किन्तु असुर के लिए इस परम गुहाविद्या को समझ पाना सम्भव नहीं है। इस परम ज्ञानग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएँ हैं और कुछ असुरों की। जो टीकाएँ भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किन्तु जो असुरों द्वारा की गई हैं वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्रीकृष्ण को भगवान् के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पदिचन्हों का अनुसरण करते हुए किया जाएगा वह इस परमविद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा होगी। किन्तु असुर भगवान् कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह-तरह

PC3

का मनगढत बाते करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को अगाह कार्त रहते हैं। ऐसे कुमार्ग से बचने के लिए यह चेतावनी है। का उत्पत्त करा प्रवाहण कर प्रवाहण कर और शीमहामानस्पीता के इस प्रमिविज्ञान से लाभान्वित हो।

अपरं भवतो जन्म एरं जन्म विवस्वतः।

कथमेतद्विजानीयां त्वमादी प्रोक्तवानिति॥४॥

अर्जुन: उवाच-अर्जुनं ने कहा, अपराय-अर्वाचीन, कनिष्ठ, भवत-आपका, जना अवाव अनुन न कहा, अधरम् अवावान, कानम्, भवत आपम् जन्म-जना; परम् अष्ट (ज्येष्ट), जन्म-जन्म, विवस्तत स्वित्व का, क्षत्रम् केतं, एतत् यह, विजानीयाम् वै समञ्जू, त्वम् चुमने, आर्ता आराम में; प्रोक्तवान् उपदेश दिया, इति—इस प्रकार।

अर्जुन ने कहा: सूर्यदेव विवासान् आए से पहले हो चुके (ज्येष्ठ) तो र्रापुत में करते. पुत्रपद्ध विवस्तात् आप स्त पहल वर्ग पुत्र प्रथम स स्तित् में केले समझे कि प्राप्तम में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था।

जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है तो फिर उसे कृष्ण के बननो पर विश्वास क्यों नहीं हो हा था? तथ्य यह है कि अर्जुन अपने लिए यह पर विश्वास वया गहा हा रहा था। राज्य यह छ।वा ज्युप जन्म १८५५ एक विज्ञासा नहीं कर रहा, अपितु उन सबी के लिए हैं जो भगवान में विश्वास ार्थाचा गांव कर ६६, आपतु उन चवा क त्यार ह जा मगवान म व्यवसाम महीं करते, अथवा उन असुरों के लिए हैं जिन्हें यह विचार पसन्द नहीं है कि कृष्ण को भगवान् माना जाय। उन्हों के लिए अर्जुन यह बात इस ताह कि होते हैं, मानों वह स्वयं भावान या कृष्ण से अवगत न ही। वैसा रि रेष है। हे, बाजा वह स्वयं भगवान् या कृष्ण सं अवगत न है। जसा कि इसने अच्चाय में सम्ह हो जाएगा, अर्जुन भतीभाँति जानता था कि कृष्ण श्रीभावान् प्रधान जान्या न त्यार हा जाएगा, अञ्चन नतात्राच जानवा वा का कुल्य जानगण्य है और वे प्रत्येक वसु के मृतमोत है तथा ब्रह्म की वस्तरीमा है। निस्तर्वह ह आर व अत्थन वस्तु क भूतभाव ह तथा भ्रंस का वरमवाना ह। स्थानिक इस्तु इस पृथ्वी वर देवकी के पुत्रभाव ह तथा भ्रंस का वरमवाना ह। स्थानिक व्यक्ति कुम्म इस प्रथम पर ६००म का उन रूप में आ जनवारण छुर। जानान्य जाता के लिए यह समझ पाना अस्पन्त कविन है कि कुम्म किस प्रकार उसी शास्त्रा क तरा पर वानक भाग जारबना काठन है कि मुख्य किस अकार उसा सारवात आहितुहुत श्रीभावान के रूप में रहे आहें। अंत इस बात को स्पष्ट करने के तिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रस्त पूछा जिससे ने ही प्रामणिक स्थ के लिए हा अशुन न कृष्ण हा यह अस्त पूछा ज्वसत व हा आसाव्यक रूप में बताएँ। कृष्ण परम प्रमाण है यह तथ्य आज ही नहीं अनत्तकाल से सारे भ बताए। कृष्ण पर्त अभाग है पह वान्त जान है। जनसम्भार व नार विरव हारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार कर्त विदेश हैं। प्र स्वांकार किया जावा की है। कवर अधुर के उपन्यकार कवा रहे हैं। जो भी हो, जैकि कृष्ण सर्वस्वीकृत प्रम प्रमाण है, असे अर्कुन उस्से में प्रस्त करता है जिससे कृष्ण स्वय बताएँ और असुर तथा उनके अनुवाधी निस भौति अपने तिए वोड-मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे है उससे बचा

जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अगने कल्याण के लिए कृष्णविद्या को जानें। अतः जब कृष्ण स्नयं अपने विगय में बोल रहे हों तो यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगें, क्योंकि वे अगने ही दृष्टिकोण से कृग्ण का अध्ययन करते हैं, किन्तु जो भक्त हैं वे साक्षात् कृष्ण द्वारा उच्चारित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण के ऐसे प्रागाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिकगण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं वे भी कृष्ण को अतिमानव, सिच्चितनन्द विग्रह, दिव्य, त्रिगुणातीत तथा दिक्काल के प्रभाव से परे समझ सकेंगे। अर्जुन की कोटि के श्रीकृष्ण भक्त को कभी भी श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो राकता। अर्जुन द्वारा भगवान् के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं।

# श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप।।५।।

श्री-भगवान् उवाच—श्रीभगवान् ने कहा; बहूनि—अनेक; मे—गेरे; व्यतीतानि— बीत चुके; जन्मानि—जन्म; तव—तुम्हारे; च—भी; अर्जुन—हे अर्जुन; तानि—उनको; अहम्—मैं; वेद—जानता हूँ; सर्वाणि—सभी; न—नहीं; त्वम्—तुम; वेत्थ—जानते हो; परन्तप—हे शत्रुओं को दमन करने वाले।

अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा: तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सबका स्मरण है, किन्तु हे परंतप! तुग्हें उनका स्मरण नहीं है।

### तात्पर्य

ब्रह्मसंहिता में (५.३३) हमें भगवान् के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है——

ः अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपमाद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च। वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥

''मैं उन आदि पुरुष श्रीभगवान् गोविन्द की पूजा करता हूँ जो अद्वैत. अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनन्त रूपों में उनका विस्तार है, किन्तु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त रहते हैं। श्रीभगवान् के ऐसे सच्चिदानन्द रूप को भाष श्रेष्ठ वैदिक निद्धान् जानते हैं, िन्तु विशुद्ध आन्य भगा में बो अके स्पीन नित्य ही होते रहते हैं।" इत्यसहिता में ही (५३९) कहा गया है\_

रामदिम्हित् कंलानिममेन विष्ठत् मनावतामम्बर्गत् भुवनेतृ किन्तु। कृष्ण स्वय सममवर्ष परम पुमान् यो गीति स्मादिपुरम तमह भनाम॥ १भे उन भीभानार् भीविन्द की पूजा करता हूँ भो भाग, उत्तिर भनाम॥ तथा असावतारो में नित्य स्थित रहते हुँए भी कृष्ण ॥म से निल्यात आदि अस्तारा है और जो स्वय भी अवतरित होते हूँ।"

वेदों में भी कहा गया है कि अह्मय होते हुए भी भगनान् अमहा रूगा गाज्यस्त वदा भ आ कहा गया हूं कि अहब हत हुए भा भगवान जनहां है। में अब्हें होते हैं। वे उस वैद्याणि के समा है को अना म पावित्ति म असार होता है। व उस वद्वमाण क समा ह का जाता हा गामवात काते हुए भी एक ही रहता है। वे सारे रूप निर्मुस निकाम भक्त ही साज कार हुए मा एक हा रहता है। य सार रूप 1नसूच 17 मान पात र पात्र पति है, केवल वेदी के अध्ययन में उनको भी समझा जा सकता (वेस्प्र वात है क्यांत वहां के अन्तवन न अवन ॥। वामा न वामा (न्यां इत्याम्ब्रुलभगातमाको)। अर्चुन क्रेमें भक्त कृत्या के तित्य ग्रांता है औ। उन् तुरामानुतामानमाता।। अभुन अभ भक्त कृष्ण ग भाव वादा ए आ। अभ भी भावान् अनतित होते हैं तो उनके पार्षद् भक्त भी निम्म रूपो में उनकी मा भाषात् अवतास्त हात ह ता उनके पापद् भक्त भाषाभा रूपा म उनके सेवा करने के लिए उनके माथ-साथ अवतास्त तेते हैं। अर्जा तेसा ही भक्त हैं और इस स्लोक से पता बलता है कि लाम में पूर्व उस भगता कुण ह आर इस रेलाक सं पता चलता हु। इन लाता । प्राप्त वर्ष पता प्राप्त । प्राप्त प्राप्त वर्ष पता प्राप्त । प्राप्त प्र प्रतिस्थाता का प्रवचन प्रियव विवस्था व रागा वा छ। १० प्रवच वर्ष भी किसी भिन रूप में उपस्थित था। किसी भागा तथा अर्जुन में यह अना है कि मानार को यह पटना याद रही आई जिस्से अर्थन में पा नमा रात सन्ता। नित्र असा जीवातमा तथा परिस्वर म यामे अन्तर है। यद्यापि अर्जी को यहाँ पाम राक्तिमासी भीर के रूप में सम्बोधित किया गया है जा महुन् ा पहा पर्स आक्रमाता भर क रूप म सम्बाग्धा क्रिया ग्वा र का स्वरात्र को देमन कर सेवता है, किन्छ विगत जन्मों में जो गटाका गर्दे हैं उन्हें स्परम रहे। अत भीतिक द्रष्टि से बीच चाहे किता म पारण रखन म वह अवम ह। अव मावक इग्रह ए बाव चाह एकव ग्रा हो बड़ा क्यों न हो, वह कभी पामेरवर की समता नहीं का सकता। भावा। वंडा वचा न हा, वह कामा प्रसरवर का संगता वहा कर संकाम न्यान का नित्य संगी नित्यित रूप से मुक्त पुरुष होता है किसू वह भगगा। न्यान का को कोका, व्यक्तिक के समान के स्वतान का स्वतान का स्वतान का का नाप क्या नारका लुप स तुक तुल्प हाता । विशे पर कारा है। तुल्य नहीं होता। ब्रह्मसहिता में पमनान की अन्तु। कहा पमा निमना आई पुष्प पठा ११११। अध्यावका म वाप्याप का वाप्यु हता है कि भावक धार्यक में एवं हुए भाव अपने का भूवव हहा अव भगवान् तथा जीव बभी भी सभी तस्त से प्रकृतिमान नहीं ही सकत, पत्र किन्तु देवी कृपा से पक्त तुस्त भगवान की अञ्चल स्थिति को समझ जाता है जबिक अगत या अमुर इस दिव्य क्वृति वो गौ समझ पाता। फलान्वस्प भीता के विवरण आहुएँ मस्तिकों में नहीं वह पाते। कृष्ण को लामा वर्ष पूर्व सम्पन्न बायाँ की स्पृति बनी हुई है, किन्तु अर्जून को नहीं गयणि अर्जुन

तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत प्रकृति के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ-साथ जीवात्गा सब कुछ भूल जाता है, किन्तु कृष्ण स्मरण रखते हैं क्योंकि वे अपने सिन्तिनन्द शरीर को नहीं बदलते। वे अद्वैत हैं जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनमें (आत्मा) कोई अन्तर नहीं है। उनसे सम्बंधित हर वस्तु आत्मा है जबिक बद्धजीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूँकि भगवान् के शरीर तथा आत्मा अभिन्न हैं. अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न गहती है, जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान् की इस दिन्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं।

# अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाग्यात्ममायया।।६।।

अजः—अजन्मा; अपि—तथापि; सन्—होते हुए; अव्यय—अविनाशी; आत्मा—शरीर; भूतानाम्—जन्म लेने वालों के; ईश्वरः—परमेश्वर; अपि—यद्यि।; सन्—होने पर; प्रकृतिम्—दिव्य रूप में; स्वाम्—अपने; अधिष्ठाय—इरा तग्ह स्थित; सम्भवामि—मैं अवतार लेता हूँ; आत्म-गायया—अपनी अन्तरंगा शक्ति से।

अनुवाद

यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं सगस्त जीवों का स्वामी हूँ तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ।

### तात्पर्य

भगवान् ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भाँति प्रकट हो सकते हैं, किन्तु उन्हें विगत अनेकानेक "जन्मों" की स्मृति बनी रहती है, जबिक सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को नुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तब दुबारा भगवान् अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान् कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भाँति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्धजीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किन्तु

अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक लगत् में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहान्तर करता रहता है। किन्तु भगवान् ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अन्तरगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, श्रीकृष्ण इस जगत् में अपने आदि शाश्वत स्वरूप मे दो भुजाओ मे बाँसुरी धारण किये अवतारत होते हैं। वे इस भौतिक जगत् से निप्कलुपित रह कर अपने शाख्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते है और ब्रह्माण्ड के स्वामी होते है तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भाँति प्रकट हो रहे है। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भौति क्षय नहीं होता फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था में तथा कुमारावस्था से तरणावस्था प्राप्त करते है। किन्तु आश्चर्य कुमारातस्था म तथा कुमारातस्था सं तरणावस्था ग्राम करते हैं। किन्तु आस्वयं
उनके अनेक पीन ये वा दूसरे शब्दों से भी में शुद्ध के समय
उनके अनेक पीन थे या दूसरे शब्दों से, वे भीतिक गणना के अनुसार काफी
वृद्ध थे। फिर भी वे बीस-पच्चीस वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमे कृष्ण
की वृद्धावस्था का कोई वित्र नहीं दिखता क्योंकि वे कभी भी हमारे समान
वृद्ध नहीं होते यदापि वे तीनो काल मे—भूत, वर्तमान तथा भविष्यकाल मे—सब्य वयोंबुद्ध पुत्र है। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या
बदलती है। अत यह स्पष्ट है कि इस क्यात् में एहते हुए भी वे उसी अजनमा
सच्चिदानन्द रूप वाले हैं जिनके हिच्च शरीर श्राथा बुद्धि में कोई परिवर्तन महीं होता। वस्तुत उनका अविभाव-तिरोभाव सूर्य के उदय के समान है जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी हृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी हृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते है कि सूर्य अस्त हो गया है और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते है कि वह क्षितिज मे है। वस्तुत सूर्य स्थिर है, किन्तु अपनी अपूर्ण एव तृदिपूर्ण इन्द्रियो के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते है। और चूकि भगवान् का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है अत स्पष्ट है कि वे शास्वत है, अपनी अन्तरणा शक्ति के कारण आनन्दस्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कल्पित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान् अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतर्तित होते रहते हैं। वेदान्तों से भी पृष्टि होती है कि यद्यपि भगवान् जन्म लेते प्रतीत होते है, किन्तु तो भी वे शरीर-परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद्भागवत मे वे अपनी माता के समक्ष नारायण क्या भारता प्रकार है। अवस्थानिक न व अपना भारता के समस्य नारायण रूप में चार भुजाओं तथा पहुऐस्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते है। उनका आद्य शास्त्रता रूप में प्राकट्य उनकी अहैतुकी कृषा है वो जीवों को प्रदान की जाती है जिससे वे भगवान् के यथारूप में अपना ध्यान केन्द्रित कर सके न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार *माया या आत्म-माया* शब्द भगवान् की अहेतुकी कृपा का सूचक

है। भगवान् अपने समस्त पूर्व आविर्भाव-तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किन्तु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंिक इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अतिमानवीय लीलाएँ करते रहते हैं। अतः भगवान् निरन्तर वही परमसत्य रूप हैं और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अन्तर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान् इस संसार में क्यों अवतार लेते और अन्तर्धान होते रहते हैं? अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है।

# यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्॥७॥

यदा यदा—जब भी और जहाँ भी; हि—निश्चय ही; धर्मस्य—धर्म की; ग्लानि:—हानि, पतन; भवति—होती है; भारत—हे भरतवंशी; अभ्युत्थानम्—प्रधानता; अधर्मस्य—अर्धम की; तदा—उस समय; आत्मानम्—अपने को;सृजा-मि—प्रकट करता हूँ; अहम्—मैं।

अनुवाद

हे भरतवंशी! जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब-तब मैं अवतार लेता हूँ।

## तात्पर्य

यहाँ पर सृजािम शब्द महत्वपूर्ण है। सृजािम सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंिक पिछले श्लोक के अनुसार भगवान् के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंिक उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजािम का अर्थ है कि भगवान् स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान् कार्यक्रमानुसार ब्रह्मा के एक दिन में सातवें मनु के २८वें युग में द्वापर के अन्त में प्रकट होते हैं, किन्तु वे इस नियम का पालन करने के लिए वाध्य नहीं हैं क्योंिक वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिये हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुप्य अधार्मिक हो जाता है। शीमद्भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान् के नियम हैं। केवल भगवान् ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हदय में से भगवान् द्वारा उच्चरित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान् के प्रत्यक्ष आदेश हैं (धर्म वु साक्षाद्भगवत्प्रणीतम्)। भगवद्गीता में आद्योपान्त इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार

ऐसे नियमों की स्थापना करना है और गीता के अन्त में भगवान स्वय आदेश देते है कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागित की ओर अग्रसर करते है और जब भी असरो द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है कि भगवान् प्रकट होते है। श्रीमद्भागवत प्रतण से हम जानते है कि बुद्ध कृष्ण के अवतार है जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदो को प्रमाण बनाकर उसकी आड ले रहे थे। यद्यपि वेदो मे विशिष्ट कार्यों के लिए पश्रबलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किन्तु आसुरी वृत्तिवाले लोग वैदिक नियमो का सन्दर्भ दिये बिना पशुवलि को अपनाये हुए धे। भगवान् बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतित हुए। अत भगवान के प्रत्येक *अवतार* का विशेष उद्देश होता है और इन सबका वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान् अवतरित होते हैं। वे कही भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते है। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय मे उतना ही कहते है जितना कि उस परिस्थिति मे जन-समुदाय विशेष समझ सकता है। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है--लोगो को ईश्वर भावनाभावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वय प्रकट होते है तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदल कर स्वय ही प्रकट होते है।

भगवद्गीता के सिद्धान्त अर्जुन से कहे गये थे, अत वे किसी भी महापुरुप के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन ससार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। दो और दो मिलकर चार होते हैं, यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चस्तर तथा निम्नस्तर का होता है। अत भगवान प्रत्येक अवतार में एक-जैसे सिद्धान्तों की शिक्षा देते है जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते है। जैसा कि आगे बताया जाएगा धर्म के उच्चतर सिद्धान्त चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारम्भ होते हैं।' अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्णमावनामृत को उद्मावित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है।

#### परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।८।।

परित्राणाय-- उद्धार के लिए, साधूनाम्-- भक्तो के, विनाशाय--सहार के लिए, च—तथा दुष्णृताम्—दुष्टी के, धर्म—धर्म के, संस्थापन-अर्थाय—पुन स्थापित करने के लिए, सम्प्रवामि—प्रकट होता हूँ, युगे—युग, युगे—युग मे। अनुवाद

भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ।

### तात्पर्य

भगवद्गीता के अनुसार साधु (पवित्र पुरुष) कृष्णभावनाभावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्णचेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम् उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्णभावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे *दुष्कृताम्* या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूपित क्यों न हों। इसके विपरीत यदि कोई शतप्रतिशत कृष्णभावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान् या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह सांधु माना जाता है। जहाँ तक अनीश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान् के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान् के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं। किन्तु भगवान् तो अपने उन निप्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरन्तर तंग किये जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा-सम्बन्धी क्यों न हो। यद्यपि प्रह्लाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किन्तु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे, इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थीं, किन्तु वे उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दण्डित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान् कृष्ण मुख्यतः देवकी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किन्तु ये दोनों कार्य एकसाथ सम्पन्न हो गये। अतः यह कहा जाता है कि भगवान् भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं।

कृष्ण दास कविराज कृत *चैतन्य चरितामृत* के निम्नलिखित श्लोकों (मध्य २०.२६३-२६४) से अवतार के सिद्धान्तों का सारांश प्रकट होता है—

सृष्टिहेतु एइ मूर्ति प्रपञ्चे अवतरे। सेइ ईश्वरमूर्ति 'अवतार' नाम धरे॥ मायातीत परव्योमे सबार अवस्थान। विश्वे अवतरि' धरे 'अवतार' नाम॥

"अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवद्धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवद्धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते है तो उन्हे अवतार कहा जाता है।"

अवतार कई तरह के होते है यथा पुरुपावतार, गुणावतार, लीलावतार, राक्त्यावेश अवतार, मन्दन्तर अवतार तथा शुगावतार—इन सबका इस ब्रह्मण्ड में क्रमानुसार अवतरण होता है। किन्तु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उर्गम हैं। भगवान श्रीकृष्ण शुद्ध भक्तो की चिन्ताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार होते हैं, जो उर्हे उनकी मूल वृन्दावन लीलाओं के रूप मे रेखने के उत्सुक रहते हैं। अत कृष्ण अवतार का मूल उर्देश्य अपने निष्काम भक्तो को प्रमन्न करना है।

भगवान् का वचन है कि वे प्रत्येक युग म अयतारत होते रहते है। इससे स्वित होता है कि वे कित्युग में भी अवतार लेते है। वैसा कि श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि कित्युग के अवतार भगवान् वैतन्य महाप्रभु है जिहाने संकीतेन आन्दोलन के। द्वारा कृष्णपूजा का प्रसार किया और पूरे भारत ॥ कृष्णभावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि सकीर्तन से यह सद्वन्य को गुप्त स्वतं के नगर-नगर तथा ग्राम-ग्राम "में फैलेगी। भगवान् वैतन्य को गुप्त रूप में, किन्तु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भगवत वैसे शासो के गुद्ध अग्रो में वर्षित किया गया है। भगवान् कृष्ण के भक्तगण भगवान् चैतन्य के सकीर्तन आन्दोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते है। भगवान् सर अवता दुष्टो का विनाशा नहीं करता, अपितु अपनी अहैतुकी कृपा से उनका उद्धार काता है।

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वत । त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥९॥

जन्म जन्म, कर्म कर्म, च भी, में में, दिव्यम दिव्य, एवम् इस प्रकार, य जो कोई, वेत्ति जगनता है, तत्त्वत चास्तविकता में, त्यवस्या छोडकर, देहम् इस शरीर को, पुत फिर, जन्म जन्म, न कभी नहीं, एति प्राप्त करता है, साम् युज्ञको, एति प्राप्त करता है, स चह, अर्जुन है अर्जुन।

#### अनुवाद

है अर्जुन। जो मेरे अविभाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानना है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस ससार म पुन जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे मनातन धाम को प्राप्त होता है।

#### तात्पर्यं

छठे स्लोक मे भगवान् के दिव्यधाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान् के अविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबन्धन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरन्त भगवान् के धाम को लौट जाता है। भवबन्धन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगीजन पर्याप्त कष्ट तथा जन्म-जन्मान्तर के वाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान् की निराकार ब्रह्मज्योति में तादात्म्य प्राप्त होती है वह आंशिक होती है और इस संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किन्तु भगवान् के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलाणों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अन्त होने पर भगवद्धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट कर आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्मसंहिता में (५.३३) यह बताया गया है कि भगवान् के अनेक रूप तथा अवतार हैं—अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम्। यद्यपि भगवान् के अनेक दिव्य रूप हैं, किन्तु फिर भी वे अद्वय भगवान् हैं। इस तथ्य को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए, यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञानयोगियों के लिए अगम्य है। जैसा कि वेदों ( पुरुष बोधनी उपनिपद्) में कहा गया है

# एको देवो नित्यलीलानुरक्तो भक्तव्यापी ह्यद्यन्तरात्मा॥

"एक भगवान् अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव सम्बन्धित है।" इस वेदवचन की स्वयं भगवान् ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान् के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिन्तन में समय नहीं गँवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को शृद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्तिलाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमित लागू होता है। जो कोई भगवान् कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि "आप वही परब्रह्म श्रीभगवान् हैं" वह निश्चित रूप से अविलम्ब मुक्त हो जाता है, फलस्वरूप उसे भगवान् की दिव्यसंगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, ऐसा श्रद्धालु भगवद्भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेदवचन से होती है:

# तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय।

"श्रीभगवान् को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है।" (श्वेताश्वतर उपनिषद् ३.८) इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्रीकृष्ण को श्रीभगवान् के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवद्गीता की संसारी विद्वतापूर्ण विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे ज्ञानयोगी

भौतिक-जगत् में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते है, किन्तु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी ससारी विद्वानों को भगवद्भक्त की अहैतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पडती हैं। अत मनुष्य को चाहिए कि ग्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्णभावनामृत का अनुशीलन करे और यही सिद्धि प्राप्त करने का उपाय है।

### वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता.। बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता.॥१०॥

वीत—मुक्तं, राग—आसितं, षय—भय, क्रोधा—तथा क्रोध से, मत्-मया— पूर्णतया मुझमे, माम्—मेरे, उपश्चिता—पूर्णतया स्थितं, बहव —अनेक, ज्ञान— ज्ञान का, तपसा—तपस्या से, पूता—पवित्र हुआ, मत्-धावम्—मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगता—प्राप्त।

अनुवाद

आसिकि, भय तथा क्रोध में मुक्त होकर, मुझमें पूर्णतया लीन होकर, और मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ति भूत काल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सर्वों ने मेरे प्रति दिव्यप्रेम को प्राप्त किया है।

#### तात्पर्य

जैसा कि पहले कहा जा जुका है विषयों में आसक व्यक्ति के लिए परमसल्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यन्त किन हैं। सामान्यतया जो लोग रेहात्मजुद्धि में आसक्त होते हैं वे भीतिकतावाद में इतने लीन एहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असम्भव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भीतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा विव्य शरीर भी है जो नित्य तथा सिब्दानन्दम्य हैं। भीतिकतावादी कल्पना के अनुसार शरीर नाशवान्, अज्ञानमय तथा अत्यन्त दुखम्य होता है। अत लोगों के मन में जब उन्हें भगवान् के साकार रूप के विवय में बताया जाता है, शरीर की यही कल्पना वनी एती हैं। ऐसे भीतिकतावादी पुम्पते के लिए विरार भीतिक-जगत का स्वरूप ही परमतत्व हैं। फलस्वरूप ये परोरवर को तिराकार मानते हैं और वे भीतिकता में इतने तद्वीन रहते हैं कि भीतिक पदार्थ में मुक्ति के बाद व्यक्तित्व (स्वरूप) बनाये रखने के विचार से ही वे इरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुन व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं, फलत वे निराकार शून्य में तदाकार होना एसन्द करते हैं। सामान्यतया ये बीचों की तुलना समुह के जुतात्रां से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व

से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्णज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे भी मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तिनक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिन्तन की विविध विसंगतियों के कारण वे ऊव उठते हैं या कुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्प निकालते हैं कि कोई परम कारण नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अन्ततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुणावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिन्तनों से कुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अन्तिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मितिविभ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक-जगत् के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है—ये हैं आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय, तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भिक्तमय जीवन के नियम तथा विधि-विधानों का पालन करना आवश्यक है। जीवन की अन्तिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है।

भक्तिरसामृतसिन्धु के अनुसार (१.४.१५-१६) भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है:

> आदौ श्रद्धा ततः साधुसंगोऽथ भजनक्रिया ततोऽनर्थनिवृत्तिः स्यात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदंवित साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत्क्रमः॥

"प्रारम्भ में आत्म-साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुप्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो अध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्तियोग प्रारम्भ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, उसके आत्म-साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्रीभगवान् कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्णभावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है जो भाव में अथवा भगवत्प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है।" प्रेम-अवस्था में भक्त भगवान् की दिव्य प्रेमाभक्ति में निरन्तर लीन रहता है। अतः भक्ति

की मन्द विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शुन्यवाद से उत्पन्न हताला से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अन्त में भगवान् के धाम की प्राप्ति हो सकती है।

### ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश ॥११॥

थे—जो, यथा—जिस तरह, सास्—मेरी, प्रवद्यन्ते—जाण मे जाते है, तान्—उनको, तथा—उसी तरह, एव—निश्वय ही, भजामि—फल देता है, अहस्—मै, सम्ब—मेरे, बार्यः—एथ का, अनुवर्तन्ते—अनुगमन करते है, मनुष्या—सारे मनुष्य, पार्थ—हे पृथापुत्र, सर्वज्ञ —सभी प्रकार से।

#### अनुवाद

जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में उन्हे फल देता हूँ। हे पार्थ! प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है।

#### तात्पर्य

तात्पर्यं,
प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को अनेक विशिक्ष सक्लों में खोज रहा है। भगवान् श्रीकृष्ण
को अज्ञत उनके निर्विशेष इहाउन्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण-कण
में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है लेकिन
कृष्ण का पूर्ण साक्षात्माता तो उनके शुद्ध भक्त हैं। कर पाते हैं। फलत कृष्ण
प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी
अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार द्वाष्ट होते हैं। दिव्य जात् में भी कृष्ण अपने
फक्तों से उनके वाहने के अनुसार दिव्य प्रवृत्ति का विनिभय करते हैं। कोई
एक भक्त कृष्ण को पर्रा स्वामी के रूप में वाह सकता है, दूसरा अपने
सखा के रूप में, तीक्षरा अपने पुत्र के रूप में और जीधा अपने प्रेमी के
रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की अनुभूतियाँ होतों हो
भीते वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान् इस समभाव से विस्मय
की जाती है। सुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्यामान में भी कृष्ण का साजिष्य
प्राप्त करते हैं और भगवान् की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी
प्रेमाभर्तिक का दिव्य अजन्द प्राप्त करते हैं। किन्तु जो तिर्विशेषवादी है और
जो जीवारमा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आस्पायात करता वाहते
हैं, कृष्ण उनकों भी अपने तेज में हीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे है, कृष्ण उनको थी अपने तेन में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्धियेपवादी सिब्ब्यानद भगनान् को स्वीकार नहीं करते फलत वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान् की दिव्य संगुण भक्ति के आनन्द को प्राम नहीं करते।

उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते वे अपनी सुप्त कार्य करने की इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुण्ठलोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किन्तु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकामकर्मी हैं, भगवान् उन्हें यग्नेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योगशक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योगशक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियाँ एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियाँ हैं। अतः जब तक कोई कृष्णभावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुँच जाता तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसा कि श्रीमद्भागवत में (२.३.१०) कहा गया है—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत्पुरुपं परम्॥

"मनुप्य चाहे निप्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान् की सेवा करनी चाहिए जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके जिसका पर्यवसान कृष्णभावनामृत में होता है।"

# काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा॥१२॥

काङ्क्षन्तः—चाहते हुए; कर्मणाम्—सकाम कर्मों की; सिद्धिम्—सिद्धि; यजन्ते— यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं; इह—इस भौतिक जगत् में; देवताः—देवतागण; क्षिप्रम्—तुरन्त ही; हि—निश्चय ही; मानुषे—मानव समाज में; लोके—इस संसार में; सिद्धिः—सिद्धि, सफलता; भवति—होती है; कर्म-जा—सकाम कर्म से।

अनुवाद

इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में निद्धि चाहते हैं फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्सन्देह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है।

### तात्पर्य

इस जगत् के देवताओं के विषयं में भ्रान्तं धारणा है और विद्वता का दम्भ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किन्तु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किन्तु अंश अनेक हैं। वेदों का अध्याय ४

कथन है—*नित्यो नित्यानाम्*। ईरवर एक है। *ईरवर परम कृष्य* । कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत् का प्रबन्ध करने एकभा ने परास्तर है और सभा देवताओं को इस भावक जगत को प्रतम्य करत के लिए शक्तियाँ प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएँ है (नित्यानाम्) जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेशवर—नारायण, विष्णु या कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईस्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े-बड़े देवता भी परमेश्वर की समृता नहीं कर सकते। वास्तव में भगवान की पूजा बहुग तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है में भगवान् की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है (शिवविरिक्षिनुतम्)। तो भी आरयर्थ की बात यह है कि अनेक मूखं लीग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान कर करते हैं। इह देवता पर मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मान कर करते हैं। इह देवता पर इस ससार के शांकिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान् इस ससार के नहीं है। वे भीतिक सृष्टि से पर रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीणद शकरावार्य तक मानते हैं कि नारायण या कृष्ण इस भीतिक सृष्टि से पर है फिर भी मूखं लोग (इत शान) देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे तत्काल फला बाहते हैं। उन्हें फला मिलता भी हैं, किन्तु वे यह नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अस्पन्न मुख्यों के लिए हैं। बुद्धित्मन् व्यक्ति कृष्णभावनामृत्य में स्थित रहता है। उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस ससार के देवता तथा उनके पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस ससार के देवता तथा उनके पूजा कर ससार के सहार के साथ ही बिनष्ट हो जावेग। देवताओं के वरदान भी भीतिक साथ श्रीविक स्वार्थ अपना स्वर्थ देवता की विष्यों ने निर्वार निर्वार्थ ने साथ ही का स्वर्थ के साथ ही बार हो आवेग। देवताओं के वरदान भी भीतिक तथा स्वर्थ के सहार के साथ ही बिनष्ट हो जावेग। देवताओं के वरदान भी भीतिक तथा स्वर्थ के साथ ही है। यह भीतिक स्वर्थ क्षार्य इसके दिवारी विष्यों ने निर्वार कि स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के साथ ही साथ भीतिक स्वर्थ का स्वर्थ हो साथ की स्वर्थ के साथ ही का स्वर्थ के साथ की स्वर्थ के साथ की साथ की साथ की साथ की साथ हो साथ की स्वर्थ के साथ की साथ की स्वर्थ के साथ की साथ क क्षणिक होते है। यह भौतिक ससार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा क्षेणिक होते हैं। यह भोतिक समार तथा इसके निवासी जिनम दवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है बिराट सागर में बुलवुलों के समान है। किन्तु इस ससार में मानव समाज ब्रिणिक वस्तुओं के पीछे पागल रहता है—यथा सम्मित, परिवार तथा भोग की सामग्री। ऐसी क्षेणिक वस्तुओं को ग्राप्त करते के लिए लीग देवताओं की या मानव समाज के शिकशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मिनपद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान् यरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति व्यक्तिया है कि उसने महान् यरदान प्राप्त कर वित्या है। इसलिए सभी व्यक्ति व्यक्तिया है कि उसने महान् यरदान प्राप्त कर वित्या है। इसलिए सभी व्यक्ति व्यक्तिया है कि उसने महान् यरदान प्राप्त कर वित्या है। इसलिए सभी व्यक्ति व्यक्तिया है कि उसने महान् यरदान प्राप्त कर वित्या है। इसलिए सभी व्यक्ति व्यक्तिया है कि उसने स्वर्ण प्राप्त कर स्वर्ण प्राप्त कर स्वर्ण व्यक्ति व्यक्तिया है। इसलिए सभी व्यक्ति व्यक्तिया है कि उसने स्वर्ण प्राप्त कर स्वर्ण प्राप्त कर स्वर्ण व्यक्तिया है। इसलिए सभी व्यक्ति व्यक्तिया है। स्वर्ण प्राप्त कर स्वर्ण प्राप्त कर स्वर्ण प्राप्त स्वर्ण कर स्वर्ण प्राप्त कर स्वर्ण प्राप्त स्वर्ण स्वर् क्बा त्या इ। इसालए सभा न्याक ह्याकायत करास्त्र कर सराह्मा प्रणाम करति है जिससे वे शणिक शदान प्राप्त कर सकें और सवमुच उन्हें ऐसी वस्तुएँ मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस ससार के कहा के स्थायी निवारण के लिए कृष्णभावनामृत मे अभिस्ति नहीं दिखाते। वे सभी इन्द्रियभोग के पीछे दीवाने सहते है और थोड़े से इन्द्रियसुख के लिए वे शक्तिग्रास-जीवो की पूजा करते है जिन्हें देवता कहते है। यह श्रम्त इगित करता है विराले लोग हो कृष्णभावनामृत में रुखि लेते है। अधिकाश लोग भीतिक भोग मे रुखि लेते है, फलस्वरूप वे किसी शक्तिगाली व्यक्ति की पूजा करते है।

# चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्।।१३।।

चातुः-वर्ण्यम्—मानव समाज के चार विभागः; मया—मेरे द्वाराः; सृष्टम्—उत्पन्न किये हुएः; गुण—गुणः; कर्म—तथा कर्म काः; विभागणः—विभाजन के रूप में; तस्य—उसकाः; कर्तारम्—जनकः; अपि—यद्यपिः; माम्—मुझकोः; विद्धि—जानोः; अकर्तारम्—न करने वाले के रूप में; अव्ययम्—अपरिवर्तनीय को।

अनुवाद

प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे सम्बद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गये। यद्यपि में इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किन्तु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ।

## तात्पर्य

भगवान् प्रत्येक वस्तु के म्रष्टा हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था (चातुर्वर्ण्य) के स्रष्टा हैं जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान् मनुप्यों का वर्ग आता है जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। विणक वर्ग या *वैश्य* कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूट्ट या श्रमिकवर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग (वर्ग) में नहीं आते क्योंकि वे उन बद्धजीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशुसमाज के तुल्य है, किन्तु मनुष्यों को पशु-स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई जिससे क्रमिक रूप से कृष्णभावना विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के अठारहवें अध्याय में हुआ है। किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति *ब्राह्मण* से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परमसत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किन्तु उनमें से अधिकांश भगवान् कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं, किन्तु जो मनुष्य *ब्राह्मण* के सीमित ज्ञान को लाँधकर भगवान् श्रीकृष्ण के ज्ञान तक पहुँच जाता है वही कृष्णभावनाभावित होता है अर्थात् वैष्णव होता है। कृष्णभावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सिम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा सम्प्रदाय का।

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति कर्मभिनं स बध्यते॥१४॥

न—कभी नहीं, माम्—सुझको, कमांशि सभी प्रकार के कमं, लिम्पन्ति— प्रभावित करते हैं, न—नहीं, में—नेप, कमं-फले—सकाम कमं में, स्पृहा— महत्वाकाशा, इति—इस प्रकार, माम्—सुझको, व—जो, अभिजानाति—जानता है, कमंभि—-ऐसे कमं के फल से, न—कभी नहीं, स—वह, बध्यते—फैंस पाता है।

#### अनुवाद

मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पडता; न ही मैं कर्मफल की कामना करता हैं। जो मेरे सम्बन्ध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बैंधता।

#### तात्पर्य

जिस प्रकार इस भौतिक जगन् में सविधान के नियम है जो यह बताते है कि राजा न तो दण्डनीय है, न ही किसी राजनियमों के अभीन रहता है उसी तरह यद्यपि भगवान् इस भौतिक जगत् के प्रष्टा है, किन्तु वे भौतिक जगत् के प्रष्टा है, किन्तु वे भौतिक जगत् के प्रष्टा है, किन्तु वे भौतिक कार्यक हो होता स्थि करने पर भी वे इससे पृथक् रहते है, जबिक जीवात्माएँ भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्मफलों में फैसा रहती है, जयोंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी सस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे-सुरे कार्यों के लिए उत्यत्यामें नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वय उत्तरदायों होते है। जीवात्माएँ अपने-अपने इंत्रियन्ति कार्यों में लगी रहती है। किसी सस्थान का स्वामी कर्मचारियों हो। जीवात्माएँ अपने-अपने इंत्रियन्ति कार्यों में लगी रहती है। किसी स्वयं उत्तरदायों हो हो। इस्त्रियन्ति की उत्तरीक्त उत्तरित के लिए जीवात्माएँ इस ससारकर्म में प्रवृत्त है और मृत्यु के बाद स्वर्ग-सुख की कामना करती रहती है। स्वय में पूण् है के कारण भगवान् को तथाकिय स्वर्ग-सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके हारा नियुक्त सेवक है। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का सा निम्नसरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया-प्रतिक्रिया से पृथक् रहता है। उदाहिणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्परियों क उगने के लिए वर्षा उत्तरदायों नहीं उग सकती। वैदिक स्मित से इस तथ्य की पृष्टि इस प्रकार होती है।

## निमित्तमात्रमेवासौ सृज्यानां सर्गकर्मणि। प्रधानकारणीभूता यतो वै सञ्यशक्तयः॥

"भौतिक सृष्टि के लिए भगवान् ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत् दृष्टिगोचर होता है।" प्राणियों की अनेक जातियाँ होती हैं यथा देवता, मनुष्य तथा निम्नपशु और ये सव पूर्व शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं। भगवान् उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएँ तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किन्तु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदान्तसूत्र में (२.१.३४) पुष्टि हुई है कि वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्—भगवान् किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मो के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान् उसे प्रकृति अर्थात् बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस कर्मनियम की सारी वारीकियों से भलीभाँति अवगत होता है वह अपने कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान् के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्णभावनामृत में अनुभवी होता है। अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान् के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान् के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं वे निश्चित रूप से कर्मफलों में बैंघ जाते हैं। किन्तु जो परम सत्य को जानता है वह कृष्णभावनामृत में स्थिर मुक्त जीव है।

# एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरिप मुमुक्षुभिः। कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्।।१५॥

एवम्—इस प्रकार; ज्ञात्वा—भलीभाँति जान कर; कृतम्—किया गया; कर्म—कर्म; पूर्वै:—पूर्ववर्ती; अपि—निस्सन्देह; मुमुक्षुभि:—मोक्ष प्राप्त व्यक्तियों द्वारा; कुरु-करो; कर्म—स्वधर्म, नियतकार्य; एव—निश्चय ही; तस्मात्—अतएव; त्वम्—तुम; पूर्वै:—पूर्ववर्तियों द्वारा; पूर्वै-तरम्—प्राचीन काल से; कृतम्—सम्पन्न किया गया।

अनुवाद प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो।

### तात्पर्य

मनुप्यों की दो श्रेणियाँ हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतन्त्र होते हैं। कृष्णभावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूपित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भिक्त के अनुष्ठानों का पातन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्णभावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो सुके है वे उसी कृष्णभावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सकें। मूर्छ व्यक्ति या कृष्णभावनामृत में नवदीविदा ग्राय कृष्णभावनामृत का पूप ज्ञान प्राप्त किये बिना कार्य से विराद होना चाहते हैं। किन्तु भगवान् ने युद्धित्र के कार्य से विसुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाय कि किस तरह कर्म किया जाय। कृष्णभावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकान्त ये बैठकर कृष्णभावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रह होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान् के अन्य पूर्व पियों-यथा सूर्यदेव विवस्वान् के परिक्ति का अनुसरण करते हुए कृष्णभावनामृत में कार्य करें। अत वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को सम्यत्र करने के लिए कार्य से रूप के सम्यत्र करने के लिए कार्य से उप होना के सम्यत्र करने के लिए कार्य हो हुए वे। सिर्म प्रदेवनी का अनुसरण करते हुए कृष्णभावनामृत में कार्य करें। अत वे उसे सूर्यदेव के कार्यों को सम्यत्र करने के लिए कार्य होट होती सुक्त पुक्षों के रूप में हुआ है वो कृष्ण द्वाप नियत कर्मों को सम्यत्र करने में लो हो स्वेद से साथ वार्य हुए थे।

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्॥१६॥

किम्—क्या है, कर्म—कर्म, किम्—क्या है, अकर्म—अकर्म, निष्क्रियता, इति—इस प्रकार, कवय—बुद्धिमान्, अपि—भी, अत्र—इस विषय मे, मोहिता—मोहग्रस्त रहते है, तत्—उस, ते—तुम, कर्म—कर्म, प्रवस्थामि—कर्हुंगा, वत्—जिसे, ज्ञात्वा—जानकर, मोहयसे—गुम्हाय उद्धार होगा, अशुभात्—अकल्याण से, अशुभ से।

#### अनुवाद

कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में वृद्धिमान् व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतर्थ्व में तुमको बताऊँगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे।

#### तात्पर्य

कृष्णभावना मे जो कर्म किया जाय उसे पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तो के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश १५वे श्लोक मे किया गया है। ऐसा कर्म स्वतन्त्र क्यो नहीं होना चाहिए इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है।

कृष्णभावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुपों के

अध्याय ४

नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो शिप्य-परम्परा में हों, जैसा कि इस अध्याय के प्रारम्भ में कहा जा चुका है। कृष्णभावनामृत पद्धित का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा और यह पद्धित तबसे इस पृथ्वी पर चली आ रही है। अतः परम्परा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पदिचन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। अन्यथा बुद्धिमान् से बुद्धिमान् मनुष्य भी कृष्णभावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान् ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्णभावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात् भगवान् ने शिक्षा दी, अतः जो भी अर्जुन के पदिचन्हों पर चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा।

कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान् ही निश्चित कर सकते हैं। धर्म हि साक्षात्भगवत्प्रणीतम् (भागवत् ६.३.१९)। अपूर्ण चिन्तन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धान्त का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, किपल, प्रह्लाद, भीष्म, शुक्तदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बिल महाराज जैसे महान् अधिकारियों के पदिचिन्हों का अनुसरण करे। केवल मानसिक चिन्तन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म-साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान् अपने भक्तों पर अहैतुकी कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्णभावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबन्धन से उबार सकता है।

## कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः॥१७॥

कर्मण:—कर्म का; हि—निश्चय ही; अपि—भी; बोद्धव्यम्—समझना चाहिए, ज्ञातव्य (निपिद्ध); बोद्धव्यम्—समझना चाहिए; च—भी; विकर्मण:—वर्जित कर्म का; अकर्मण:—अकर्म का; च—भी; बोद्धव्यम्—समझना चाहिए; गहना— अत्यन्त कठिन, दुर्गम; कर्मण:—कर्म की; गति:—प्रवेश, गति।

अनुवाद

कर्म की बारीकियों को समझना अत्यन्त कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है।

## तात्पर्य

यदि कोई सचमुच ही भवबन्धन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा

विकर्म के अन्तर को समझन होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यन्त गहन विषय है। कृष्णभावनामृत तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए पर्राप्तवर के साथ अपने सान्वय को जानना होगा। दूसरे शब्दो में, जिसने यह भलीभीति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान् का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्णभावनामृत में कार्य करा है। सम्पूर्ण भगवद्गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्म एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए पत्रुप्य को कृष्णभावनामृत के अधिकासियों की सगित करनी होती है और उनसे रहस्य को समझने होता है। यह साक्षात् भगवान् से समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान् से बुद्धिमान् सनुष्कर्भ भी हास्तर हो जाएगा।

### कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म य।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त कृत्स्नकर्मकृत्।।१८॥

कर्मणि—कर्म मे, अकर्म—अकर्म, य—जो, पश्येत्—देखता है, अकर्मणि— अकर्म में, च—भी, कर्म—सकाम कर्म, य—जो, स—वह, बुद्धिमान्—वुद्धिमान् है, मनुष्येपु—मानव समाज मे, स—वह, युक्त—दिव्य स्थिति को प्राप्त, कृत्यन-कर्म-कृत्—सारे कर्मों मे लगा रह कर भी।

अनुवाद

जो मनुष्य कर्म में अकमें और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों से बुद्धिमान् है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रह कर भी दिव्य स्थिति में रहता है।

#### तात्पर्य

कृष्णभावनामृत में कार्य काले वाला व्यक्ति स्वभावत वर्म-बन्धम से मुक्त होता है। उसके सारे वर्म कृष्ण के लिए होते है, अत वर्म के एल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा एता है। अवर्म का अर्थ है कर्म के फल्त के बिन्धा। निर्दिश्यवादी भयवार सारे कर्म करत करा है। किसते कर्मफल उसके आत्म-साखात्कार के मार्ग में वापक न हो, किन्तु सगुणवादी अपनी स्थिति से भलीभीति परिचित रहता है कि वह भगवान् का नित्य दास है। अत वह अपने आप को कृष्णभावनामृत के कार्यों में तत्पर एउता है। चूकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किये जाते है, अत इस सेवा के करते में उसे दिव्य सुख प्राव होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे ब्रक्तिगत इन्द्रियतृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्थाव उसे सभी प्रकृत के क्रमेंफल से मुक्त करता है।

# यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः॥१९॥

यस्य—ंजिसके; सर्वे—राभी प्रकार के; समारम्भाः—प्रयत्न, उद्यम; काम— इन्द्रियतृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित; संकल्प—निश्चय; वर्जिताः—से रहित हैं; ज्ञान—पूर्ण ज्ञान की; अग्नि—अग्नि द्वारा; दग्धः—भस्म हुए; कर्माणम्—जिसका कर्म; तम्—उसको; आहुः—कहते हैं; पण्डितम्—वुद्धिमान्; वुधाः—ज्ञानी।

अनुवाद

जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास (उद्यम) इन्द्रियतृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्णज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्णज्ञान की अग्नि से कर्मफलों को भस्मसात् कर दिया है।

## तात्पर्य

केवल पूर्णज्ञानी ही कृष्णभावनाभावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इन्द्रियतृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है, इससे यह समझा जाता है कि भगवान् के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वरूप का पूर्णज्ञान है जिसके द्वारा उसने अपने कर्मफलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्णज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान् है। भगवान् की नित्य दासता के ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्ज्वित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है।

# त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः॥२०॥

त्यक्त्वा—त्याग कर; कर्म-फल-आसङ्गम्—कर्मफल की आसिक्त; नित्य—सदा; तृप्तः—तृप्त; निराश्रयः—आश्रयरहित; कर्मणि—कर्म में; अभिप्रवृत्तः—पूर्ण तत्पर रह कर; अपि—भी; न—नहीं; एव—निश्चय ही; किञ्चित्—कुछ भी; करोति—करता है; सः—वह।

अनुवाद

अपने कर्मफलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतन्त्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता।

## तात्पर्य

कर्मों के बन्धन से इस प्रकार की मुक्ति तभी सम्भव है जब मनुष्य कृष्णभावनाभावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भगवान् के शुद्धं प्रमवश ही कर्म करता है, फटास्वरूप उसे कर्मफलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने निजी निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आग्नित रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की राश करना चाहता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा आसक्त व्यक्ति शुभ-अशुभ कर्मफलों से मुक्त रहता है, मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात् निप्ताम कर्म का लक्षण है। अत कृष्णभावनामृत से रिहत कोई भी कार्य कर्ता पर बमस्वरूप होता है और विकर्म का यही असली स्वरूप है जैसा कि पहले बताया जा चुका है।

### निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह । शारीरं केवलं कर्म कर्वन्नाप्नोति किल्वियम् ॥२१॥

निराशी—फल की आकाक्षा से रहित, निष्काम, यत—वशीकृत, वित्त-आत्मा—मन तथा बुद्धि, त्यक्त—छोड़ा, सर्वे—समस्त, परिग्रह—स्वामित्व, शारीरम्—प्राण रक्षा, केवलम्—मान, कर्म—कर्म, कुर्वन्—करते हुए, न—कभी नही, आप्नोति—प्राप्त करता है, किल्विषम्—पापपूर्ण फल।

#### अनुवाद

ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्णरूप से सयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी सम्पत्ति के सारे स्वामित्व की त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पापरूपी फर्लों से प्रभावित नहीं होता है।

#### तात्पर्य

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं एखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतया वश मे होते हैं। वह जानता है कि वह पर्पभरवर का भित्र अश है, अत अश रूप मे उसके द्वारा सम्पन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परभरवर द्वारा सम्पन्न हुआ होता है। जब हाथ हिलता है तो यह स्वेच्छा से नहीं हिलता, अपितु सारे शिरी की चेष्टा से हिलता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भगविष्ट्य का अनुगामी होता है क्योंकि उसकी निजी इन्द्रियत्त्री की कोई कामना नहीं होती। यह यन्त्र के एक पुर्वे की भीति हिलता-डुलता है। जिस प्रकार एखाखाव के लिए पुर्वे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है उसी प्रकार कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वोह करता रहता है, जिससे वह भगवान् की दिव्य प्रमाभिक्त करने के लिए टीक वना रहे। अत वह अपने प्रयासों के

फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। कभी-कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है तो भी पशु विरोध नहीं करता, न ही उसे कोई स्वाधीनता होती है। आत्म-साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्णभावनाभावित व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अनुचित साधनों के द्वारा धनसंग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्मपग्रस्त नहीं होता। वह अपने समस्त कर्मफलों से मुक्त रहता है।

# यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते॥२२॥

यहुच्छा—स्वतः; लाभ—लाभ से; सन्तुष्टः सन्तुष्टः; द्वन्द्व—हैत से; अतीत—परे; विमत्सरः—ईप्योरिहतः; समः—स्थिरिचतः; सिद्धां—सफलता में; असिद्धां—असफलता में; च—भी; कृत्वा—करके; अपि—यद्यपि; न—कभी नहीं; निवध्यते—प्रभावित होता है, वँधता है।

अनुवाद

जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वैत भाव से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है वह कर्म करता हुआ भी कभी वँधता नहीं।

## तात्पर्य

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो माँगता है, न उधार लेता है, किन्तु यथासामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतन्त्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्णभावनामृत सम्वन्धी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता। किन्तु भगवान् की सेवा के लिए वह संसार की दैतता से विचलित हुए विना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की यह दैतता गर्मी-सर्दी अथवा सुख-दुःख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति दैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही समभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित हो।

### गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस । यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते॥२३॥

गतसङ्गस्य—प्रकृति के गुणां में अनासक्त, मुक्तस्य-—मुक्त पुरुष का, ज्ञान-अवस्थित—प्रद्रा में स्थित, चेतस —िजसका ज्ञान, वज्ञाय—यज्ञ (कृष्ण) के लिए, आचरत—कर्म करते हुए, कर्म—कर्म, समग्रम्—सम्पूर्ण, प्रविलीयते— पूर्णरूप से विलीन हो जाता है।

#### अनुवाद

जो पुरुप प्रकृति के गुणों में अनासक है और जो दिव्य ज्ञान मे पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं।

#### नामार्थ

पूर्णेरूपेण कृष्णभावनाभावित होने पर मनुष्य समस्त द्वाद्वो से मुक्त हो जाता है।
और इस तरह भौतिक गुणो के कल्मप से भी मुक्त हो जाता है। वह इसीलिए
सुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने सम्बर्ध की स्वाभाविक
स्थिति को जानता है, फलस्वरूप उसका चित्त कृष्णभावनामृत से विचलित नही
होता। अतप्व वह जो कुछ भी करता है वह आदिविष्णु कृष्ण के लिए होता
है। अत उसका साग्र कर्म यज्ञरूप होता है क्योंकि यज्ञ का उदेश्य परम पुरुष
विष्णु अर्थात् कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञमय कर्म का फल निर्वय
हि ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य को कोई भौतिक फल नहीं भोगना
पडता है।

### ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविब्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्। ब्रह्मीव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना॥२४॥

ब्रह्म—परा प्रकृति, अर्पणम्—अर्पण, ब्रह्म—ब्रह्म, हवि पृत, ब्रह्म— आष्ट्यात्मिक, अग्री—हवन रूपी अग्नि, ब्रह्मणा—आत्मा द्वारा, हुतम्—अर्पित, ब्रह्म—परमधाम, एक—निश्वय ही, तेन—उसके द्वारा, गन्तव्यम्—पहुँचने योज्य, ब्रह्म—आध्यात्मिक, कर्म—कर्म मे, समाधिना—पूर्ण एकाग्रता के द्वारा।

#### अनुवाद '

जो व्यक्ति कृष्णमावनामृत में पूर्णतया तीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवद्धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी ब्रह्म हैं और हवि भी उस ब्रह्म की होती है।

## तात्पर्य

यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्णभावनाभावित कर्म करते हुए अन्ततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्णभावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किन्तु इस श्लोक में तो केवल कृष्णभावनामृत का सिद्धान्त वर्णित है। भीतिक कल्मप रो ग्रस्त बद्धजीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना होता है, किन्तु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्णभावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़नड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्णभावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है जो गीता में यहाँ दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या कि विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किये गये कार्य कहलाती है। भौतिक जगत् के जितने ही अधिक कार्य कृष्णभावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किये जाते हैं पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है 'आध्यात्मिक'। भगवान् आध्यात्मिक हैं और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्मज्योति कहलाती हैं—यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्मज्योति में स्थित रहती है, किन्तु जब यह ज्योति, माया या इन्द्रियतृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्णभावनामृत द्वारा तुरुत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्णभावनामृत के लिए अर्पित, हवि ग्रहण कर्ता, हवन, होता, तथा फल ये सब मिलकर ब्रह्म गा परम सत्य हैं। माया द्वारा आच्छादित परमसत्य पदार्थ कहलाता है। जुब यही पदार्थ परमसत्य के निमिन्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्णभाननामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वर में रूपान्तरित करने की विधि है। जब मन कृष्णभावनामृत में पूरी तरह निमप्र रहता है तो उसे सगाधि कहते हैं। ऐसी दिव्यचेतना में सम्पन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक चेतना, होता, हवन, अग्रि, यज्ञकर्ता तथा अन्तिम फल सब कुछ परब्रह्म से एकाकार हो जाता है। यही कृष्णभावनामृत की विधि है।

# दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्नति॥२५॥

दैवम्—देवताओं की पूजा करने में; एव—इस प्रकार; अपरे—अन्य; यज्ञम्—यज्ञ; योगिन:—योगीजन; पर्युपासते—भलीभाँति पूजा करते हैं; ब्रहा—परमसत्य का; अमी—अग्नि में; अपरे—अन्य; यज्ञम्—यज्ञ को; यज्ञेन—यज्ञ से; एव—इस प्रकार, उपजुह्वति—अर्पित करते है। '

अनुवाद

कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यूर्तों द्वारा देवताओं की मलीगाँति पूजा करते हैं और कुछ परव्रद्वा रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं।

तात्पर्ये

जैसांकि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्णभावग्राभावित टोकर अपग कर्म करने में लीन रता है वह पूर्ण योगी है, किन्तु ऐसे भी गुष्य है जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते है और कुछ परमज़ल या गरमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते है। इस तग्र यज्ञ की अनेक कोटियाँ है। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा सम्पन्न यज्ञ की ये कोटियाँ केवल बाह्य वर्गिकरण है। वस्तुत यज्ञ का अर्थ है भगवान् विष्णु को प्रगत्न करना और विष्णु को यज्ञ भी कहते है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो शेणियों में रखा जा सकता है। सासारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ (द्रव्ययज्ञ) तथा दिव्यज्ञान के लिए किये गये ही सिसारिक इंट्या क लिए यह (इन्व्यवह) तथा (इच्यान का लिए जाना गर्य यह (ज्ञानपद्ध)। जो कृष्णभावनाभावित है उनकी मारी भौतिक सम्पदा गामेस्यर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किन्तु जो किसी क्षणिक भौतिकसुाय की कामना करते है वे इन्द्र, सूर्य आदि देवताओं को पसन्न करने के लिए अगरी भौतिक सम्पदा की आहुति करते हैं। किन्तु अन्य लोग, जो निविशेषवादी हैं, वे निराकार ब्राम में अभने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शकिया। जीवात्माएँ हैं जिन्हें ब्रह्माण्ड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रचाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखीख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भीतिक लाभ चाहते है वे वैदिक अनुष्ठाों के अनुसार विविध देवताओ की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बह्रीश्वरवादी कहलाते है। किन्तु जो लोग गरमसत्य के निर्मुण स्वरूप की पूजा करते है और देवताओं के स्वरूपों की ही आहति कर देते है और परमेश्वर में लीन हो जाते है, ऐसे निर्विशेषवादी पामेश्वर की दिव्यप्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिन्तन म अपना सारा समय क्ला कि विश्वपुर्णा का प्राचन के त्यार प्राचनिक स्थापित है। लगाति है। दूसरे साम्पति में, सकामकर्मा, भीतिकसूख के लिए अपनी भौतिक सम्पत्ति का यज्ञ करते हैं, किन्तु निर्विशेषवादी परक्षस में ली। होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यज्ञ करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञामि मी परवार है जिसमें आतमस्वरूप का विलय ही आहुति है। विन्तु अर्जुत जैसा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्गित वस देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक सम्पन्ति के माथ-साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किन्तु उसका पृथक् स्वरूप नष्ट नहीं होता।

# श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।।२६॥

श्रोत्र-आदीति—श्रोत्र आदि; इन्द्रियाणि—इन्द्रियाँ; अन्ये—अन्य; संयम—संयम की; अग्निषु—अग्नि में; जुह्वित—अर्पित करते हैं; शब्द-आदीन्—शब्द आदि; विषयान्—इन्द्रियतृप्ति के विषयों का; अन्ये—दूसरे; इन्द्रिय—इन्द्रियों की; अग्निषु—अग्नि में; जुह्विति—यजन करते हैं।

अनुवाद

इनमें से कुछ (विशुद्ध ब्रह्मचारी) श्रवणादि क्रियाओं तथा इन्द्रियों को मन की नियन्त्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं तो दूसरे लोग (नियमित गृहस्थ) इन्द्रियविषयों को इन्द्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं।

## तात्पर्य

मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य--- ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी पूर्णयोगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भाँति इन्द्रियतृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानवजीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण् प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इन्द्रियतृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। कृष्णभावनामृत से सम्बन्धित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी हरेर्नामानुकीर्तनम्—अर्थात् भगवान् के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। लेकिन वह वार्ता नहीं सुनता और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण हरे कृष्ण के श्रवण में ही तत्पर रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इन्द्रियतृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्य को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादकद्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रकृतियाँ हैं, किन्तु संयमित गृहस्थ कभी भी, यौन जीवन तथा अन्य इन्द्रियतृप्ति के कार्यों में अनियन्त्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है क्योंकि उच्चतर दिव्य जीवन के लिए संयमित गृहस्थ अपनी इन्द्रियतृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है।

# सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते॥२७॥

सर्वाणि—सारी; इन्द्रिय—इन्द्रियों के; कर्माणि—कर्म; प्राण-कर्माणि—प्राणवायु के कार्यों का; च—भी; अपरे—अन्य; आत्म-संयम—मनोनिग्रह का; योग— संयोजन विधि; अग्नी—अग्नि में; जुह्वति—अर्पित करते हैं; ज्ञान-दीपिते—आत्म- साक्षात्कार की जिज्ञासा के कारण।

#### अनुवाद

दूसरे, जो मन तथा इन्द्रियों को वर्ण में करके आत्य-साक्षात्कार करना चाहते हैं, सम्पूर्ण इन्द्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को सयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं।

#### तात्पर्य

यहाँ पर पतज़िल द्वारा सूत्रबद्ध योगपद्धति का निर्देश है। पतजिल कृत योगसूत्र में आत्मा को *प्रत्यंग आत्मा* तथा *परगात्मा* कहा गया है। जब तक जीवात्मा इन्द्रियभोग में आसक्त रहता है तब तक वह परगात्मा कहलाता है और ज्योही वह इंद्रियभोग से विरत हो जाता है तो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर मे दस प्रकार के वायु कार्यशील रहते है और इसे श्वासप्रक्रिया (प्राणायाम) द्वारा जाना जाता है। पतजलि की योगपद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वाय के कार्यों को नियन्त्रित किया जाय जिससे वे आत्मा को भौतिक आसक्ति से विमल बना सके। इस योगपद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही चरम उद्देश्य है। यह *प्रत्यगातमा* पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इन्द्रियाँ इन्द्रियविषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आँख देखने के लिए, नाक सूचने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए है, और ये सब इन्द्रियाँ मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। ये ही कार्य प्राणवायु के व्यापार (क्रियाएँ) है। *अपान* वायु नीचे की और जाती है, व्यान वायु से सकोच तथा प्रसार हाता है, समान वायु से सतुलन बना रहता है और *उदान वायु* ऊपर की ओर जाती है और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता तो वह इन सभी वायुओ को आत्म-साक्षात्कार की खोज में लगाता है।

### द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे। स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय संशितव्रता ॥२८॥

द्रव्य-पङ्गा—अपनी सम्पत्ति का यञ्ज, तप-पङ्गा—तुपँ का यञ्ज, योग-पङ्गा— अष्टाग योग में यञ्ज, तथा—इस प्रकार, अपरे—अन्य, स्वाच्याय—वेदाध्ययन रूपी यञ्ज, ज्ञान-पङ्गा—विव्य ज्ञान की प्रगति हेतु यञ्ज, च--भी, यतय—प्रवुद्ध पुरुष, संशित-व्रता—इद व्रतयारी।

#### अनुवाद

कठोर व्रत अगीकार करके कुछ लोग अपनी सम्पत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टाग योगपद्धति के अध्यास द्वारा अथवा दिव्यज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रमुद्ध वनते

## तात्पर्य

इन यज्ञों के कई वर्ग किये जा सकते हैं। बहुत रो लोग विविध प्रकार के दान-पुण्य द्वारा अपनी सम्पत्ति का समर्पण करते हैं। भारत में धनाद्य न्याणारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएँ खोल देते हैं—यथा धर्मशाला. अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय तथा विद्यापीठ। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढों के लिए आश्रम तथा गरीबों को भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएँ प्रदान करने के दातव्य संस्थान हैं। ये राग दानकर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्चलोकों में जाने के लिए चन्द्रायण तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। इन विधियों के अन्तर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। उदाहरणार्थ, चातुर्मारय व्रत रखने वाला वर्ष के चार मासों में (जुलाई से अनटूबर तक) बाल नहीं कटाता, न ही कतिपग खाद्य वस्तुएँ खाता है और न दिन में दो बार खाता है, न घर छोडकर कहीं जाता है। जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग तपोमय यज्ञ कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योगपद्धतियों का अनुसरण करते हैं जिससे ब्रह्म में तदाकार हो सके-यथा पतंजिल का अंष्टागयोग 'अथवा हठयोग । कुछ लोग समस्त तीर्थस्थानों की यात्रा करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग-यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत् में किसी सिद्धि विशेष के लिए किये जाते हैं। कुछ लोग हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य--यथा उपनिषद तथा वेदान्तसूत्र या सांख्यदर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के गज़ों में लगे रहते हैं और उच्चजीवन की तलाश में रहते हैं। किन्तु कृष्णभावनामृत इनसे पृथक् है नयों कि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपर्युक्त वित्ती भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु भगवान् तथा उनके प्राप्ताणिक भक्तों की कृगा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्णभावनामृत दिव्य है।

> अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे। प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति।।२९।।

अपाने—निम्नगामी वायु में; जुह्वित—अर्पित करते हैं; प्राणम्—प्राण को; प्राणे—प्राण में; अपानम्—अपान वायु को; तथा—ऐसे ही; अपरे—अन्य; प्राण—प्राण का; अपान—निम्नगामी वायु; गती—गित को; रुद्ध्वा—रोककर; प्राण-आयाम—श्वास रोककर समाधि में; परायणाः—प्रवृत्त; अपरे—अन्य; नियत—वशीभृत करके; आहाराः—खाकर; प्राणान्—प्राणों को; प्राणेषु—प्राणों में; जुह्विति—हवन करते हैं, अर्पित करते हैं।

अनुवाद

अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोने रहते हैं (प्राणायास)। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को सेकने का अभ्यास करते हैं और अन्त में प्राण-अपा को सेककर समाधि में रहे आते हैं। अन्य थोगी कम भोजन करके पाण की प्राण में ही आहुति देते हैं।

### तात्पर्य

श्वास को रोको की योगविधि प्राणायाम कहलाती है। पाराभ में हडायोग ने विविध आसर्नो की सहायता से इसका अध्यास निया जाता है। ये साधि निधिगी इन्द्रियों को वहा में करने तथा आत्म-साक्षात्कार नी प्रगति के लिए सस्तात की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु नो रोवा जाता है जिससे बायु की दिशा की गति उलट सके। अपान वायु निम्नगागी (अधोगुावी) है और प्राणवायु ऊर्ध्वंगामी है। प्राणायाम में योगी निपरीत दिशा मे स्वास लने का तब तक अध्यास करता है जब तक दोनो नागु ग्दासीन टोकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जातीं। जब अपान वायु को प्राणवायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते है। जब प्राण नथा *अपान* वायुओं को पूर्णतया रो*र* दिया जाता है तो इसे कुम्भक योग कहते है। कुम्भक योगाभ्यास द्वारा मन्त्य आत्म सिद्धि के लिए जीवन अवधि बढा सकता है। बुद्धिमान यागी एक ही जीवनकाल मे सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक राखा है, वह दूसरे जीवा ही प्रतीक्षा नहीं करता। कुम्पक योग के अभ्यास मे योगी जीवन अविधि यो अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है। किन्तु भगवान की दिक्य पेमार्भांक मे स्थित रहने के कारण वृष्णभावनाभावित मनुष्य स्वत इहियो का रियना (जिरोन्द्रिय) त्या एक कारण नुस्तान्य कुष्ण की सेवा में सत्या रहने के कारण अत्य वन जाता है। उसकी इंद्रियों कृष्ण की सेवा में सत्या रहने के आया अत्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसा ही नहीं पाती। फलत जीवन वे अत में उसे भगवान कृष्ण के समान पद प्राप्त होता है, अत वह दीमांजीवी बनो का प्रयत्न नहीं बरता। वह तुरन्त मोक्ष पद नो पाप्त कर सफता है जैसा कि भगवदगीता में (१४ २६) कहा गया है-

च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेनसेवते। गुणान्सपातीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय फल्पते॥

ंची व्यक्ति भगवान् की निरछल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह पवृति वे गुणा को पार कर जाता है और तुस्त आध्यात्मिन पद को पाप होता है।' कृष्णभावनाभावित व्यक्ति दिन्य अवस्था से प्राएम नरता है भीर पिस्तर उसी भावनामृत में रहता है। अत उसका पतन नहीं होता और अन्तत वट भगान्द्धाए को जाता है। कृष्ण प्रसादम् को ही खाते रही में स्वत ही कम खा। की आदत पड़ जाती है। इन्द्रियनिग्रह के मामले में कम भोजन करना (अल्पाहार) अत्यन्त लाभप्रद होता है और इन्द्रियनिग्रह के बिना भवबन्धन से निकल पाना सम्भव नहीं है।

# सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्॥३०॥

सर्वे सभी; अपि ऊपर से भिन्न होकर भी; एते ये; यज्ञिवदः यज्ञ करने के प्रयोजन से परिचित; यज्ञ-क्षपित यज्ञ करने के काग्ण शुद्ध हुआ; कल्मपाः पापकर्मो का; यज्ञ-शिष्ट ऐसे यज्ञ करने के फल का; अमृत-भुनः ऐसा अमृत चखने वाले; यान्ति जाते हैं; ब्रहा । रामव्रहा; रानातनम् नित्य आकाश।

## अनुवाद

ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पापकर्गी से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिच्य आकाश की ओर वढते जाते हैं (परमधाम को प्राप्त होते हैं)

## तात्पर्य

विभिन्न प्रकार के यज्ञों (यथा द्रव्ययज्ञ, स्वाध्याय गज्ञ. तथा योगयज्ञ) की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सबका एक ही उद्देश्य है और वह है इन्द्रियों का निग्रह। इन्द्रियतृप्ति ही भौतिक अस्तित्न का मूल कारण है. अगः जब तक इन्द्रियतृप्ति से भिन्न धरातल. पर स्थित न हुआ जाय तब तक सिन्दियनन्द के नित्य धरातल तक उठ पाना सम्भव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपर्युक्त सारे यज्ञों से संसार के पापकर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐरवर्यवान बनता है, अपितु अन्त में वह निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य के द्वारा या श्रीभगवान् कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान् के शाश्वत धाग को प्राप्त करता है।

# नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम।।३१।।

न—कभी नहीं; अयम्—यह; लोक:—लोक; अस्ति—है; अयज्ञस्य—यज्ञ न करने वाले का; कुत:—कहाँ है; अन्य:—अन्य; कुरु-सत्-तम—हे कुरुश्रेष्ठ।

## अनुवाद

हे कुरुश्रेष्ठ! जब यज्ञ के विना मनुष्य इस्तुलोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म-में कैसे रह सकेगा?

मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में एहे वह अपने स्वरूप से अनभिज हिता है। दूसरे महत्ते, में भीतिन नगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुमणित कालों के केराण है। अज्ञान ही पापपूर्व जीवन का कारण है और 784 माणुष्यं जीवन ही इस भीविक ज्ञात् में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है विससे होकर इस बन्धन से बाहर निकला जा सकता है। ध पह बार है। जातम है। प्राप्त के प्राप्त प्राप्त प्राप्त के प्राप जात वर हम थम, जय, काम तथा मान का नाम विकटाकार काठर १७४० । का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या अपर संस्तुत अनेक प्रकार के येक हमारी का जायता प्रदान काता छ। यम या जम्म पासुत जामक अमार या यश जमाउ आर्थिक समस्याओं को स्वत हरों कर देते हैं। जनसङ्ग्रा में बृद्धि होने पर ओपिक संमत्याओं का ज्वा केंत्र के हत कर देत हैं। जनसंख्या में शुंब हान पर भी उन्न समान करने से हमें प्रतुर भोजन, प्रतुर दूध हत्यादि मिलता हता की वार्त आती है। अत वेनों में नियमित शैन्त्रियम् के तिए पवित्र मिलता हता कर किता है, जा प्रताम अपने भीनिक ज्ञान के स्वाप के स्वप के स्वाप के का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बेग्धन से क्रमण स्टब्स उच्चाव का विधान है। इस अकार भवुष्य भागवक बन्धन ए अभ्यस प्रदेशर उच्चर की और अग्रस होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परिस्तर का सामिन्न प्राप्त करते हे हैं। यह पूर्णता यज्ञ समझ करते प्राप्त कर जाता जाता कर जाता कर जाता कर जाता जा पहले बताया का जुका है। फिर भी यद कोई व्यक्ति केंद्रे के अनुसार यज्ञ निर्ध के लिए तिस्प नहीं होता, तो विद् इस शरीर में कैसे सुखी जीवन की आशा कर सकता है, दूसरे लोक में दूसरे शिरा से सुखी जीवन की आशा जाशा के (सकता है, दूसर लाक भ दूसर शवर स युखा जावन का जाशा तो व्यर्ध ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न-भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएँ है भीर जो लोग यह करने में लोगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता हैं। किन्तु सर्वेश्वेष्ठ सुंख कह है जिसे मनुष्य कृष्णभावनामृत के अध्यस स्था ्रा १९०५ तवश्रम् सुर वह है । शहर भूतुन्य गुरुन्याभावनाभूत क अन्यात हारा इत्तर होता है। अतं कृष्णभावनाभावित जीवन ही हस भौतिक कात् की समस्त समस्याओं का एकमात्र हत है।

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे। कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्स्यसे॥३२॥ एवस् स्म प्रकार, बहु-विधा विविध प्रकार के, यमा यम, विवास कैत

्रित् के प्रकार, बहु-ावधा ावावध प्रकार के, यज्ञा प्रज्ञ, ावतता फल के, ब्रह्मण वर्षों के, युवे पुंछ मे, कर्म-जाम् कर्म में उत्पन्न, विमोक्स्से मुक्त हो जाओगे।

ये विधित प्रकार के यम वेदसम्पत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कार्म से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे।

चैसाकि पहले बताया जा चुका है चैदों में कर्ताभेद के अनुसार विभिन्न प्रकार

के यज्ञों का उल्लेख है। चूँिक लोग देहात्मबुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार सम्पन्न कर सके। किन्तु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सबका विधान है। इसी की पृष्टि यहाँ पर भगवान् ने अपने श्रीमुख से की है।

## श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाञ्ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते॥३३॥

श्रेयान्—श्रेष्ठ; द्रव्य-मयात्—सम्पत्ति के; यज्ञात्—यज्ञ से; ज्ञान-यज्ञ:—ज्ञानयज्ञ; परन्तप—हे शत्रुओं को दण्डित करने वाले; सर्वम्—सभी; कर्म—कर्म; अखिलम्—पूर्णतः; पार्थ—हे पृथापुत्र; ज्ञाने—ज्ञान में; परिसमाप्यते—अन्त होते हैं।

अनुवाद

हे परंतप! द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हैं। हे पार्थ! अन्ततोगत्वा सारे कर्मयज्ञों का अवसान दिव्यज्ञान में होता है।

### तात्पर्य

समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्णज्ञान प्राप्त हो जिससे वह भौतिक कप्टों से छुटकारा पाकर अन्त में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुप्यों को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी-कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्यज्ञान के स्तर तक पहुँच जाती है तो उसे ज्ञानरहित द्रव्ययज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्णभावनामृत में होता है जो दिव्यज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। किन्तु जब उसे दिव्यज्ञान के स्तर तक पहुँचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतनाभेद के अनुसार ऐसे यज्ञकर्म कभी-कभी कर्मकाण्ड कहलाते हैं और कभी ज्ञानकाण्ड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अन्त ज्ञान में हो।

# तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥३४॥

तत्—विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को; विद्धि—जानने का प्रयास करो; प्रणिपातेन—गुरु के पास जाकर के; परिप्रश्नेन—विनीत जिज्ञासा से; सेवया—सेवा के द्वारा; उपदेक्ष्यन्ति—दीक्षित करेंगे; ते—तुमको; ज्ञानम्—ज्ञान में; ज्ञानिनः—

अध्याय ४

स्वरूपसिद्ध, तत्त्व--तत्त्व के, दर्शिन---दर्शी।

### अनुवाद

तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनमें विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूपसिद्ध व्यक्ति ही तुन्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है।

#### तात्पर्य

निस्सन्देह आत्म-साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अत भगवान् का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारम्भ होने वाली परम्परा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परम्परा के सिद्धान्त का पालन किये बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान् आदि गुरु है, अत शिष्य-परम्परा का ही व्यक्ति अपने शिप्य को भगवान का सन्देश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूपसिद्ध नहीं बन सकता जैसा कि आज कल के मूर्ख पाखडी करने लगे है। भागवत का (६३१९) कथन है-धर्म तु साक्षारभगवत्प्रणीतम् --धर्मपथ का निर्माण स्वयं भगवान् ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नही हो सकता। न ही शानग्रथो के स्वतन्त्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरू की शरण मे जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहकाररिहत होकर दास की भाँति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूपसिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएँ प्रभावपूर्ण नही होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब वह शिप्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वत ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अन्धानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा—इन दोनो की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिप्य के प्रति दयालु होता है, अत यदि शिष्य विनीत हो और सेवा मे तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है।

### यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं वास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि॥३५॥

यत्—जिसे, ज्ञात्वा—जानकर, न—कभी नही, पुतः—िष्रः, मोहम्—मोह को, एवम्—इस प्रकार, यास्यसि—जाओगे, पाण्डव—हे पाण्डवपुत्र, येन—जिससे, भूतानि—जीवों को, अशेषाणि—समस्त, द्रश्यसि—देखोगे, आत्मनि—परमात्मा में: अथ उ-अथवा अन्य शब्दों में; मयि-मुड़ामें।

अनुवाद

स्वरूपसिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कशी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे क्योंकि इम ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमान्मा के अंशस्वरूप हैं अर्थात् वे सब मेरे हैं।

## तात्पर्य

स्वरूपसिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान् श्रीकृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक् अस्तित्व का भाव माया (मा—नहीं, या—यह) कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है ने तो केवल महान् ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रहा तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान् के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। ब्रह्मसंहिता में रूपष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्रीभगवान् हैं, और सभी कारणों के कारण हैं। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीन भी कृष्ण के अंश है। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशो में अपने निजी पृथक् अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत् में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखण्डन किया जाय तो उसका मूलस्वरूप नष्ट हो जाता है। किन्तु गायावादी यह नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में एक घटाने पर भी एक बचता है। परव्रहा का यही स्तरूप है।

वहानिद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम गाया से आवृत हैं इसीलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक् सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण से नियुक्त अंश हैं, किन्तु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीिक अन्तर मागा है या फिर वास्तविक नहीं है, हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निर्मित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्नजनों से उसका क्षणिक शारीिक सम्बन्ध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक सम्बन्धों से अधिक क्षणिक शारीरिक सम्बन्ध कृष्ण क शारवत आध्यात्मक सम्बन्धा स आधक महत्वपूर्ण था। गीता का सम्पूर्ण उपदेश इसी ओर लिक्षत है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक् नहीं हो सकता, कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अन्तर भगवान् की दिव्य सेवा के विस्मरण से जनित हैं। किन्तु जब कोई कृष्णभावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुष्त पुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक पृह से ही प्राप्त हो सहना है और इस तरह वह इम भग को दूर कर सनता है कि जीव कृष्ण के तुस्य है। पूर्णज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण मारात जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को स्वाप देन पर जीव प्राप्ता होते हैं, क्योंबि वे अपना अस्तित्व पृथ्व समझते हैं, हम तरह निर्मित स्वरूप के मानदर्थों के अतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। कि तु कब ऐसे मोहास्त जीन कृष्णमालनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जान है कि वे मृत्ति पथ पर है जिसही पृष्टि भागवा में (२१०६) नी गई है कि वे मृत्ति पथ पर है जिसही पृष्टि भागवा में (२१०६) नी गई है—अतिहित्तान्यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुरिक ना अर्थ है कृष्ण क तिर्थ दास कप में (कृष्णभावनामृत में) अपनी स्वामाणिक स्थित होता।

अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम । सर्व ज्ञानप्रवेनैच वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥३६॥

अपि—भी चेत्—यदि, असि—तुम हो, पापेष्य —गागिया में सर्वेष्य—गागमा पाप-कृत-ताम—सर्वोधिक पाषी, सर्वेष्—ऐते समस्त वापवर्ग, ज्ञार-पुरोत-दिव्यक्तर की नाव द्वारा, एक—निरमय शै, खूजिंगम्—दुखा के सागा से सन्तरिष्यसि—पूर्णतय तर जाओगे।

अनुवाद

यदि तुम्हें समस्त ग्रांगियों में भी सर्वाधिक पांगी समझा जाम तो भी तुम दिव्यज्ञार रूपी माव में स्थित होकर दुखरतामर की पार करने में समर्थ होंगे।

#### तात्पर्ध

श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में अपनी स्वाधाविक स्थिति का शही मही ज्ञान उत्तम शता है कि अञ्चान मागर में चलने वाले जीवन-समर्थ से प्रमुख सुप्तत्त ही उप उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी भन्ना समग्र प्राप्त तिया जाग है तो कभी जलता हुआ जपला सागर प्रकोई कि ता ही कृशल तैया न्या न हो, जीवन-मप्प अल्यन कडिज है। यदि काई शामरित तीन तो ले जे आगे बदकर समुद से जिनास्त तेता है तो वह समये बदा स्थान है। भगाम में अपन पूर्णकृत्त पुरित का एक है। कृष्णभावनामृत की नाव अल्यना सुगग है किन्तु उसी के साथ-साथ अल्यन उदात भी।

### यथैशांसि समिद्धोऽग्निर्शस्यसात्कुरुतेऽर्जुन्। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि मस्मसात्कुरुते तथा॥३७॥

यथा—जिग्न पकार से, एमासि—ईंझन को समिद्ध—जनती हुई अभि—अगि भस्य-सात्—गख, कुरुते—कर देती है, अर्जुन—हे अर्जुा, ज्ञान-अग्नि—ज्ञान रूपी अग्नि; सर्व-कर्माणि—भौतिक कर्मों के समस्त फल को; भरमसात्—भस्म, राख; कुरुते—करती है; तथा—उसी प्रकार से।

अनुवाद

जैसे प्रज्ज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह हे अर्जुन! ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है।

## तात्पर्य

आत्मा तथा परमात्मा सम्बन्धी पूर्णज्ञान तथा उनके सम्बन्ध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पापकर्मों के फलों को जिला देती है, अपितु पुण्यकर्मों के फलों को भी भस्मसात् करने वाली है। कर्मफल की कई अवस्थाएँ है—शुभारम्भ, बीज, संचित आदि। किन्तु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में (वृहदारण्यक उपनिषद् में ४.४.२२) कहा गया है—उभे उभै उहैवैपएते तरत्यमृतः साध्वसाधूनी—"मनुप्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मफलों को जीत लेता है।"

## न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति॥३८॥

न—कुछ भी नहीं; हि—निश्चय ही; ज्ञानेन—ज्ञान से; सदृशम्—तुलना में; पित्रम्—पित्र; इह—इस संसार में; विद्यते—हैं; तत्—उस; स्वयम्—अपने आप; योग—भिक्त में; संसिद्ध:—पिएक होने पर; कालेन—यथासमय; आत्मिन—अपने आप में, अन्तर में; विन्दिति—आस्वादन करता है।

अनुवाद

इस संसार में दिव्यज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्ष फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथासमय अपने अन्तर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है।

### तात्पर्य

जब हम दिञ्जज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्सन्देह दिञ्जज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बन्धन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्त फल है। जब कोई दिञ्जज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शान्ति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन नी मन शान्ति का आनन्द लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शान्ति का पर्यवसान कृष्णभावनामृत मे होता है। भगवद्गीवा के सन्देश की यही चरम परिणति है।

> श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय । ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥

श्रद्धा-यान्—श्रद्धालु व्यक्ति, लभते—प्राप्त करता है, ज्ञानम्—ज्ञान, तत्-पर— उसमे अत्यधिक अनुक्ति, सयत—स्वयीत, इन्द्रिय—इन्द्रियाँ, ज्ञानम्—ज्ञान, तब्ध्या—प्राप्त करके, पराम्—दिव्य, शान्तिम्—शान्ति, अधिरेण—शीप्र ही, अधिगच्छति—प्राप्त करता है।

अनुवाद

जो दिव्यज्ञान में समिपित है और जिसने इन्द्रियों को वश में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरना आध्यात्मिक शान्ति को प्राप्त होता है।

तात्पर्य

श्रीकृष्ण में दृढविश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्णभावनाभावित क्वान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्णभावनाभावित होकर कर्म करने से वह एरमसिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह श्रद्धाभक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हुष्ण हरे हरे। हैरे राम हरे राम हरे हरे— मन्त्र के जाप द्वारा प्राप्त की जाती है क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मिलनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर स्वयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान् है और जो इन्द्रियों को स्वयमित रखता है वह शीघ्र ही कृष्णभावनामृत ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है।

अज्ञशाश्रद्दधानश्च संज्ञवात्मा विनज्ञ्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संज्ञवात्मन ॥४०॥

अज्ञ—पूर्वं, जिसे शारों का ज्ञान तर्हें है, च—तथा, अश्रद्रधान—शारों में श्रद्धा से विहीन, च—भी, सराय—शकाग्रस्त, आत्मा—व्यक्ति, विनश्यति—गिर जाता है, न—न, अयम्—इसमें, लोक-जात, अस्ति—है, न—न तो, पर—अगाले जीवन में, न—नहीं, सुखम्—सुख, सशय—सग्रप्रस्त, आत्मन—व्यक्ति के लिए।

#### अनुवाद

किन्तु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में सदेह करते हैं ये ईश्वरभावनामृत नहीं प्राप्त करते, अधितु नीचे गिर जाते हैं। सशयातमा के

# लिए न तो इस लोक में, न ही परलोक में कोई सुख है।

## तात्पर्य

भगवव्गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शासों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शासों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते रहते हैं, किन्तु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं होता। कुछ लोग जिनमें भगवव्गीता जैसे शासों में श्रद्धा होती भी है तो वे न तो भगवान् कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्णभावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता। वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तिनक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धाभाव से शास्त्रों के सिद्धान्तों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के दिव्य पद तक पहुँच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परम्परा से चले आ रहे महान् आचार्यों के पदिचन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे।

# योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छित्रसंशयम्। आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय॥४१॥

योग—कर्मयोग में भक्ति से; संन्यस्त—संन्यासी, विरक्त; कर्माणम्—कर्मफलों को; ज्ञान—ज्ञान से; सञ्छिन्न—काटो; संशयम्—सन्देह को; आत्म-वन्तम्—आत्मपरायण; न—कभी नहीं; कर्माणि—कर्म; निवध्नन्ति—बाँधते हैं; धनञ्जय—हे ऐश्वर्यवान विजयी।

अनुवाद

जो व्यक्ति अपने कर्मफलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संगय दिव्यज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनञ्जय! वह कर्मों के बन्धन से नहीं वँधता।

### तात्पर्य

जो मनुष्य भगवद्गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान् श्रीकृष्ण ने दीं थी, तो वह दिव्यज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्णभावनाभावित होने के कारण उसे श्रीभगवान् ने अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निस्सन्देह वह कर्मबन्धन से मुक्त है।

### तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मन । छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत॥४२॥

तस्मात्—अत, अज्ञान-सम्भूतम्—अज्ञान से उत्पन्न, हृत्स्थम्—हृदय म स्थित, इगन—ज्ञान रूपी, असिता—शहर से, आत्मन—स्व की, छित्त्वा—काट कर, एनम्—इस, सरायम्—स्वाय को, योगम्—योग मे, अतिष्ठ—स्थित, उत्तिष्ठ— युद्ध करने के लिए उठो, भारत—हे भरतवशी।

#### अनुवाद

अतएव तुन्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो सगय उठे हैं उन्हें ज्ञानकपी गरा से काट डालो। हे भारत<sup>।</sup> नुम योग में समन्वित होकर खडे होओ और युद्ध करो।

### तात्पर्यं इस अध्याय में जिस योगपद्धति का उपदेग हुआ है वह सनातनयोग अर्थात्

जीवात्मा की नित्य क्रिया कहलाता है। इस योग मे दो तरह के यज्ञकर्म किये जाते है--एक तो इव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म-साक्षात्कार के लिए द्रव्ययज्ञ नही किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किन्तु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्णयज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएँ भी दो प्रकार की होती है--आत्मबोध (या अपने स्वरूप को समझना) तथा श्रीभगवान विषयक सत्य। जो भगवद्गीता मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान् के अश स्वरूप आत्मज्ञान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान् के दिव्य कार्यकलापो को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारम्भ में स्वय भगवान् ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धाविहीन है और जो भगवान द्वारा उपदेशों देने पर भी भगवान् के सिच्चिदानन्द स्वरूप को नहीं समझ पाता तो यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्णभावना के सिद्धान्तों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमश दूर किया जा सकता है। यह कृष्णभावनामृत विविध देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इन्द्रियसयम यज्ञ, योग, साधनायज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्ययज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रमधर्म मे भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते है और ये सब नियमित कर्म

पर आधारित है। किन्तु इन सब कार्यकराण के भीतर सबसे महत्वपूर्ग कारक आत्म-साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवदगीता का बास्तविक पाठक है, किन्तु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भगवद्गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनन्तकाल से चली आने वाली परम्परा में होता है और वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तिनक भी विषथ नहीं होता जो उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद्गीता के उपदेश इस धराधाम में आये। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद्गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म-श्लाधा वश अन्यों को वास्तविक पथ से विषथ करते रहते हैं। भगवान् निश्चित रूप से परमपुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वह भगवद्गीता का परायण शुभारम्भ करते समय से ही मुक्त होता है।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के थे अध्याय ''दिव्यज्ञान'' का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।





### कर्मयोग:

## कृष्णभावनाभावित कर्म

अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च ग्रांससि । यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे बृहि सुनिश्चितम्॥१॥

अर्जुन उवाच-अर्जुन ने कहा, सन्यासय्—सन्यास के, कर्मणाय्—सम्पूर्ण कर्मी के, कृष्ण-हे कृष्ण, पुन-फिर, योगम्—भिक्त, ख-भी, शससि—प्रशसा करते हो, यत्—जो, श्रेय-अभिक लामप्रद है, एतयो—इन दोनो मे से, एकप्-एक, तत्—वह, मे—मेरे लिए, ब्रुहि—कहिये, सु-निश्चितम्—निश्चित रूप से।

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा है कृष्ण। पहले आए मुझसे कमें त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कमें करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएँगे कि इन दोनों मे से कौन अधिक लाभपट है?

#### तात्पर्य

भगवद्गीता के इस पत्नम अध्याय में भगवान् बताते है कि भित्तपूर्वक किया गया कर्मे शुष्क चिन्तन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है नयोकि दिव्यस्वरूप भित्त सुग्य को कर्मेकध्यन से मुक्त करती है। इतीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शिरा बन्धन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धियोग अर्थात् भिक्त इस भौतिक बन्धन से निकर्तने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कर्म नहीं करने पढते। चतुर्ध अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कर्म नहीं करने पढते। चतुर्ध अध्याय

में भगवान् ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किन्तु चतुर्थ अध्याय के अन्त में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्णज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञानयुक्त-अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इन्द्रियकार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किन्तु यदि भक्तियोग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में, वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बन्धनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग कर दे या पूर्णज्ञान से युक्त होकर कर्म करे।

श्रीभगवानुवाच

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ। तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते॥२॥

श्री-भगवान् उवाच—श्रीभगवान् ने कहा; संन्यासः—कर्म का पित्यागः; कर्मयोगः— निष्ठायुत कर्मः; च—भीः; निःश्रेयस-करौ—मुक्तिपथ को ले जाने वालेः उभौ—दोनोंः, तयोः—दोनों में सेः; तु—लेकिनः; कर्म-संन्यासात्—सकामकर्मो के त्याग सेः; कर्म-योगः—निष्ठायुत कर्मः; विशिष्यते—श्रेष्ठ है।

अनुवाद

श्रीभगवान् ने उत्तर दियाः मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय-कर्म (कर्मयोग) दोनों ही उत्तम हैं। किन्तु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त त्याग श्रेष्ठ है।

## तात्पर्य

सकाम कर्म (इन्द्रियतृप्ति में लगना) ही भवबन्धन का कारण है। जब तक मनुप्य शारीरिक सुख का स्तर बढाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहान्तर करते हुए भवबन्धन को बनाये रखता है। इसकी पुष्टि भागवत (५.५.४-६) में इस प्रकार हुई है—

> नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्मः यदिन्द्रियप्रीतय आपृणोति। न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयमसन्नपि क्रेशद आस देहः॥

अध्याय ५

पराभवस्ताबदबोघजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम्। याविक्रियास्ताबदिद मनो वै कर्मात्मक थेन शरीरबन्धः॥ एव मन कर्मवश प्रयुक्ते अविद्ययाऽऽत्भन्युगधीयमाने। प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्॥

"लोग इन्द्रियतृप्ति के पीछे मत्त है। वे यह नहीं जानते कि उनका क्षेत्रों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकामकर्मों का फ्ल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किन्तु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अत इन्द्रियतृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने सरक्ष्य को नहीं जान लेता तब तक उसे इन्द्रियतृप्ति के लिए सकामकर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इन्द्रियतृप्ति की इस बेतना में फैला रहता है तब तक उसका देशनरपण होता रहता है। भले ही उसका मन सकामकर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वार प्रभावित हो, किन्तु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। तभी वह भववन्यन से उबर सकता है।"

अत यह ज्ञान ही (कि वह आत्मा है शिर नहीं) मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवारमा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा अन्यधा भवक्यम से उबसे का कोई अन्य उपाय नहीं है। किन्तु कृष्णभावनाभावित होकर कर्म करना सकामकर्म नहीं है। पूर्णज्ञान से युक्त होकर किमें यह कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले है। विना कृष्णभावनामृत के केवल कर्मों के परित्याप से बद्धजीव का हृदय सुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय सुद्ध नहीं होता। तक सक्तामकर्म करना पड़ेगा। परन्तु कृष्णभावनाभावित कर्म कर्ता को स्वत सकामकर्म करना पड़ेगा। परन्तु कृष्णभावनाभावित कर्म कर्ता को स्वत सकामकर्म के फल से मुक्त बनाता है जिसके काएण उस भीतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अत कृष्णभावनाभावित कर्म सन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सन्यास में मीचे गिरने की सम्भावना बनी रहती है। कृष्णभावनामृत से रहित सन्यास भूपी है जैसा कि श्रील रूपगोस्वामी ने शिन्समृत्विसन्यु में (१२२५८) पृष्टि की है—

प्रापचिक्तया बुद्ध्या हरिसम्बन्धिवस्तुन । मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्य फल्गु कथ्यते॥

"जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्रीभगवान् से सम्बन्धित वस्तुओ को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका सन्यास अपूर्ण कहलाता है।" सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह द्वात हो कि ससार की प्रत्येक वस्तु भगवान् की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुत मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि अपना कुछ भी नहीं है। तो फिर सन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है? जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी सम्पत्ति कृष्ण की है, वह नित्य संन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्णभावनाभावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी संन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है।

# ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते॥३॥

ज्ञेय:—जानना चाहिए; सः—वह; नित्य—सदैव; संन्यासी—सन्यासी; यः—जो; न—कभी नहीं; द्वेष्टि—घृणा करता है; न—न तो; काङ्क्षति—इच्छा करता है; निर्द्वन्द्व:—समस्त द्वैतताओं से मुक्त; हि—निश्चय ही; महाबाहो—हे बलिष्ट भुजाओं वाले; सुखम्—सुखपूर्वक; बन्धात्—बन्धन से; प्रमुच्यते—पूर्णतया मुक्त हो जाता है।

अनुवाद

जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है वह नित्य संन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन! ऐसा मनुष्य समस्त द्वन्द्वों से रिहत होकर भवबन्धन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है।

### तात्पर्य

पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुष नित्य संन्यासी है क्योंकि वह अपने कर्मफल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा संन्यासी, भगवान् की दिव्य प्रेमाभिक के पारायण होकर पूर्णज्ञानी होता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने स्वरूप को जानता है। वह भलीभाँति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण (अंशी) हैं और वह स्वयं अंशमात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण-तादात्म्य की भावना भ्रान्त है क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान कि एकता गुणों की है न कि गुणों की मात्रा की, सही दिव्यज्ञान है जिससे मनुप्य अपने आप में पूर्ण बनता है जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का द्वैत नहीं रहता क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार द्वैतभावों से रहित होकर वह इस भौतिक जगत् से भी मुक्त हो जाता है।

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्॥४॥

सांख्य-भौतिक जगत् का विश्लेपाणात्मक अध्ययन; योगी-भक्तिपूर्ण कर्म,

कर्मयोग, पृथक्—भिन्न, बाला—अल्पज्ञ, प्रवदन्ति—कहते है, न—कभी नहीं, पण्डिता—विद्वान् जन, एकम्—एक मे, अपि—भी, अस्थित—स्थित, सम्यक्—पूर्णतया, उषयो—दोनो का, विन्दते—भोग करता है, फलम्—फल।

#### अनुवाद

अज्ञानी ही भक्ति (कर्मयोग) को भौतिक जगत् के विश्लेषणात्मक अध्ययन (साख्य) से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुत ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभाँति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है।

#### तात्पर्यं

भीतिक जगत् के विश्लेषणात्मक अध्ययन (साह्य) का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करता है। भौतिक जगत् की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान् की भिक्त का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड खोजी जाते है और दूसरी विधि से उसको सीचा जाता है। साख्यदर्शन का वास्तविक छात्र जगत् के मूल अर्थात् विष्णु को हूँउता है और फिर पूर्णज्ञान समेत अपने को भगवान् की सेवा में लगा देता है। अत मूलत इन दोनो में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की ग्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य का महीं जातने वहीं कहते है कि साख्य और कर्मयोग एक नहीं है कल् जो विद्वान् है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है।

यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति॥५॥

पश्यति—वास्तव मे देखता है।

यत्—जो, साख्यै—साख्यदर्शन के द्वारा, प्राप्यते—प्राप्त किया जाता है, स्थानम्—स्थान, तत्—जो, योगी—भिक्त द्वारा, अपि—भी, गाय्यते—प्राप्त कर सकता है, एकम्—एक, साख्यम्—विश्लेषणात्मक अध्ययन को, च—तथा, योगम्—भिक्तमय कर्म को, च—तथा, य—जो, पश्यति—देखता है, स—वह,

#### अनुवाद

जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन (साख्य) द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, अन जो साख्ययोग तथा भक्तियोग को एक समान देखता है वहीं वस्तुओं को यावत् रूप में देखता है।

#### तात्पर्य

दार्शनिक शोघ (साख्य) का चास्तविक उद्देश्य जीवन के चरमलक्ष्य की खोज है। चूँकि जीवन का चरमलक्ष्य आत्म-साक्षात्कार है, अत इन दोनों विधियो से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अन्तर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निप्कर्ष पर पहुँचा है कि जीव भौतिक जगत् का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत् से कोई सरोकार नहीं होता, उसके सारे कार्य परमेश्वर से सम्बद्ध होने चाहिए। जब वह कृष्णभावनामृत के वश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्तियोग में उसे कृष्णभावनाभावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियाँ एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसित्त है पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसित्त एक ही है। जो इस तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है।

## संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति॥६॥

संन्यासः संन्यास आश्रम; तु—लेकिन; महाबाहो—हे बलिष्ठ भुजाओं वाले; दुःखम्—दुःख; आसुम्—से प्रभावित; अयोगतः—भक्ति के बिना; योग-युक्तः—भक्ति में लगा हुआ; मुनिः—चिन्तक; ब्रह्म—परमेश्वर को; न चिरेण—शीघ्र ही; अधिगच्छति—प्राप्त करता है।

अनुवाद

भक्ति में बिना लगे केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। परन्तु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है।

### तात्पर्य

संन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी संन्यासी सांख्यदर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव संन्यासी वेदान्त सूत्रों के यथार्थ भाण्य भागवत-दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी संन्यासी भी वेदान्त सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किन्तु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत सम्प्रदाय के छात्र पाञ्चरात्रिक विधि से भगवान् की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव संन्यासियों को भगवान् की दिव्यसेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किन्तु तो भी वे भगवान् की भक्ति में नाना कार्य करते हैं। किन्तु मायावादी संन्यासी जो सांख्य तथा वेदान्त के अध्ययन एवं चिन्तन में लगे रहते हैं, वे भगवान् की दिव्य भक्ति का आनन्द नहीं उठा पाते। चूँकि उनका अध्ययन अत्यन्त जटिल हो जाता है, अतः वे कभी-कभी ब्रह्मचिन्तन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप

श्रीमद्भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कप्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का गुष्क चिनन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विधेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होते हैं। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रमन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवर्षम्म को प्राप्त होगे। मायावादी सन्यासी कभी-कभी आत्म-साधात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाबसेवा, परोपकार जैसे भीतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अत निष्कर्ष यह निकला कि कुष्णभावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले होग ब्रह्म-अब्रह्म विषयक शुष्क चिननन में लगे सन्गिसियों से ग्रेष्ठ है, यद्यांप वे भी अनेक जन्मों के बाद कुष्णभावनाम्यित हो जाते हैं।

### योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय । सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥७॥

#### अनुवाद

जो भक्तिभाव से कर्म करता है, विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इन्दियों को वश में रखता है, वह सर्वों को ग्रिय होता है और सभी लोग उसे ग्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं वैधता।

#### तात्पर्य

जो कृष्णभावनामुत के कारण मुक्तिप्य पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उमके लिए प्यारा है। यह कृष्णभावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक् नहीं साच पाता, जिस प्रकार वृक्ष की परिवर्षी तथा टहिन्यों कुछ से शिल नहीं होती। वह भटितियों तथा टहिन्यों कुछ से आता गया जल समस्त पत्तिया तथा टहिन्यों में फैल जाता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तिया तथा टहिन्यों में फैल जाती है। चूंकि कृष्णभावनामृत में कर्म करने वाला सन्ते का दास होता है, अत वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से प्रसन्न हित्यों स्वर्षित हती है। चेतना सुद्ध होते से उसका इन्द्र्यों के उन्ता सुद्ध होते से उसका इन्द्र्यों स्वर्षित हती है। चेतन सुद्ध कृष्ण में स्वर्ष्य दसका का प्रन्न ही नहीं उठता। न ही उसे उत्ते कृष्ण से सम्बद्ध कथाओं के अतिहित्त अन्य कार्यों म अपनी इन्द्रियों को लगाने का

अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहत., वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाता और न ऐसे किसी स्थान में जाता है जहाँ कृष्ण सम्बन्धी कार्य न होता हो। अतः उसकी इन्द्रियाँ वश में रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी इन्द्रियाँ संयमित हों, किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन युद्ध में अन्यों के प्रति आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्णभावनाभावित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंिक जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्धभूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने-अपने स्वरूप में जीवित रहते रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में कोई मारा नहीं गया। वहाँ पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्न बदल दिये गये। अतः अर्जुन कुरूक्षेत्र की युद्धभूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्णभावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्मबन्धन से नहीं बँधता।

> नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यञ्शृण्वन्सपृशञ्जिघ्रन्नश्रन् गच्छन्स्वपन् श्वसन्।।८॥ प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्।।९।।

न—नहीं; एव—निश्चय ही; किञ्चित्—कुछ भी; करोमि—करता हूँ; इति—इस प्रकार; युक्तः—दैवी चेतना में लगा हुआ; मन्येत—सोचता है; तत्त्ववित्—सत्य को जानने वाला; पश्यन्—देखता हुआ; श्रृण्वन्—सुनता हुआ; स्पृशन्—स्पर्श करता हुआ; जिथ्रन्—सूँघता हुआ; अश्नन्—खाता हुआ; गच्छन्—जाता हुआ; स्वप्नन्—स्वप्न देखता; श्वसन्—साँस लेता हुआ; प्रलपन्—बात करता हुआ; विसृजन् त्यागता हुआ; गृहणन् स्वीकार करता हुआ; उन्मिपन् खोलता हुआ; निर्मिषन्—बन्द करता; अपि—तो भी; इन्द्रियाणि—इन्द्रियों को; इन्द्रिय-अर्थेषु— इन्द्रिय-तृप्ति में; वर्तन्ते--लगी रहने देकर; इति--इस प्रकार; धारयन्-विचार करते हुए।

अनुवाद

जिनुपाद दिव्यभावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूँघते, खाते, चलते-फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अन्तर में सदैव यही नानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ६ करते या आँखें खोलते-बन्द करते हुए भी वह यह जानता रहता ृ कि भौतिक इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे

## अध्याय ५ पृथक् है।

#### तात्पर्य

चूँकि कृष्णभावनाभावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है फलत उसे निकट तथा दूरस्थ पाँच कारणो—कर्ता, करण, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य—पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना-देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान् की दिव्यसेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह शरीर तथा इन्द्रियो से कर्म कर रहा है, किन्तु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना मे इन्द्रियाँ

इन्द्रियत्ति में लगी रहती है, किन्तु कृष्णभावनामृत में वे कृष्ण की इन्द्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अत कृष्णभावनाभावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेन्द्रियों के कर्म है जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेन्द्रियों के कार्य है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कभी भी इन्द्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत्सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है।

## ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाष्ट्रसा ॥१०॥

ब्रह्मणि-भगवान् मे, आधाय-समर्पित करके, कर्माणि-सारे कार्यो को, सङ्गम्-आसक्ति, त्यक्त्वा-त्यागकर, करोति-करता है, य-जो, लिप्यते-प्रभावित होता है, न-कभी नही, स-वह, पापेन-पाप से, पदा-पत्रम्-कमल पत्र, इव-के सदश, अम्भसा-जल के द्वारा।

अनुवाद जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्तिरहित होकर अपना कर्म करता है वह पापकर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमलपत्र को जल छू नहीं पाता।

तात्पर्य यहाँ पर *ब्रह्मणि* का अर्थ "कृष्णभावनामृत में" है। यह भौतिक जगत् प्रकृति के तीन गुणो की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की सज्ञा दी जाती है।

वेदमन्त्र सर्वे होतद्ब्रह्म (माण्डुक्य उपनिषद् २), तस्माद् एतद्व्रह्म नामरूपमन्न च जायते (मुण्डक उपनिषद् १२१०) तथा भगवद्गीता म (१४३) मम योनिर्महद्ब्रहा से प्रकट है कि जगत् की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि

कार्य भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किन्तु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिपद् में कहा गया है कि सारी वस्तुएँ पख़द्ध या कृष्ण से सम्बंधित- हैं, अतएव उन्हीं की हैं। जो यह भलीभाँति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान् की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ-अशुभ कर्मफलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म सम्पन्न करने के लिए भगवान् द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्णभावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पापकर्मों के कल्मप से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमलपत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान् भी गीता में (३.३०) कहते हैं—मिय सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य—सम्पूर्ण कर्मों को मुझे (कृष्ण) समर्पित करो। तात्पर्य यह कि कृष्णभावनामृत-विहीन पुरुष शरीर एवं इन्द्रियों को अपना स्वरूप समझ कर कर्म करता है, किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति यह समझ कर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की सम्पत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए।

## कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियरिप। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्तवात्मशुद्धये॥११॥

कायेन—शरीर से; मनसा—मन से; बुद्ध्या—बुद्धि से; केवलै:—शुद्ध; इन्द्रियै:—इन्द्रियों से; अपि—भी; योगिन:—कृष्णभावनाभावित व्यक्ति; कर्म—कर्म; कुर्वन्ति—करते हैं; सङ्गम्—आसिक्त; त्यक्त्वा—त्याग कर; आत्म—स्व की; शुद्धये—शुद्धि के लिए।

अनुवाद

योगीजन आसक्तिरहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं।

### तात्पर्य

जब कोई कृष्ण की इन्द्रियतृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इन्द्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कल्मप से मुक्त हो जाता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति, के कार्यो से काई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्णभावनामृत में रहते हुए सरलता से सम्पन्न किये जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्तिरसामृत सिन्धु में (१.२.१८७) इसका वर्णन इस प्रकार किया है—

ईहा यस्य होर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते॥

"अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्णभावनामृत में कर्म करता हुआ (कृष्णसेवा में) व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकराणों में व्यस्त क्यों न रहे।" उसमें अहकार नहीं रहता क्योंकि वह यह विश्वास नहीं करता कि वह भौतिक शरीर है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वजन, जीवन, सम्पत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को, जो भी उसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुस्त कृष्ण से जुड जाता है। वह कृष्ण से एकाकार हो जाता है और उस अहकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोवता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्णभावनामृत की पूर्णवस्था है।

. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निवध्यते॥१२॥

युक्त—भिक्त मे लगा हुआ, कर्म-फलम्—समस्त कर्मो के पल को, त्यक्त्या—त्यागकर, ग्रान्तिम्—पूर्ण शान्ति को, आप्नोति—प्राप्त करता है, नैष्ठिकीम्—अचल, अयुक्त—कृष्णभावना से पहित, काम-कारेण—कर्मफल को भोगने के लिए, फले—फल मे, सक्त—आसक्त, निबध्यते—वैधता है।

#### अनुवाद

निश्चल भक्त शुद्ध शान्ति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किन्तु जो व्यक्ति भगवान् से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बँध जाता है।

#### तात्पर्य

एक कृष्णभावनाभावित व्यक्ति तथा एक देहात्मवुद्धि वाले व्यक्ति में यह अन्तर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबिक दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहका उन्हों के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्मफल की कोई चिन्ता नहीं व्यापती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिन्ता का कारण परमसत्य के ज्ञान के बिना द्वैतभाव में रहकर कर्म करता गाया गया है। कृष्ण श्रीभगवान् है। कृष्णभावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो मुक्त विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमगतनाम्य है। अत कृष्णभावनामृत में सम्पन्न सारे कार्य परम पद पर है। वे दिव्य होते है और उनका कोई भौतिक प्रमाव नहीं पडता। इस कारण कृष्णभावनामृत में जीव शान्ति से पृरित रहता है। किन्तु जो इन्द्रियनृष्ठि के लिए लाभ के लोभ में फैसा रहता है उसे शान्ति नहीं मिल सकती। यही कृष्णभावनामृत का रहस्य है—यह अनुभृति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है शान्ति तथा अभय का पट है।

# सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्॥१३।

सर्व समस्त; कर्माणि कर्मों को; मनसा मन से; संन्यस्य त्यागकर; आस्ते एता है; सुखम् सुख में; वशी संयमी; नव-द्वारे नौ द्वारों वाले; पुरे नगर में; देही देहवान् आत्मा; न नहीं; एव निश्चय ही; कुर्वन् करता हुआ; न नहीं; कारयन् कराता हुआ।

अनुवाद

जब देहथारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मी का परित्याग कर देता है तब वह नौ द्वारों वाले नगर (भौतिक शरीर) में बिना कुछ किये या कराये सुखपूर्वक रहता है।

## तात्पर्य

देहधारी जीवात्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः सम्पन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छानुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी पराप्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। कृष्णभावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह-वंन्धन से मुक्त हो सकता है। अतः क्योंही कोई कृष्णभावनामृत को प्राप्त होता है वह तुरन्त ही शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्यप्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह नौ द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये नौ द्वार इस प्रकार हैं—

नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥

"जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान् ब्रह्माण्ड के समस्त जीवों के नियन्ता हैं। यह शरीर नौ द्वारों से युक्त हैं (दो ऑखे, दो नथुने, दो कान, एक मुँह, गुदा तथा उपस्थ)। बद्धावस्था में जीव अपने आपको शरीर मानता है, किन्तु जब वह अपनी पहचान अपने अन्तर के भगवान् से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान् की गॉति मुक्त हो जाता है।" (श्वेताश्वतर उपनिषद् ३.१८) अतः कृष्णभावनाभावित व्यक्ति शरीर के बाहा तथा आन्तरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है।

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजिति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥१४॥ न-नही, कर्तृत्वम्--कर्तापन या स्वाभित्व को, न-न तो, कर्माणि को, लोकस्य--तोगों के, सृजित--उत्पन्न करता है, प्रभु--शरीर रू का स्वामी, न-न तो, कर्म-फल--कर्मों के फल से, सयोगम्-सम्ब स्यभाव--प्रकृति के गुण, तु--सेकिन, प्रवर्तते--कार्य करते है।

#### अनुवाद

शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवारमा न तो कर्म का सूजन है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किय है।

#### तात्पर्य

जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा जीव तो परमेश्वर की शा

से एक है, किन्तु वह पदार्थ से भिन्न है जो भगवान् की अपरा प्रवृ सयोगवश पराप्रकृति या जीव अनादिकाल से (अपरा) प्रकृति के स रहा है। जिस नाशवान शरीर या भीतिक आवास को वह प्राप्त करता अनेक कमों और उनके फट्टों का कारण है। ऐसे बद्ध वातावरण मे र मनुष्य अपने आपको (अज्ञानवश) शरीर मानकर शरीर के कर्मफट्टों व कस्ता है। अनन्तकाल से उपार्जित यह अज्ञात ही शारीरिक सुख-दुख क है। ज्योही जीव शरीर के कार्यों से पृथक् हो जाता है त्योही वह व से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवार है तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किन्तु वास्तक में बह इसका स्वामी होता है और न इसके कमों तथा फट्टों का नियन्ता ह तो इस अस्वागर के बीच जीवन-सपर्प में रत प्राणी है। सागर की ह

एकमात्र साधन है कि दिंव्य कृष्णभावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आर के द्वारा समस्त अरमाप्ति से उसफी रक्षा हो सम्प्रती है। नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभु । अञ्चानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तव ॥१५॥

उछालती रहती है, किन्तु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उ

न—कभी नहीं, आदते—स्वीकार करता है, करयवित्—किसी का, पापप्-न—न तो, च—भी, एव—निश्चय ही, सु-कृतप्-पुण्य को, विभु—प अज्ञानेन—अज्ञान से, आयृतप्-आच्छादित, ज्ञानम्—ज्ञान, तेन— मुद्यान्ति—मोह-मृत्त होते हैं, जनव्य—जीवगण। सारे देहथारी जीव अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किये रहता है।

## तात्पर्य

विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौन्दर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप-पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की शृंखला आरम्भ होती है। जीव पराप्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है। तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान् सर्वशक्तिमान् हैं, किन्तु जीव नहीं है। भगवान् विभु अर्थात् सर्वज्ञ है, किन्तु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किन्तु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान् भगवान् द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान् उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देती है, किन्तु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मी तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होता। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थितिजन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुःख तथा सुख को भोगता है। भगवान् परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहता है फलतः वह प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझता है जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूलों की सुगन्ध को। जीव को वद्ध करने के लिए इच्छा सूक्ष्म बन्धन है। भगवान् मनुप्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करता है—आपन सोची होत निहं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान् नहीं होता। किन्तु भगवान् इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। वह निप्पक्ष होने के कारण स्वतन्त्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालता। किन्तु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान् उसकी विशेष चिन्ता करता है और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करता है कि भगवान् को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मन्त्र पुकार कर कहते हैं—एष उ होव साधु कर्म कारयित तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते। एष उ एवासाधु कर्म कारयित यमधो निमीषते—''भगवान् जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करता है जिससे वह ऊपर उठे। भगवान् उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करता है जिससे वह नरक जाए।'' (कोषीतकी उपनिषद् ३.८)।

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गं वाश्वभ्रमेव च॥

''जीव अपने सुख-दुःख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह

स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादता।"

अत देहधारी जीव कृष्णभावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति
के कारण अपने लिए मोह उत्पव करता है। फलस्वरूप सिन्नदानद स्वरूप
होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान् के प्रति सेवा
वत्ते के स्वरूप को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वरा बन्दी
वता लिया जाता है। अज्ञानवरा जीव यह कहता है कि उसके भववस्मन के
लिए भगवान् उत्तरहायी है। इसकी पुष्टि वेदान्त-सूत्त् (२१ ३४) भी करते है—वैषम्य

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन.। तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्॥१६॥

नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा हि दर्शयति—भगवान् न तो किसी के प्रति धृणा करता है, न किसी को चाहता है, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है।

क्षानेम—जान से, तु—रेकिन, तत्—यह, अज्ञानम्—अविद्या, येयाम्—जिनका, नागितम्—ाष्ट किया जाता है, आत्मन—जीव का, तेयाम्—उनके, आदित्य-यत्—उदीयमान सूर्य के समान, ज्ञानम्—जान को, प्रकाशयित—प्रकट काता है, तत् परम्—कृष्णभावनामृत को।

#### अनुवाद

किन्तु जब कोई उस ज्ञान से प्रयुद्ध होता है बिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके फ्लान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएँ प्रकाशित हो जाती हैं।

#### तात्पर्य

जो लोग कृष्ण को भूल गये है वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते है, किन्तु जो कृष्णभावनाभावित है वे नहीं होते। भगवद्गीता में कहा गया है— सर्वज्ञान्त्रमा है। सानामित्र होते हैं। किन्तु सानामित्र सर्वेच सम्मानित्र हो। क्षानित्र सर्वेच सम्मानित्र हो। असे वह ज्ञान कर करने पर ही पूर्णज्ञान प्राप्त होते हैं। कहा गया है है शीकृष्ण के प्रति आत्मास्पर्ण करने पर ही पूर्णज्ञान प्राप्त होते हैं, जैसा कि गीता में (१७९) ही कहा गया है— बहुना जनमामन्ते प्राप्त होते के अनेकानेक जम्म चीत जाने पर ही पूर्णज्ञान प्राप्त कोता के अवया जब उसे कृष्णभावनामृत प्राप्त होता है। अस्त जाने पर हो पूर्णज्ञान प्राप्त होता है। उसे पर सार्य सस्तु होने पर सार्य सस्तु है स्व कुळ प्रकट होने पर सार्य सस्तु है विश्वन लगती है। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईरवर मानने हंगता है तो वह अविद्या के परम से अवस्ता है। यदि जीव ईरवर है तो किर अविद्या या शैतान है रवर से सडा है। वास्तिक ज्ञान उससे प्राप्त है। वास्तिक ज्ञान उससे प्राप्त है। सहता है जो पूर्णत कृष्णभावनाभावित्र है। वास्तिक ज्ञान उससे प्राप्त हो सकता है जो पूर्णत कृष्णभावनाभावित्र है। अत ऐसे प्राप्तिक कुळ कि हो छोने करती होती है और उसी से सीखन होता

है कि कृष्णभावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्णभावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है, जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं है, अपितु इससे परे है तो भी वह आत्मा तथा परमात्मा में अन्तर नहीं कर पाता। किन्तु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्णभावनाभावित गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान लेता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने सम्बन्ध को सही-सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आपको ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भाँति किया जाता है क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अन्तर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में (२.१२) यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि हैं और भगवान् भी व्यष्टि हैं। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, सम्प्रति भी व्यष्टि हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एकसी दीखती है, किन्तु दिन में सूर्य उदित होने पर सारी वस्तुएँ अपने-अपने वास्तिविक ज्ञान है।

## तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः॥१७॥

तत्-बुद्धयः—नित्य भगवत्परायण बुद्धि वाले; तत्-आत्मानः—जिनके मन सदैव भगवान् में लगे रहते हैं; तत्-निष्ठाः—जिनकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है; तत-परायणाः—जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है; गच्छन्ति—जाते हैं; अपुनः-आवृतिम्—मुक्ति को; ज्ञान—ज्ञान द्वारा; निर्धूत—शुद्ध किये गये; कल्मषाः—पाप, अविद्या।

अनुवाद

जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान् में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्णज्ञान द्वारा समस्त कल्मप से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है।

## तात्पर्य

परम दिव्य सत्य भगवान् कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केन्द्रित है कि कृष्ण श्रीभगवान् हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परतत्त्वं का अर्थ परमसत्य है जो भगवान् को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान् के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान् ही इस परतत्त्व की पराकाष्ठा है। उनसे अधिक कुछ नहीं है। भगवान् कहते हैं—मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति

धनअय । कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमीदन ानते हैं—ब्रह्मी हि प्रतिगाहम । अत सभी प्रकार से कृष्ण परामसत्य (परतत्त्व) है। नि के मन, वृद्धि, प्रदेश तथा आग्रयता कृष्ण में है अर्थात् जो पूर्णत्या वृष्णभावागमिति है. उनन सारे कल्मण पुन जाते हैं और उन्हें ब्रह्म सान्वन्धी पर्यक्त संस्तु का पूर्णज्ञा रत्या है। कृष्णभावनाभानित व्यक्ति यह भलीभीति ममझ मानता है कि कृष्ण में हैत है (फ्कसाम एकता तथा भित्रता) और ऐसे दिलाक्षा से युक्त होनत वा मुक्ति पर पर सुस्थिर प्रभाति कर सकता है।

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः सगदर्शिनः॥१८॥

विद्या-शिक्षण, विनय-तथा विनम्रता से, सम्मन्ने-गुक, ब्राहाणे-माराण ॥, गवि--गाय में, हस्तिन-हाथो में, शुनि-कृते में, च--तथा, एव--गिरचन ही, श्वपाये-कृताभको (चण्डाल) में, च--कगरा. पण्डिता--जारी, मम-दर्शिन--समान दृष्टि रखने वाले।

#### अनुवाद

विनम्न सामुपुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ग्राहरण, गाय, हाथी, कुता तथा चण्डाल को समान दृष्टि (समभाव) से देखते हैं।

#### तात्पर्य

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति योनि या जाति मे भेद नार्षे मानता। सामाजिक हृष्टि से ब्राह्मण तथा चण्डाल भिन्न-भिन्न हो सकते है जगवा कुमा, गाय तथा हागी योगि के अनुसार भिन्न हो सकते है, किन्तु विद्वाग योगी की दृष्टि मे ये शरीमरत मेद अर्थहीन होते है। इसका कारण परमेद्राव से उनना सम्बन्ध है और गाभेरा परमाना रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। पायसन्य कर ऐसा झान वाराविक (यथार्थ) इसन है। जहाँ तक विभिन्न जातियों वा विभिन्न योगिंगों में आगिर का सम्बन्ध है, भगवान, सजों पर समान रूप से दवालु है क्योंकि वे प्रत्येत जीव को अपना मित्र मानत है फिर भी जीवों की गांगिरधीत्यों की उपेशा करते के अपना मित्र मानत है फिर भी जीवों की गांगिरधीत्यों की उपेशा करते के अपना परमात्मा सरस्य बनाये रखते है। परमात्मा रूप से मानवान् नण्डात आहाण दोगों में उपस्थित रहते है, व्यक्ति इन डीगे के शारीर एक से नक्ष होते। शारीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए है, किन्तु शारीर के भीतर आहात तथा परमात्मा समान आय्यातिक गुण वाले है। परन्तु अस्ता वस्म परमाता वस्म परमाता उन्हें माजरात्मक दृष्ट से समान नहीं बनाती गांकि व्यष्टि आहात किसी विशेष शारीर में उपस्थित हो सकता है, किन्तु गामात्मा रूपेक सारा किसी विशेष शारीर में उपस्थित हो सकता है, किन्तु गामात्मा रूपेक सारा किसी विशेष शारीर में उपस्थित हो सकता है, किन्तु गामात्मा रूपेक सारा किसी हिरोष स्वर्ध के स्वरात को इसालता है हि सरा इसी स्वर्ध है। कुणभावनाभावित व्यक्ति को इसला पूर्णझान होता है इसीलिए

वह सचमुच ही विद्वान् तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के समान लक्षण हैं क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनन्दमय हैं। किन्तु अन्तर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेत रहता है जबिक परमात्मा सभी शरीरों में सचेत है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है।

## इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः॥१९॥

इह—इस जीवन में; एव—निश्चय ही; तै:—उनके द्वारा; जित:—जीता हुआ; सर्ग:—जन्म तथा मृत्यु; येषाम्—जिनका; साम्ये—समता में; स्थितम्—स्थित; मन:—मन; निर्दोषम्—दोषरहित; हि—निश्चय ही; समम्—समान; ब्रह्म—ब्रह्म की तरह; तस्मात्—अतः; ब्रह्मणि—परमेश्वर में; ते—वे; स्थिताः—स्थित हैं।

अनुवाद

जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बन्धनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं।

### तात्पर्य

जैसा कि ऊपर कहा गया है समता आत्म-साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने भौतिक बन्धनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। जब तक मनुष्य शारिर को आत्मस्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है, किन्तु ज्योंही वह आत्म-साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह बद्धजीव से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत् में जन्म तथा मृत्यु नहीं भोगने होते, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान् निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष वन जाता है और वैकुण्ठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे वतलाये गये है।

## न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः॥२०॥

न—कभी नहीं; प्रहृष्येत्—हर्पित होता है; प्रियम्—प्रिय को; प्राप्य—प्राप्त करके; न—नहीं; उद्विजेत्—विचलित होता है; प्राप्य—प्राप्त करके; च—भी; अप्रियम्— अग्रिय को, स्थिर-बुद्धि-आसप्तिः, गृष्णनेता, अमम्पृट-मीह रहित, समयरित, ब्रह्म-वित--पराम को जाने याना, ब्रह्मणि--प्रस पे, स्थित--स्थित।

#### अनुवाद

जो न तो प्रिय चस्तु को पाकर हाँचैत होता है और न अप्रिय को पाकर पछताता है, जो स्थिरवृद्धि है, जो मोहरहित है और मगविद्विद्या को जानने बाला है वह पहले से ब्रह्म में स्थित एहता है।

#### तात्पर्य

यहाँ पर स्वक्षपितद्ध व्यक्ति के लक्षण दिये गये है। पश्ला स्थरण यह है कि उसमें बारीर और आस्तात्त्वण के तात्त्रात्त्वण वा अम नहीं रहता। वह यह अहिंगित जानता है कि में यह शारीर नहीं है, अगितु भागान दा एक अशा है। अत कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रस्ताता होती है और न शारीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थितता स्थितगृद्धि या आत्मगुद्धि कहलाती है। अत वह न तो स्थूल शारीर को आला मानने की भूत करके मोहप्रस्त होता है और न शारीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को कुकराता है। इस शान के कारण वह परमसत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान् के शान को भलीभीति जान होता है। इस प्रशार वह अपने स्वरूप को जानता है और परव्राव से हर वात से तदाहार हों। का कभी गता नहीं करता। इसे स्वरूपसात्त्वार या आत्म-साक्षात्वार या अत्यन्त्वार कहलाती है।

### बाह्यस्पर्शेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्गुखम्।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमशयमश्तुते ॥२१॥ बाह्य-स्पर्शेषु—बाह्य इन्द्रिय सुख मे, असक्त-आत्मा— प्रशामक गुग्प, विन्दिति— भोग काता है, आत्मिन—आत्म ॥, यत—जो, मुखम—गुप, स—यह, ब्रह्म-योग—ब्राह्म में एकाव्रता द्वारा, युक्त-आत्मा—आत्म युक्त या समाहित,

मुखम्—सुख, अक्षयम्—असीम, अञ्जूते—भोगता है।

#### अनुवाद

ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इन्द्रियमुख के द्वारा आवृष्ट नहीं होता, अपितु सर्देव समाधि में रहकर अपने अन्तर में आनन्द का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूपसिद्ध व्यक्ति एराद्धा में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भौगता है।

## तात्पर्य ः

कृष्णभावना के महान् भक्त श्रीयामुनाचार्य ने कहा है—

यदवधि मम चेतः कृष्णपदार्रावन्दे नवनवरसधामन्युद्यतं रन्तुमासीत्। तदवधि बत नारीसंगमे स्मर्श्यमाने भवति मुखविकारः सुष्टु निष्ठीवनं च॥

"जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमाभिक्त में लगकर उनमें नित नवीन आनन्द का अनुभव करने लगा हूँ तब से जब भी विषय-सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अग्रिच से सिमट जाते हैं।" ब्रह्मयोगी अथवा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भगवान् की प्रेमाभिक्त में इतना अधिक लीन रहता है कि इन्द्रियसुख में उसकी तिनक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में कामसुख ही सर्वोपिर आनन्द है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते। किन्तु कृष्णभावनागृत में लीन व्यक्ति कामसुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म-साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म-साक्षात्कार तथा कामसुख कभी साथ-साथ नहीं चलते। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति जीवन्मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इन्द्रियसुख द्वारा आकर्षित नहीं होता।

# ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः॥२२॥

ये—जो; हि—निश्चय ही; संस्पर्श-जा:—भौतिक इन्द्रियों के स्पर्श से; भोगा:—भोग; दु:ख—दु:ख; योनय:—धोत, कारण; एव—निश्चय ही; ते—वे; आदि—प्रारम्भ; अन्तवन्त:—अन्तकाले; कौन्तेय—हे कुन्तीपुत्र; न—कभी नहीं; तेषु—उनमें; रमते—आनन्द लेते हैं; बुध:—बुद्धिमान मनुष्य।

अनुवाद

बुद्धिमान् मनुष्य दुःख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भीतिक इन्द्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुन्तीपुत्र! ऐसे भोगों का आदि तथा अन्त होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनन्द नहीं लेता।

### तात्पर्ध

भौतिक इन्द्रियसुख उन इन्द्रियों के रगर्श से उद्भूत हैं जो नाशवान हैं क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्तात्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनन्द के सुखों से भलीभाँति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यो सहमत होगा? पदापुराण मे कहा गया है----

रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मिन। इति रामपदेनासो पर ज्ञत्वाभिपीयते॥

"योगीजन परमसत्य में रमण करते हुए आन्त दिव्यसुरा प्राप्त करते है इसीलिए परमसत्य को राम कहा जाता है।"

भागवत में (५५१) भी कहा गया है-

नाय देहो देहभाजा नृत्तोने कष्टान् वामानही विद्दशुना थे। तपो दिव्य पुत्रका थेन सत्त्व शुऱुण्येद यरमाद् ब्राग्नोच्य त्वनन्तम्॥

"हे पुत्रो । इस मनुष्ययोनि मे इदियसुरा के लिए अधिक ग्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकते को भी प्राप्य है। इसकी अगेशा तुम्हे इस जीवन मे तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाय और तुम असीम दिव्यसुख प्राप्त कर सको।"

अत जो यथार्थ योगी हे ये इंद्रियमुखों नी और आर्क्ट ाही होते वयोकि ये निरन्तर भवरोग के कारण है। ओ भीतिरसुद्ध के पीत जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक द्धा गिताते है।

> शक्तोतीहैव य सोढुं प्रावशरीरविमोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नर ॥२३॥

शक्नोति—समर्थ है, इह एव-इसी शिश मे, य-जो, सोदुम्-सहन करने के लिए, प्राक्-पूर्व, शरीर-शिश, विमाक्षणात-स्थाग ।रो से, काम-इच्छा, क्रोथ-तथा क्रोध से, उद्भवम्-उत्पत्र, वेगम्-वेग को, स-वह, युक्त-समाधि में, स-वही, सुखी-सुटी, नर-पनुष्य।

अनुयाद

यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व बोई पापुय इन्द्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एव क्रोध के वेग को रोकने में सपर्थ होता है तो वह इस ससार में सखी रह सकता है।

#### तात्पर्ध

यदि कोई आत्म-साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चारता है तो उसे भौतिक इंन्द्रियों के बेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये बेग हैं—खणीवेग, कोपबेग, मनोबेग, उदर्श्वग, उपस्थवेग तथा जिङ्कावेग। ओ ज्यक्ति इन विभिन्न इंन्द्रियों के बेगों को तथा भन को वश में हरों में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे भोस्वामी नितान्त सर्थांगत श्रीपन बिताते है और इन्द्रियों के वेगों का तिरस्कार काते हैं। भौतिक इच्छाएँ पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षाग्यल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐमा कर सकता है वह स्वरूपिमद्ध माना जाता है और आत्म-साक्षात्कार की अवस्था में वह सुन्धी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का प्राणपण से प्रयत्न करे।

## योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।।२४॥

यः—जो; अन्तःसुखः—अन्तर में सुखी; अन्तःआरामः—अन्तः में रमण करने वाला अन्तवर्ती; तथा—और; अन्तःज्योतिः—गीतर-गीतर लक्ष्य करते हुए; एव—निश्चय ही; यः—जो कोई; सः—यह; योगी—योगी; ब्रह्म-निर्वाणम्— परब्रह्म में मुक्ति; ब्रह्म-भूतः—स्वरूपसिद्ध; अधिगच्छति—पाप करता है।

## अनुवाद

जो अन्तःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्गठ है और अन्तःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अन्तर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्णयोगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अन्ततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है।

## तात्पर्य

जब तक मनुष्य अपने अन्तःकरण में सुख का अनुभय नहीं करता तब तक भला बाह्यसुख को प्राप्त करने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है? मुक्त पुरुप वारतिवक अनुभय द्वाग सुख भोगता है। अतः वह किसी भी स्थान में मौनभाव से बैठकर अन्तःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनन्द लेता है। ऐसा मुक्त पुरुप कभी बाह्य भौतिकसुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है जिसे प्राप्त करने पर भगवद्धाम जाना निश्चित है।

## लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः। छिन्नद्वैथा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः॥२५॥

लभन्ते—प्राप्त करते हैं; ब्रह्म-निर्वाणम्—पुक्ति; ऋषयः—अन्तर से क्रियाशील रहने वाले; क्षीण-कल्मषाः—समस्त पापों से रहित; छिन्न—निवृत्त होकर; द्वैधाः—द्वैत से; यतात्मानः—आत्म-साक्षात्कार में निरत; सर्वभूत—समस्त जीवों के; हिते—कल्याण में; स्ताः—लमे हुए।

#### अनुवाद

जो लोग सगय से उत्पन्न होने वाले द्वेत से परे हैं, जिनक मन आत्म-साक्षात्कार में लीन हैं, जो समस्त जीवों के कल्याणकार्य करा म सर्देग व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से संहत है, ये ब्रह्मनिर्याण (मुक्ति) को प्राप्त होते हैं।

#### तात्पर्य

केवल वहीं व्यक्ति सभी जीयों हे क्रियाणकार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हैं। जब व्यक्ति में यह वास्तिमक झान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है तो वक् कर्भ करता है तो सके हित को ध्यान में रखकर मरता है। गाराता के क्रेज़ों मा कारण परमभोक्ता परमित्यन्ता तथा परमस्ता कृष्ण को भूल जात है। अत समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बडा कल्याणार्थ है। मोई भी मनुष्य श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग् पाता जब तक पर स्वयं मुक्त न हो। कृष्णभावनाभावित मुख्य के हृदय में कृष्ण की सर्मच्चता पर बि पुरा सर्देश नहीं कहता। वह स्सीलिए सन्देश नहीं करता प्योक्ति महम्मता पार्थ से एस है होता है। ऐसा है सि हित होता है। ऐसा है यह देवी ऐम।

जो व्यक्ति मानव समाज मा भीभि हाराग मारे भी ही त्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता गरी पर रागा। गरीर तथा मन की क्षणिक उदासी सन्तोपजनक नहीं होती। भीम समर्थ में हिनाइयों के वास्तविक कारण की खोज मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने सम्बग्ध के विस्मृति में की जा सकती है। जब मनुष्य वृष्णा के साथ अपने सम्बग्ध के प्रति पूर्णत्या सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तारमा होता है भो ही वह मीतिक गरीर के जाल में फैसा हो।

### कामक्रोधविमुक्ताना यतीना यतचेतसाम्। अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम्॥२६॥

काम—इच्छाओं, क्रोध—तथा क्रोध से, विमृक्तनाम—मुक्त पुर्पो की, यतीनाम्—साधु पुरपो की, यत-चेतसाम्—मन के कपर समम रखने वालो की, अभित—निकट भीच्य थे आश्रास्त, ब्रह्म-निर्याणम्—ब्रह्म मे मुक्ति, यर्तते—रोती है, विदित-आत्थनाम—राज्यधिको गी।

#### अनुवाद

जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं स रहित हैं, जो स्वरूपितद्ध, आत्मसयमी हैं और ससिद्धि के लिए निरत्तर प्रयास करत हैं उनकी मृक्ति निकट भविष्य म सुनिष्टिकत है।

## तात्पर्य

मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधुपुरुषों में से जो कृष्णभावनाभावित होता है वह सर्वश्रेष्ठ है। इस तथ्य की पुष्टि भागवत में (४.२२.३९) इस प्रकार हुई है—

> यत्पाद्पंकजपलाशिवलासभनत्या कर्माशयं ग्रथितभुद्ग्रथयन्ति सन्तः। तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्॥

"भिक्तिपूर्वक भगवान् वासुदेव की पूजा गरने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़े साधु पुरुष भी इन्द्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे जो सकामकर्मा की इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेया काके दिन्य आनन्द में लीन रहते हैं।"

बद्धजीव में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवती होती है कि ऋषियों-मुनियों तक के लिए ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवद्भक्त कृष्णचेतना में निरन्तर भिक्त करता है और आत्म-साक्षात्कार में सिद्ध होता है वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म-साक्षात्कार का पूर्णज्ञान होने से वह निरन्तर समाधिस्थ रहता है। ऐसा ही एक उदाहरण दिया जा रहा है:

## दर्शनध्यानसंस्पर्शैः गत्स्यकूर्भविद्धंगमाः। स्वान्यपत्यानि पुण्णन्ति तथाहमपि पदान॥

''मछली, कछुवा तथा पक्षियाँ केवल दृष्टि, चिन्तन तथा रगर्श से अपनी सन्तानों को पालती हैं। हे पद्मज! उसी तरह मैं भी हैं।''

मछली अपने बच्चों की केवल देखभाल करती है। कछुवा केवल चिन्तन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कुछवा अपने अण्डे स्थल में देता और स्वयं जल में रहने के कारण निरन्तर अण्डों का चिन्तन करता रहता है। इसी प्रकार भगवद्भक्त, भगवद्भाम से दूर रिश्रत रहकर भी भगवान् का चिन्तन करके कृष्णभावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्षेशों का अनुभव नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्मीनवीण अर्थात् भगवान् में निरन्तर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है।

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांशृक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानौ समी कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणी॥२७॥ अध्याय ५

### यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण

विगतेच्छाभयक्रोधो य. सदा मुक्त एव स ॥२८॥

स्पर्शान्—इन्द्रियविषयो यथा ध्विन को, कृतवा—करके, बहि —बाहरी, बाह्यान्— अनावरयक, च्वस्य — आँखे, च—भी, एव—निश्चय ही, अन्तरे—मध्य मे, प्रवो—भौतो के, प्राण-अधानी—ऊर्ध्य तथा अभोगामी वायु, समी—रढ, कृत्वा—करके, मास-अध्यन्तर—नशुनो के भीतर, धारिणी—चतने वाले, यत—स्पित, इन्द्रिय—इन्दियाँ, धन—मन, बुद्धि—युद्धि, मुनि—योगो, मोक्ष—मोक्ष के लिए, पत्तवण—तत्त्यर, विगत—परित्याग करके, इच्छा—इच्छाएँ, भय—डर, क्रोध—ऋोध, य—जो, सदा—सदैव, मुक्त—मुक्त, एव—निश्चय ही, स—बह।

### अनुवाद

समस्त इन्द्रियविषयों को बाहर करकें, दृष्टि को भींतों के मध्य में केन्द्रित करके, प्राण तथा अधान थायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इन्द्रियों तथा सुद्धि को वशा में करके जो मोश को लक्ष्य बनाता है यह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हा जाता है। जो इस अवस्था म निरन्तर रहता है वह अवश्य ही मुक्त है।

#### तात्पर्य

कृष्णभावनामृत मे रत होने पर मनुष्य तुस्त ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है जिसके परचात् भक्ति के द्वारा वह पर्यप्रवाद को समझता है। जन्मुष्य भक्ति करता है तो वह दिन्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कमें क्षेत्र में भगवान् की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। यह

ावधा स्थात मुक्त कहलाता ह।

मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धान्तो का प्रतिपादन ऋरे श्रीभगवान् अर्जुन को

मह विषया देते है कि मनुष्य किस प्रकार अप्टाग्योग का अभ्यास करके इस

स्थिति को प्राप्त होता है। यह अप्टाग्योग आठ गिर्धयो मे विभाजित है— यम,

नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान तथा समाधि। छठ अध्याय

मे योग के विषय मे विस्तृत व्याख्या की गई है, पाँग्य अध्याय के अन्त

मे तो इसका प्राप्तिभक विवेचन ही दिया गया है। योग मे प्रत्याहर विधि

से शब्द, स्पर्या, क्या, स्वाद तथा गध मा निस्तक्तण करना होता है और तब

दृष्टि को दोनो भीहो के बीच लाकर अभ्युत्ती पलाओं से उसे नासाग्र पर केन्द्रित

करना पड़ता है। अर्थेछो को पूरी तरह बन्द करने से ओई लाभ नही होता

रंपित तब सो जाने की सम्भाजना स्त्री है। न ही ऑस्टो को पूप खुता

रंपिने से कोई लाभ है स्थोठित तब तो इन्द्रियित्यवो द्वारा आकृष्ट होने का

भय बना रहता है। नखुना क भीवर रामस वी गित को रोकने के लिए प्राण

तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुप्य अपनी इन्द्रियों के ऊपर नियन्त्रण प्राप्त करता है, बाह्य इन्द्रियविषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है

इस योग विधि से मनुप्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में, कृष्णभावनामृत योग के सिद्धान्तों को सम्पन्न करने की सफलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है जिससे उसकी इन्द्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांगयोग की अपेक्षा इन्द्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है।

## भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति॥२९॥

भोक्तारम्—भोगने वाला, भोक्ता; यज्ञ—यज्ञ; तपसाम्—तपस्या का; सर्वलोक— सम्पूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का; महा-ईश्वरम्—परगेश्वर; सुहृदम्—उपकारी; सर्व—समस्त; भूतानाम्—जीवों का; ज्ञात्वा—इस प्रकार जानकर; माम्—मुझ (कृष्ण) को; शान्तिम्—भौतिक यातना से मुक्ति; ऋच्छति—प्राप्त करता है।

अनुवाद

मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैपी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुःखों से शान्ति लाभ करता है।

### तात्पर्य

माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शान्ति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। किन्तु भगवद्गीता के इस अंश में वर्णित शान्ति के सूत्र को वे नहीं जानते। शान्ति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान् कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुप्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान् की दिव्यसेवा में अर्पित कर दें क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। ये बड़े से बड़े देवता, शिव तथा ब्रह्मा से भी महान् है। वेदों में (श्वेताश्वतर उगनिपद् ६.७) भगवान् को तमीश्वराणां परमं महेश्वरम् कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान् की माया का प्रभुत्व है। भगवान् प्रकृति (माया) के स्वामी हैं और बद्धजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अन्तर्गत हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता तब तक व्यिष्ट या समिष्ट रूप से शान्ति

प्राप्त कर पाना सम्भव नहीं है। कृष्णभावाामृत का यही अर्थ है। भगवान् कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीय उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्णभावनामृत में रहकर ही पूर्ण शानित प्राप्त की जा सनती है।

यह पाँचवा अध्याय कृष्णभावनामृत वी, जिसे सामान्यतया कर्मयोग कहते है, व्याहारिक व्याख्या है। यहा पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्णभाजामृत मे कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्णज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिञ्जज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्णभावनामृत भक्तियोग है और ज्ञानयोग वह पथ है जिससे भक्तियोग प्राप्त किया जाता है। कृष्णभावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने सम्बन्ध का पूर्णज्ञान प्राप्त करके कर्म करना की अर्थ है परमश्वा क साथ अपन सम्बन्ध का पूपद्मान प्राप्त करक कम करना
और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या ग्रीभगवान का पूर्णद्वान!
शुद्ध जीव भगवान के अग्र रूप में ईन्वर का गाश्वत दास है। वह माया
पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा से ही मागा वे सागर्म में आता है और यही
उसके कप्टों का मूल कारण है। जय तक यह पदार्थ के सागर्क में रहता
है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए वर्भ करना पड़ता है। किन्तु कृष्णभावनामृत
उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मा जीवन में ले आता
है क्योंकि भौतिक जागत् में भक्ति का अध्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुन प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है यह उतना ही पदार्थ के वन्धन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पश्णात नहीं करते। यह तो कृष्णभावनामृत के लिए ब्यक्तिगत ब्यावहारिक कर्तत्रगालन पर निर्भर रस्ता है जिससे मनुष्य इन्द्रियो पर नियन्त्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता हैं। और नो कोई उपर्युक्त कामेन्छाओं को त्या में करके कृष्णभावनामृत मे हुढ रहता है वह *ब्रह्मनिर्वाण* या दिव्य अवस्था को ग्राम होता है। कृष्णभावनामृत में अ<u>ष्टणयोग</u> पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है ग्योक्ति इससे अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, गाणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अध्यास द्वारा धीरे-धीर प्रगति हो सकती है। किन्तु भक्तियोग में तो ये प्रस्तायना के स्वरूप है। थो। नेचल इसी से मनुष्य को पूर्णसान्ति प्राप्त हो सकती है। यहीं जीवन की परम सिद्धि है।

इस प्रकार *शीमद्भागवद्गीता* के पचम अध्याय "कर्मयोग" का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।



### ध्यानयोग

श्रीभगवानुवाच

अनाश्चितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति य । स संन्यासी च योगी च न निर्मार्थनं चाकियः॥१॥

श्रीभगवान् उवाच-भगवान् ने कहा, असाश्रित-राण प्रहण किये विना, कर्म-फलम्-कर्मफल को, कार्यम्-कर्तव्य, कर्म-कर्म, करोति-करता है, य-जो, स-वह, संन्यासी-सन्यासी, ख-भी, योगी-योगी, च-भी, न-नही, निअग्नि-अग्निपहित, न-न तो, ख-भी, अग्निय-क्रियाहीन।

#### अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा जो पुरुष अपने कर्मणूल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। यह नहीं, जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है।

#### तात्पर्य

इस अध्याय में भगवान् बताते हैं कि अष्टाग्योग पदित मन तथा इन्द्रियों को वश में करने का साधन है। किन्तु इस कित्युन में सामान्य जनता के लिए इस सम्पन्न कर पाना अत्यान काँउन है। यदापि इस अध्याय में अष्टाग्योग पदित की सस्तुति की गई है, किन्तु भगवान् बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्णभावनाभृत में कर्म करता इससे श्रेष्ठ हैं। इस ससार म प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा उसकी सामग्री के स्वार्थ कर्म करता है, किन्तु कोईत में मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृति के, वाहे वह तृति कीईत है या व्याप्त, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसीटी है कृष्णभावनायुत में कर्म करता, कर्म के फलो का भोग करते के उदेश्य से नहीं। कृष्णभावनायुत में करता, कर्म के फलो का भोग करते के उदेश्य से नहीं। कृष्णभावनायुत में

कर्म करना; प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वहीं पूर्ण संन्यासी या पूर्ण योगी है।

कभी-कभी संन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्रिहोत्र यज्ञ करना बन्द कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादातम्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा तो भौतिक इच्छा से भी बड़ी है, किन्तु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म वन्द करके अर्धनिमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति विना किसी स्वार्थ के पूर्णब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण संन्यासी या पूर्णयोगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान् चैतन्य प्रार्थना करते हैं—

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि॥

"हे सर्वशक्तिमान् प्रभु! मुझे न तो धनसंग्रह की कामना है, न मैं सुन्दर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलापी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्मजन्मान्तर आपकी प्रेमाभक्ति की अहैतुकी कृपा का ही अभिलापी हूँ।"

## यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन॥२॥

यम्—जिसको; संन्यासम्—संन्यास; इति—इस प्रकार; प्राहु:—कहते हैं; योगम्— परब्रह्म के साथ युक्त होना; तम्—उसे; विद्धि—जानो; पाण्डव—हे पाण्डुपुत्र; न—कभी नहीं; हि—निश्चय ही; असंन्यस्त—बिना त्यागे; सङ्कल्प:—आत्मतृप्ति की इच्छा; योगी—योगी; भवति—होता है; कश्चन्—कोई।

अनुवाद हे पाण्डुपुत्र! जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात् परब्रहा से युक्त होना जानो क्योंकि इन्द्रियतृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई

कभी योगी नहीं हो सकता।

अध्याच ६

#### तात्पर्य

वास्तविक सन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता। वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति है। जब वह माया के वशीभत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किन्तु जब वह कृष्णभावनाभावित रहता है अर्थात् आध्यात्मिक शक्ति में संजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्णज्ञान में होता है तो वह समस्त इन्द्रियतिम को त्याग देता है अर्थात् समस्त इन्द्रियतृप्ति के कार्यकलापो का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते है। किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को तो ऐसी किटी भी वस्तु म अपनी इन्द्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलत कृष्णभावनाभावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ-साथ होता है। ज्ञान तथा इन्द्रियविग्रह योग के ये दोनो प्रयोजन कृष्णभावनामृत द्वारा स्वत पूरे हो जाते है, यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते है। जीवात्मा का मुख्य घ्येय तो समस्त प्रकार के स्वार्थों का त्यागकर परमेश्वर की तृष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति मे किसी प्रकार के स्वार्थ की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है, अत जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वहीं स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है क्योंकि कोई निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्णभावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न हो जाते है।

### आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते॥३॥

आहरुक्षो —िजसने अभी योग प्रायम किया है, सुने—सुनि का, योगम्— अष्टागयोग पढति, कर्मे—कर्म, कारणम्—साधन, उच्यते—कहलाता है, योग— अष्टागयोग, आरूदस्य—प्राप्त होने वाले का, तस्य—उसका, एव—निश्चय ही, हाम—सम्पूर्ण भीतिक कार्यकलायों का त्याग, कारणम्—कारण, उच्यते—कहा कारा है।

#### अनुवाद

अष्टागयोग के नवसायक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योगसिद्ध पुरुष के लिए समस्त पौतिक कार्यकलार्यों का परित्याग ही साधन कहा जाता है।

#### तात्पर्य

परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी

से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्राप्त्म होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म-साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न-भिन्न नामों से जाने जाते हैं। किन्तु कुल मिलाकर यह पूरी सीड़ी योग कहलाती है और इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—ज्ञानयोग, ध्यानयोग तथा भक्तियोग। सीढ़ी के प्रारम्भिक भाग को योगारुख़ः अवस्था और अन्तिम भाग को योगारुखः कहा जाता है।

जहाँ तक अष्टांगयोग का सम्बन्ध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरम्भिक प्रयासों को सकामकर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक सन्तुलन प्राप्त होता है जिससे इन्द्रियों वश में होती हैं। जब मनुप्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बन्द हो जाते हैं।

किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति प्रारम्भ से ही ध्यानावस्थित रहता है क्योंकि वह निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे कार्यकलाप बन्द हो जाते हैं।

## यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते। सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते॥४॥

यदा—जब; हि—निश्चय ही; न—नहीं; इन्द्रिय-अर्थेषु—इन्द्रितृप्ति में; न—कभी नहीं; कर्मसु—सकाम कर्म में; अनुषज्जते—निरत रहता है; सर्व-सङ्कल्प—समस्त भौतिक इच्छाओं का; संन्यासी—त्याग करने वाला; योग-आरूढ:—योग में स्थित; तदा—उस समय; उच्यते—कहलाता है।

अनुवाद

जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इन्द्रियतृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकामकर्मों में प्रवृत्त होता है वह योगारूढ कहलाता है।

### तात्पर्य

जब मनुष्य भगवान् की दिन्य प्रेमाभक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इन्द्रियतृप्ति या सकामकर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इन्द्रियतृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्णचेतना के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है। किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है, फलतः वह इन्द्रियतृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे

रहने का वह यत्रवत् प्रयास कोर, तभी वह योग की सीढी से ऊपर पहुँच सकता है।

### उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥५॥

उद्धरेत्—उद्धार को, आत्मना—मन से, आत्मानम्—बद्धनीव का, न—कभी नही, आत्मानम्—बद्धनीव का, अवसादयेत्—पतन होने दे, आत्मा—मन, एव—निश्चय ही, हि—निस्सन्देह, आत्मन—बद्ध नीव का, बन्धु—मित्र, आत्मा—मन, एव—निश्चय ही, रियु—शत्र, आत्मन—बद्धनीव का।

#### अनुवाद

मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार को और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी।

#### तात्पर्य

प्रसाग के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ शारीर, मन तथा आत्मा होता है। योगपद्धित में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। चूकि मन ही योगपद्धित का केन्द्रिबन्दु है, अत इस प्रसाग में आत्मा का तात्पर्थ मन होता है। योगपद्धित का केन्द्रिबन्दु है, अत इस प्रसाग में आत्मा का तात्पर्थ मन होता है। योगपद्धित का उदेश्य मन को शेकना तथा इन्द्रियविषयों के प्रति आसिक से हराना हैं। यहाँ एर इस बात एर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिश्वित किया जाय कि वह बद्धजीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस कार्य में इसीलिए फैसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अर्कतर स्वाफ्त एर अत्व मन को इस प्रकार प्रशिश्वित करान चाहिए हैं के करण प्रभृत कमाना चाहता है। अत मन को इस प्रकार प्रशिश्वित करान चाहिए कि वह प्रकृति के तठक-भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इन्द्रियविषयों में अकृष्ट होता है वह उतना ही इस ससार में फैसता जाता है। अपने को वितत नहीं कहना चाहिए। जो जितना ही इन्द्रियविषयों के वित करने का सर्वोकृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्णभावनामृत में निता रखा जाय। हि शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है अर्थात् इसे अवश्य करना चाहिए। अमृत्विन्द्र उपनिवद में (२) कहा भी गया है—

मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयो । बन्धाय विषयासगो मुक्त्यै निर्विषय मन ॥ "मन ही मनुष्य के बन्धन का और मोक्ष का भी कारण है। इन्द्रियविषयों में लीन मन बन्धन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है।" अतः जो मन निरन्तर कृष्णभावनामृत में लगा रहता है वही परममुक्ति का कारण है।

## बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्।।६॥

बन्धु:—मित्र; आत्मा—मन; आत्मन:—जीव का; तस्य—उसका; येन—जिससे; आत्मा—मन; एव—निश्चय ही; आत्मना—जीवात्मा के द्वारा; जितः—विजित; अनात्मनः—जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका; तु—लेकिन; शत्रुत्वे—शत्रुता के कारण; वर्तेत—रहा आता है; आत्मा एव—वही मन; शत्रु-वत्—शत्रु की भाँति।

अनुवाद

जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा।

## तात्पर्य

अष्टांगयोग के अध्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किये बिना योगाध्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव का स्वरूप यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविजित शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किन्तु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान् की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मास्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाध्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात् कृष्णभावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान् की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है।

## जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः॥॥।

जित-आत्मन:—जिसने मन को जीत लिया है; प्रशान्तस्य—मन को वश में करके शान्ति प्राप्त करने वाले का; परम-आत्मा—परमात्मा; समाहित:—पूर्णरूप से प्राप्त; शीत—सदी मे, उष्ण-गर्गी; सुख-सुख, दुखेषु—तथा दुख में, तथा—भी, मान—सम्मान, अपमानयोः—तथा अपमान में।

#### अनुवाद

जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमारमा को प्राप्त कर लिया है क्योंकि उसने शान्ति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुप के लिए सुख-दुख, शीत-ताप, मान-अपमान एक से हैं।

#### तात्पर्य

बस्तुत प्रत्येक जीव उस भगवान् की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन-जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरगा माया द्वाप विषय कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलाइ जाता है। अत ज्योही किसी योगपद्धित द्वाप मन यश में आ जाता है त्योही मनुष्य को सदय पर पहुँचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत्-आज्ञा पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन पर्प प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवारमा के समक्ष भगवत्-आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करता होता है। मन को वश में कारने से स्वत ही परमारमा के आदेश का पालन होता है। चूँकि कृष्णभावनाभावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अत भगवद्भक्त ससार के इन्दों, यथा सुख-दुख, शीत-गर्मी आदि है। यह अवस्था व्यावहारिक समापि या परमारमा में तद्वीनता है।

### ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थी विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः॥८॥

ज्ञान—अर्जित ज्ञान, विज्ञान—अनुभूत ज्ञान से, तूम—सनुष्ट, आरमा—जीव, कूट-स्थ—आष्ट्र्यात्मिक रूप से स्थित, विजित-इन्द्रिय—इन्द्रियो को वश में करके, युक्त—आरम-साक्षात्कार के लिए सक्षम, इति—इस प्रकार, उच्यते—कहा कारण है, स्पेर्यी—ग्रेश का सार्वक, स्वय—स्वयं, लोष्ट्र—करुड, अरम—पाथा, का श्रम—स्वरं।

#### अनुवाद

वह व्यक्ति आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया सनुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा इन्द्रियविजयी कहलाता है। यह सभी यस्तुओं को धाहे ये कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना—एक समान देखता है।

## तात्पर्य

परमसत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्तिरसामृत सिन्धु में (१.२.२३४) कहा गया है—

> अतः श्रीकृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रियैः। सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः॥

"कोई भी व्यक्ति अपनी दूपित इन्द्रियों के द्वारा श्रीकृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्यप्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान् की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है।"

यह भगवद्गीता कृष्णभावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्णभावनाभावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सात्रिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को भगवत्कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुप्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किन्तु कोई शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभूत आत्मा ही आत्मसंयमी होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना-देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वत्ता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते।

## सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते।।९॥

सु-हत्—हितैषी; मित्र—स्नेहपूर्ण हितेच्छु; अरि—शत्रु; उदासीन—शत्रुओं में तटस्थ; मध्य-स्थ—शत्रुओं में पंच; द्वेण्य—ईप्यालु; बन्धुषु—सम्बन्धियों या शुभेच्छुकों में; साधुषु—साधुओं में; अपि—भी; च—तथा; पापेषु—पापियों में; सम-बुद्धि:—समान बुद्धि वाला; विशिष्यते—आगे बढ़ा हुआ होता है।

अनुवाद

जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रियं मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्छ्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत (विशिष्ट) माना जाता है।

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः।।१०।। योगी—योगी;युञ्जीत—कृष्णचेतनामेंकेन्द्रितकरे;सततम्—निरन्तर;आत्मा-नम्— स्वय को (मन, शरीर तथा आतमा से), रहसि—एकान्त स्थान मे, स्थित—स्थित होकर, एकाकी—अकेले, यत-चित्त-आत्मा—मन में सदैव सचेत, निरागी— किसी अन्य वस्तु से आकृष्ट हुए बिना, अपिग्रह—स्वामित्व की भावना से रिहेत, सग्रहभाव से मुक्त।

#### अनुवाद

थोगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, पन तथा आरमा को परमेश्वर में स्तागर, एकान्त स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकाक्षाओं तथा सग्रहमाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए।

#### तात्पर्य

कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्रीभगवान् के विभिन्न रूपों में होती है। सक्षेप में, कृष्णमावनामृत का अर्थ है भगवान् की दिव्य ग्रेमाभक्ति में निरत्तर प्रवृत्त रहना। किन्तु जो लोग निपकार ब्रह्म अथवा अन्तयोमी परमात्मा के प्रति आसक्त होते है वे भी आशिक रूप से कृष्णभावनाभवित है क्योंकि निरामक क्रिया है अप्रैत एमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा प्यानयोगी भी अप्रोध रूप से कृष्णभावनाभावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्णभावनाभावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है क्योंकि एमा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परमास्त्य विषयक क्षान पूर्ण होता है जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यानयोगी अपूर्ण रूप में कृष्णभावनाभावित होते हैं।

इतने पर भी इन सबो को अपने-अपने कार्यों में निस्ता लगे रहने का आदेश दिया जाता है जिससे वे देर-संवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदेव एकाग्र रखे। उसे सदेव कृष्ण का चिन्तन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भुलाना चाहिए। परमेरवर में मन की एकाग्रता ही सम्प्रधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदेव एकान्यतास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को प्रयुक्त करें और प्रतिकृत्व परिस्थितियों को प्रयुक्त करने उने व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए औ सह पड़ना चाहिए औ सह पड़ना चाहिए की पिछ सा उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए औ पिछ स्था में उसे फैसा ले।

ये सारी सिद्धियाँ तथा सावधानियाँ तभी पूर्णस्थेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षत कृष्णभावनाभावित हो क्योंकि साक्षात् कृष्णभावनामृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग जिसमें सग्रहभाव (पिछाह) के लिए लेशानात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूपगोस्वायी कृष्णभावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं— अनासक्तस्य विषयान् यथार्हमुपयुज्जतः। निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तं वैराग्यमुच्यते॥ प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धिवस्तुनः। मुमुक्षभिः परित्यागो वैराग्यं फल्गु कथ्यते॥

"जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से सम्बन्धित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है तभी वह अपरिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति कृष्ण से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु को विना जाने त्याग देता है उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता।" (भक्तिरसामृत सिन्धु २.२५५-५६)।

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति भलीभाँति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्रीकृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के पिएग्रहभाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार वस्तुओं को कृष्णभावनामृत के अनुरूप बनाया जाता है और कृष्णभावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं का पिरत्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य है और कृष्णभावनामृत से किसी प्रकार का सरोकार न रखने वाले व्यक्तियों से सदैव दूर रहता है। अतः कृष्णभावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्णयोगी होता है।

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्।।११॥ तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये।।१२॥

शुची—पिवतः; देशे—भूमि में; प्रतिष्ठाप्य—स्थापित करके; स्थिरम्—इढः; आसनम्—आसनमें;आत्मनः—निजीः;न—नहीं;अति—अत्यधिकः;उच्छ्रि-तम्— कँचाः; न—न तोः अति—अधिकः नीचम्—निम्न, नीचाः चैल-अजिन—मुलायम वस्त तथा मृगछालाः कुशा—तथा कुशा या एक घास काः उत्तरम्—आवरणः; तत्र—उसपरः एक-अग्रम्—एकाग्रहोकरः मनः—मनः कृत्वा—करकेः यत-चित्त—मन को वश में करते हुएः इन्द्रिय—इन्द्रियाँः क्रियः—तथा क्रियाएँ; उपविशय—वैठकरः आसने—आसन परः युञ्ज्यात्—अध्यास करेः योगम्—योगः आत्म—हदय कीः शुद्धये—शुद्धि के लिए।

### अनुवाद

योगाभ्यास के लिए एकान्त स्थान में जाकर भूमि पर कुणा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊँचा हो, न बहुत नीचा। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढतापूर्वक बैठ जाय और मन, इन्द्रियाँ तथा कर्मों को यश में करते हुए तथा मन को एक विन्दु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाध्यास करे।

#### तात्पर्य

'पवित्र स्थान' तीर्थस्थान का सुचक है। भारत में योगी तथा भक्त अपना घर स्थाग कर प्रयाग, मथुछ, वृन्दावन, हपीकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकान्त स्थान में योगाभ्यास करते हैं जहाँ यमुना तथा गगा जैसी निदयौ प्रवाहित होती है। किन्तु प्राय ऐसा करना सर्वों के लिए, सम्भव नहीं है। बहे-बड़े शहरों की तथाकथित योग समितियौ भले ही धन कमा ले, किन्तु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विवलित है और जो आत्मसयमी नहीं है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अत वृहजादीय पुराण में कहा गया है कि कलियुग (वर्तमानयुग) में, जबकि लोग अल्पनीबी आत्म-साक्षात्कार में मन्द है तथा चिन्ताओं से व्यप्न एहते है, भगवरमाप्ति का सर्वप्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तित है—

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्। कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥

"कलह और दम्भ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है।"

> समं कायशितोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर । सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशशानवलोक्षयन्॥१३॥ प्रशान्तात्मा विगतभीर्ग्रह्मचारिव्रते स्थित । मन. संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्यर ॥१४॥

समम्—सीधा, काय—शरीर, शिर—सिर, ग्रीवम्—तथा गदन को, धारयन्— एउते हुए, अचलम्—अचल, स्थिर—शान्त, सम्प्रेक्ष्य—देखकर, नासिका—नाक के, अग्रम्—अग्रभाग को, स्वम्—अपनी, दिग्ना—सभी दिशाओं में, च—भी, अनवलोकपन्—नदेखते हुए, प्रशान्त—अविचलित, आस्मा—मन, विगत-भी— भय से एहित, ब्रह्मचारि-व्रते—सुव्यर्थ व्रत मे, स्थित—स्थित, मन—मन, स्वम्य—पूर्णतया द्रमित करके, मत्—मुझ (कृष्ण) में, चित्त—मन को केन्द्रित करते हुए, युक्त—चारतिबक योगी, आसीत—वैठे, मत्—मुझमे, पर—चरमलस्थ। अनुवाद

योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर वृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दिमत मन से, भयरिहत, विषयीजीवन से गूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिन्तन करे और मुझे ही अपना चरगलक्ष्य बनाए।

### तात्पर्य

जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित हैं। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अन्तर्यागी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अन्तर्यागी विष्णुमूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णुमूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपटयोग में लगा रहता है वह निस्सन्देह अपने समय का अपन्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परमलक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णुगूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णुमूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्यव्रत अनिवार्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकान्त स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्यप्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षाओं में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इन्द्रियतृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान् ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियगों में बताया है—

## कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। सर्वत्र मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते॥

"सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा विषयों में प्रवृत्त न होने को ही ब्रह्मचर्यव्रत कहा जाता है।" मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसीलिए बचपन से ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता। पाँच वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, या कि ज्ञान या भिक्त। किन्तु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि-विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन-सम्बन्ध रखता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संग्राशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति सम्प्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु ज्ञान तथा ध्यान सम्प्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते।

उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति सम्प्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को सर्यामन मैशुन की अनुमति रहती है क्योंकि भक्ति सम्प्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान् की सेवा में लगे रहने से वह स्वत मैशुन का आकर्षण त्याग देता है।

भगवदगीता में (२.५९) कहा गया है-

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। रसवर्जं रसोऽप्यस्य पर इष्टवा निवर्तते॥

जहाँ अन्यों को विषयभोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है वही भगवद्भक्त भगवद् रसास्वादन के कारण इन्द्रियनृप्ति से स्वत विरक्त हो जाता है। भक्त को छोडकर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं है।

विगत-भी • पूर्ण कृष्णभावनाभावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता।

बद्धजीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत सम्बन्ध की स्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत् का (११२३७) कथन है—भय द्वितीयाभिनिवेशत स्याद् ईशाद्येतस्य विपर्ययोऽस्मृति । कृष्णभावनाभावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है और चूँकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अन्त करण में भगवान् का दर्शन पाना है, अत कृष्णभावनाभावित व्यक्ति पहले से समस्त योगियो मे श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योगविधि के नियम लोकप्रिय तथाकिथित योग मिनियों से भिन्न हैं।

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति।।१५॥

युक्कन्—अभ्यास करते हुए, एवम्—इस प्रकार से, सदा—निप्तर, आत्मानम्— शरीर, मन तथा आत्मा, बोगी—योग का साधक, नियत-मानस—सयमित मन से युक्त; शान्तिम्—शान्ति का निर्वाण, परमाम्—भीतिक नगत् का अन्त; मत्-संस्थाम्—विन्मयव्योम (भगवदशमा) को, अधिगच्छिति—ग्रास करता है।

#### अनुवाद

इस प्रकार शरिर, मन तथा कर्म में निस्तर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस जगत् के अन्त होने पर भगवद्धाम की प्राप्ति होती है।

#### तात्पर्य

अब योगाभ्यास के चरमलक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य तो समस्त संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है वह भगवद्गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक विरक्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है क्योंकि यह कपोलकल्पना है। भगवान् की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक विरक्ति से मनुष्य भगवद्धाम में प्रवेश करता है। भगवद्गीता में भगवद्धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चाँद या बिजली की। भगवद्धाम (वैकुण्ठ) के सारे लोक उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवद्धाम सर्वत्र है, किन्तु चिन्मयव्योम तथा उसके लोकों को ही परमधाम कहा जाता है।

एक पूर्णयोगी जिसे भगवान् कृष्ण का पूर्णज्ञान है जैसा कि यहाँ पर भगवान् ने स्वयं कहा है (मिन्नत, मत्परः, मत्स्थानम्) वास्तिवक शान्ति प्राप्त कर सकता है और अन्ततोगत्वा कृष्णलोक या गोलोक वृन्दावन को प्राप्त होता है। ब्रह्मसंहिता में (५.३७) स्पष्ट उल्लेख है—गोलोक एव निवसत्यिखलात्मभूतः—यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शिक्तयों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अन्तर्यामी परमात्मा हैं। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्णविस्तार को सही-सही जाने बिना वैकुण्ठ में या भगवान् के नित्यधाम (गोलोक वृन्दावन) में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्णभावनाभावित व्यक्ति ही पूर्णयोगी है क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में लीन रहता है (स वै मनः कृष्णपदारिविन्दयोः)। वेदों में भी (श्वेताश्वतर उपनिषद् ३.८) हम पाते हैं—तमेव विदित्वाित मृत्युमेति—केवल भगवान् कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में, योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इन्द्रजाल अथवा उछलकूद के करतवों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं।

## नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः। न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन॥१६॥

न—कभी नहीं; अति—अधिक; अश्नतः—खाने वाले का; तु—लेकिन; योगः—भगवान् से जुड़ना; अस्ति—है; न—न तो; च—भी; एकान्तम्—बिल्कुल, नितान्त; अनश्रतः—न भोजन करने वाला; न—न तो; च—भी; अति—अत्यधिक; स्वप्न-शीलस्य—सोने वाले का; जाग्रतः—अथवा रात भर जगते रहने वाले का; न—नहीं; एव—ही; च—तथा; अर्जुन—हे अर्जुन।

अनुवाद

हे अर्जुन! जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता उसके योगी बनने की कोई सम्भावना

नहीं है।

#### नास्पर्ध

यहाँ पर योगियों के लिए भोजन तथा नीद के गिगमन की सस्तृति की गई है। अधिक भोजन का अर्थ है शरीर तथा आत्मा को बनाये रखों के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन करना। मनुर्खों को मासाहार करने की आवश्यकता नहीं है न्योंकि प्रसुर मात्रा में अत्र, शाक, फल तथा दृषा उपलब्ध है। ऐये नहाँ है त्याल अनुस्तान ने अनुसार सतीगुणी माने जाते हैं। मासाहार तो तमोगुणियों के लिए हैं। अत जो लोग मासाहार करते हैं, मध्यमन करते हैं, धूमपान करते है और कृष्ण को भोग लगाये बिगा गोजन करते है वे गापकर्मी भूरभग करते हैं जारे पूर्ण का भोग करेंगे क्योंकि वे केवल दूपित वस्तुएँ खाते हैं। भुजते ते त्वध पापा ये पवन्त्यात्मकारणात्। जो व्यक्ति इन्द्रियमुद्ध के लिए द्याता है या अगने लिए भोजन बनाता है, किन्तु कृष्ण को भोजन अर्गित नहीं करता वह केवल पाप खाता है। जी पाप खाता है और नियत मात्रा में अधिक भोजन करता है वह पूर्णयोग का पालन नहीं कर सकता। सबसे उत्तम यही है कि कृष्ण को अर्थित भोजन के उच्छिष्ट भाग को ही खाया जाय। कृष्णभासनाभावित व्यक्ति कभी भी ऐसा भोजन नहीं करता जो इससे पूर्व कृष्ण को अर्थित न किया गया हो। ा ही ऐसा व्यक्ति कभी यांग का अध्यास कर सकरार है जो कृत्रिग उपवास की अपनी विधियाँ निकाल कर भोजन नहीं तरता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति शास्त्रो द्वारा अनुमोदित उपवास करता है। T तो वह आवश्यवना से अधिक उपवास रखता है, न ही अधिक खाता है। इस पकार वह योगाप्याश करने के लिए पूर्णतया योग्य है। जो आवश्यनता से अधिक द्याता है वह सोते समय अनेक सपने देखेगा, अत आवश्यकता से अधिक सोएगा। मगुज को प्रतिदिन छ घटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। जो व्यक्ति चौबीग धन में से छ घटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही रामोगुणी है। गागेगुणी व्यक्ति आससी होता है और अधिक सोता है। ऐगा व्यक्ति योग नहीं साध सकता ।

### युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमेसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखहा॥१७॥

युक्त-नियमित, आहार-भोजन, विहारस्य-आगोद पगोद का, युक्त-रियमित, चेष्टस्य-जीवनिर्वाह के लिए कर्म कारे वाले का, कर्मस्य-कर्म कारे ग, युक्त-नियमित, स्वप्त-अवबोधस्य-नीद तथा जागण का, योग-योगाभ्यास, मवति-होता है, दुखहा-कर्षों को कम करने वाला। अनुवाद

जो खाने, सोने, आमोद-प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भीतिक क्लेशों को कम कर सकता है।

## तात्पर्य

खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने में—जो शरीर की आवश्यकता है—अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम् या पवित्रीकृत भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। भगवद्गीता के अनुसार (९.२६) भगवान् कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दुग्ध आदि भेंट किये जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है जो मनुप्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। जहाँ तक सोने का प्रश्न है कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्णचेतना में कर्म करने में निरन्तर सतर्क रहता है, अतः निंद्रा में वह व्यर्थ समय नहीं गैवाता। अव्यर्थ कालत्वम्—कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपना एक मिनट समय भी भगवान की सेवा के विना नहीं बिताना चाहता। अतः वह कम से कम सोता है। उसका आदर्श श्रील रूपगोस्वामी हैं जो कृष्ण की सेवा में निरन्तर लगे रहते थे और दिनभर में दो घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी-कभी तो उतना भी नहीं सोते थे। ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में तीन लाख नामों का जप किये बिना न तो प्रसाद ग्रहण करते थे और न सोते ही थे। जहाँ तक कार्य का प्रश्न है, कृष्णभावनाभावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण से सम्बन्धित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इन्द्रियतृप्ति से अदूपित। चूँिक कृष्णभावनाभावित व्यक्ति के लिए इन्द्रियतृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, अतः उसे तिनक भी अवकाश नहीं मिलता। चूँिक वह अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे दैनिक कार्यों में नियमित रहता है, अतः उसे कोई भौतिक दुःख नहीं सताता।

## यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावितष्ठते। निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥१८॥

यदा—जब; विनियतम्—विशेष रूप से अनुशासित; चित्तम्—मन तथा उसके कार्य; आत्मिन—अध्यात्म में; एव—िनश्चय ही; अवितष्ठते—िस्थित हो जाता है; निस्पृह:—अकांक्षारिहत; सर्व—सभी प्रकार की; कामेभ्य:—भौतिक इन्द्रियतृप्ति से; मुक्तः—योग में स्थित; इति—इस प्रकार; उच्यते—कहलाता है; तदा—उस समय।

### अनुवाद

जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलाणों को वश में कर लेता है और अध्यारम में स्थित हो जाता अर्थात् समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है।

#### तात्पर्य

साधारण मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है जिनमें मैथुन प्रमुख है। एक पूर्णयोगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुसासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह सिद्ध अवस्था कृष्णभावनाभावित क्यक्तियों द्वारा खत प्राप्त हो जाती है, जैसा कि श्रीमर्भागवत में (९४१८-२०) कहा गया है—

स वै मन कृष्णपदारिक-दयोर्वचासि वैकुण्ठगुणानुवर्णन। करौ हरेमिन्दरमार्जनादिषु श्रुति चकारान्तुतसन्वर्धादेश। सुकुन्दिलगालयदर्गने हुगौ तद्मुल्यगात्रस्पर्येऽगरगमम्। प्राण च तत्पादसगेजगौरभे श्रीमतुलस्या रसना तदिर्पित। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिगरो हुपोकेशपदाभियदने। काम च दास्ये न तुः क्षामकाम्यया यथीत्रमरुलोकजनाश्रया रित।।

"गुजा अम्बरीप ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान् के चरणकमलो पर स्थिर कर दिया, फिर, क्रमश अपनी बाणी को कृष्ण के गुणानुवाद में सनामा, हाथों को भगवान् के मन्दिर को स्वच्छ करेत, कानो को भगवान् के कार्यकलापों को सुनने, ऑखों को भगवान् के दिव्यक्ष्य दर्शन करने, शारीर को अन्य भक्तों के शारीरो का स्पर्श करने, प्राणेन्द्रिय को भगवान् पर चढ़ाये गये कमलपुष्प की सुान्य सुँचने, जीभ को भगवान् के चरणकमलो पर चढ़ाये गये तुल्सी का स्वाद देने, पौचो को तीर्थयात्रा तथा भगवान् के मन्दिर तक जाने, सिं को भगवान् को प्रणाम करने तथा अपनी इच्छाओं को भगवान् की इच्छा पूरी करने में सन्मा दिया। ये सारे दिव्यकार्य शुद्ध फक्त के सर्वथा अनुरूप है।"

निर्वेशेषवादियों के लिए यह दिव्य अव्यवस्था अनिवेचनीय हो सकती है, किन्तु कृष्णभावनाभावित व्यक्ति के लिए यह अत्यन्त सुगम एव व्यावहारिक है, बैसा कि अम्बरीय की जीवनवर्जी से स्पष्ट हो जाता है। जब तक निरन्तर स्मरण हारा भगवान के चरणकमतीं में मन को स्थिर नहीं कर लिया जात व तक ऐसे दिव्यकार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अत भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन् कहते है जिसका अर्थ है समस्त इन्द्रियों को भगवान् की सेवा में लगागा। इन्द्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। कोरा निग्नह व्यायहारिक नहीं है। अत सामान्य लोगों के लिए—विशेषकर जो

लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं—ऊपर वर्णित इन्द्रियों तथा मन के दिव्यकार्य • ही दिव्य सफलता की सही विधि है जिसे भगवद्गीता में युक्त कहा गया है।

## यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः॥१९॥

यथा—जिस तरह; दीप:—दीपक; निवात-स्थ:—वायुरिहत स्थान में; न—नहीं; इङ्गते—हिलता डुलता; सा—यह; उपमा—तुलना; स्मृता—मानी जाती है; योगिन:—योगी की; यत्-चित्तस्य—जिसका मन वश में है; युञ्जत:—निरन्तर संलग्न; योगम्—ध्यान में; आत्मन:—अध्यात्म में।

## अनुवाद

जिस प्रकर वायुरिहत स्थान में दीपक हिलता-डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्मतत्त्व के ध्यान में सर्दव स्थिर 'रहता है।

### तात्पर्य

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिन्तन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायुरिहत स्थान में एक दीपक रहता है।

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया।
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मिन तुष्यित।।२०।।
सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलित तत्त्वतः।।२१।।
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः।
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।।२२।।
तं विद्याददःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्।।२३।।

यत्र—जिस अवस्था में; उपरमते—दिव्यसुख की अनुभूति के कारण बन्द हो जाती है; चित्तम्—मानसिक गतिविधियाँ; निरुद्धम्—पदार्थ से निवृत्; योग-सेवया—योग के अभ्यास द्वारा; यत्र—जिसमें; च—भी; एव—निश्चय ही; आत्मना—विशुद्ध मन से; आत्मानम्—स्व की; पश्यन्—स्थिति का अनुभव करते हुए; आत्मनि—अपने में; तुष्यति—तुष्ट हो जाता है; सुखम्—पुख; आत्यन्तिक्—परम; यत्—जो; तत्—वह; बुद्धि—बुद्धि से; ग्राह्मम्—ग्रहणीय; अतीन्द्रियम्—दिव्य; वेत्ति—जानता है; यत्र—जिसमें; न—कभी नहीं; च—भी; एव—निश्चय ही; अयम्—यह; स्थित:—स्थित; चलित—हटता है; तत्त्वत:—सत्य से;

यम्—जिसकी, लब्ध्या—प्राप्त करके, च—तथा, अपराम्—अन्य कोई, लामम्— लाभ, मन्यते—मानता है, न—कभी नहीं, अधिकाम्—अधिक, तत —उससे, प्रसिम्—जिसमें, स्थित—स्थित होकर, म—कभी नहीं, दुखेन—दुखे से, पुरुषा अपि—अत्यन्त कठिन होने पर भी, विचाल्यते—चलायमान होता है, तम्—उसको, विचात्—जानी, दुख-संगोग—भीतिक ससर्ग से उत्पत्त दुख, वियोगम्—उन्मूलन को, योग-सिन्नतम्—योग में समाधि कहलाने वाला।

#### अनुवाद

सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया सर्यमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है। उस आन-दमयी स्थित में वह दिव्य इन्द्रियों द्वारा असीम दिव्यसुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विषय नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे यड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह तिस्सन्देह भौतिक ससर्ण से उत्प्र होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुन्हि है।

#### तात्पर्य

योगान्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमश विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने जाएको परमात्मा समझने का अम न करके परमात्मा की अनुभृति करता है। योगान्यास बहुत कुछ पत्रज्ञलि की पद्धित ए आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते है और अदेतवादी इसे ही मुक्ति मानते है, किन्तु वे पत्रज्ञलि की योगपद्धित के बास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। पत्रज्ञलि पद्धित में दिव्य आनन्द को स्वीकार नहीं करतावदी इस दिव्य आनन्द को स्वीकार नहीं करतावदी इस दिव्य आनन्द को स्वीकार नहीं करतावदी उन्हें अम है कि इससे कर्सी उनके अद्धैतवाद में वापा न उपस्थित हो जाय। अद्धैतवादी ज्ञान तथा ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किन्तु इस रहोक में दिव्य इन्द्रियों द्वार अनुभृत दिव्य आनन्द को स्वीकार किया गया है। इसकी पुष्टि योगपद्धित के विख्यात व्याख्याता पत्रज्ञलि मुनि ने भी की है। योगस्त्र में (३ ३४) महर्षि कहते है—पुरुषार्थरून्याना गुणाना प्रतिप्रस्व कैयन्य स्वरूपप्रतिद्वा वा चितिशक्तिर्गित।

यह चितिराक्ति या अन्तरमा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्घ का तात्पर्य धर्म, अर्घ

काम तथा अन्त में परमात्मा से तादातम्य या मोक्ष है। अद्वैतवादी परमात्मा से इस तादातम्य को कैवल्यम् कहते हैं। िकन्तु पतञ्जिल के अनुसार कैवल्यम् वह अन्तरंगा या दिव्यशक्ति है जिससे जीवात्मा अपने स्वरूप से अवगत होता है। भगवान् चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतोदर्पणमार्जनम् अर्थात् मन रूपी मिलन दर्पण का मार्जन (शुद्धि) है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति या भवमहादावागिनिर्वापणम् है। प्रारम्भिक निर्वाण सिद्धान्त भी इस नियम के समान है। भगवत में (२.१०.६) इसे स्वरूपेण व्यवस्थितिः कहा गया है। भगवद्गीता के इस श्लोक में भी इसी की पृष्टि हुई है।

निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों या भगवद्भक्ति की अभिव्यक्ति होती है जिसे कृष्णभावनामृत कहते हैं। भागवत के शब्दों में—स्वरूपेण व्यवस्थितिः— जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। भौतिक दूपण से आध्यात्मिक जीवन के कल्मप युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूपण से मुक्ति का अभिप्राय यही होता कि जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। पतञ्जलि भी इसकी पृष्टि इस शब्दों से करते हैं—कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वांचितिशक्तिरिति—यह चितिशक्ति या दिव्य आनन्द ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदान्तसूत्र (१.१.१२) में इस प्रकार हुआ है—आनन्दमयोऽभ्यासात्। यह चितिशक्ति ही योग का परमलक्ष्य है और भक्तियोग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्तियोग का विस्तृत विवरण सातवें अध्याय में किया जायगा।

इस अध्याय में वर्णित योगपद्धित के अनुसार समाधियाँ दो प्रकार की होती हैं—सम्प्रज्ञात तथा असम्प्रज्ञात समाधि। जब मनुष्य विभिन्न दार्शिनक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे सम्प्रज्ञात सनाधि प्राप्त हुई है। असम्प्रज्ञात समाधि में संसारी आनन्द से कोई सम्बन्ध नहीं रहता क्योंकि इसमें मनुष्य इन्द्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह असफल रहता है। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इन्द्रियसुख सम्मिलित हैं जो योग के सर्वथा विपरीत है। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादकद्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यहाँ तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरुढ़ नहीं कहे जा सकते। यदि योगीजन योग की आनुपंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्णभावनामृत है जो निराशा उत्पन्न

करने वाली नही। एक कृष्णभावनाभावित व्यक्ति अपने धर्म मे इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकाक्षा नहीं रह जाती। इस छल प्रधान युग में स्टव्योग, ध्यानयोग तथा ज्ञानयोग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते है, किन्तु कर्मयोग या भक्तियोग के पालन में ऐसी समस्या सामने

जब तक यह शारीर रहता है तब तक शारीर की आवश्यकताओं--आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन-को पूरा करना होता है। किन्तु जो व्यक्ति शुद्ध भक्तियोग में अथवा कृष्णभावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इन्द्रियों को उत्तेजित नहीं करता। प्रत्युत वह जीवन की नितान्त आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्णभावनामृत में दिख्यसुख भोगता है। वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपात्कालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है, किन्तु कृष्णभावनामृत या भक्तियोग सम्बन्धी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएँ उसे कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं कर पाती। जैसा कि भगवस्गीता में (२१४) कहा गया है—आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्य भारत। वह इन प्रासिंगक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भलीभाँति जानता है कि ये घटनाएँ ऐसे ही आती जाती रहती है और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पडता। इस प्रकार वह योगाध्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है।

> स निशयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा। संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्तवा सर्वानशेपत् । मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत् ॥२४॥

स-उस, निरुचयेन--हृढविरवास के साथ, योक्तव्य-अवश्य अभ्यास करे, योग--योगपद्धति, अनिर्धिण्य-चेतसा--विचलित हुए विना, सङ्कल्प--मनोधर्म से, प्रभवान्—उत्पन्न, कामान्—भौतिक इच्छाओं को, स्यक्त्वा—त्यागकर, सर्वान्—समस्त, अशेषत—पूर्णतवा, मनसा—मन से, एव—निश्वय ही, इन्द्रिय-ग्रामम्—इन्द्रियो के समृह को, विनियम्य—वश में करके, समन्तत—सभी ओर मे।

अनुवाद मनुष्य को चाहिए कि सकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाच्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इन्द्रियों को वश में करे।

### तात्पर्य

योगाभ्यास करने वाले को दृढ़संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि विना विचलित हुए धैर्यपूर्वक अभ्यास करे। अन्त में उसकी सफलता निश्चित है—उसे यह सोच कर वड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलम्ब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ अभ्यास की सफलता सुनिश्चित है। भक्तियोग के सम्बन्ध में रूप गोस्वामी का कथन है—

उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यात्तत्त्कर्मप्रवर्तनात् । संगत्यागात्सतो वृत्तेः पड्भिर्भिक्तः प्रसिद्ध्यति ॥ (उपदेशामृत ३)

"मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्तियोग का पूर्णरूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है।"

जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुप्य को चाहिए कि उस गौरेया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गये थे। कहते हैं कि एक गौरेया ने समुद्र तट पर अंडे दिये, किन्तु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरेया अत्यन्त क्षुव्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा। किन्तु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्हीं सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असम्भव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी तो अन्त में भगवान विष्णु के विराट वाहन पिक्षराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उसे अपनी इस नन्हीं पक्षी बहिन पर दया आई और उसने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरन्त समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे तुरन्त लौटा दे नहीं मुझे उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ और उसने अंडे लौटा दिये। वह गौरेया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई।

इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्णभावनामृत में भक्तियोग अत्यन्त दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किन्तु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान् निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान् उनकी सहायता करते हैं।

शनै: शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्।।२५॥ शनै:—धीरे-धीरे; शनै:—एक-एक करके, क्रम से; उपरमेत्—निवृत्त रहे; बुद्ध्या—बुद्धि से; धृति-गृहीतया—विश्वासपूर्वक; आत्म-संस्थम्—समाधि में

अनुवाद धीरे-धीरे, फ्रम्पण पूर्ण विश्वासपूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना

अध्याय ६

है।

चाहिए और इस प्रकार मन को आत्म में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे-धीरे सारे इन्द्रियकर्म करने

बन्द कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इदिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहारमबुद्धि मे अनुएक होने की कोई सम्भावना नहीं रह जाती। दसरे शब्दों में, अब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहे, किन्तु उसे इन्द्रियतृप्ति के विषय मे नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा

कृष्णभावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती

के आनन्द के अतिरिक्त किसी अन्य आनन्द का विन्तन नहीं करना चाहिए।

यतो यतो निश्चलति मनशञ्चलमस्थिरम्।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्॥२६॥ यत यत-जहाँ-जहाँ भी, निश्चलति-विचलित होता है, मन-मन,

चञ्चलम्—चलायमान, अस्थिरम्—अस्थिर, तत तत-चहाँ-वहाँ से, नियम्य-वश में करके, एतत्—इस, आत्मनि—स्व म, एव—निरचय ही, वशम्—वश. नयेत्-ले आवे।

अनुवाद मन अपनी चचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण काता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए।

तात्वर्ध मन स्वभाव से चचल और अस्थिर है। किन्तु स्वरूपसिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नही होना चाहिए। जो मन को (तथा इन्द्रियो को भी) वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है और जो मन के वशीमृत होता है वह मोदास अर्थात् इन्द्रियो का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इन्द्रियसुख के मानक से भिज्ञ होता है। दिव्य

न्द्रियसुख वह है जिसमें इन्द्रियाँ हृपीकेश अर्थात् इन्द्रियों के स्वामी भगवान ज्या की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इन्द्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही ज्याचेतना या कृष्णभावनामृत कहलाती है। इन्द्रियों को पूर्णवश में लाने की हि। विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है।

## प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम्। उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्।।२७॥

श्यान्त—कृष्ण के चरणकमलों में स्थित, शान्त; मनसम्—जिसका मन; हे—निश्चय ही; एनम्—यह; योगिनम्—योगी; सुखम्—सुख; उत्तमम्—सर्वोच्च; उपैति—प्राप्त करता है; शान्त-रजसम्—जिसकी कामेच्छा शान्त हो चुकी है; ब्रह्म-भूतम्—परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति; अकलमपम्—समस्त र्वू पापकर्मी से मुक्त।

अनुवाद

जिस योगी का मन मुझ पर स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्यसुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है।

### तात्पर्य

ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मप से मुक्त होकर भगवान् की दिव्यसेवा में स्थित हुआ जाता है। मद्भक्तिं लभते पराम् (भगवद्गीता १८.५४)। जब तक मनुष्य का मन भगवान् के चरणकमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्मरूप में नहीं रह सकता। स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोः। भगवान् की दिव्य प्रेमाभक्ति में निरन्तर प्रवृत्त रहना या कृष्णभावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मप से मुक्त होना है।

## युझन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः। सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते॥२८॥

युअन्—योगाभ्यास में प्रवृत्त होना; एवम्—इस प्रकार; सदा—सदैव; आत्मानम्—स्व, आत्मा; योगी—योगी जो परमात्मा के सम्पर्क में रहता है; विगत—मुक्त; कल्मप:—सारे भौतिक दूपण से; सुखेन—दिव्यसुख से; ब्रह्म-संस्पर्शम्—ब्रह्म के सान्निध्य में रह कर; अत्यन्तम्—सर्वोच्च; सुखम्—सुख को; अष्नुते—प्राप्त होता है।

#### अनुवाद

इस प्रकार योगान्यास में निस्तर लगे रहकर आत्मसयमी योगी समस्त भीतिक कल्मम से मुक्त ही जाता है और भगवान् की दिव्य प्रेमाभक्ति में परमसुख प्राप्त करता है।

#### तात्पर्य

आत्म-साक्षात्कार का अर्थ है भगवान् के सम्बन्ध में अपने स्वरूप को जानना। जीव (आत्मा) भगवान् का अश है और उसका स्वरूप भगवान् की दिव्यसेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिष्य ही *ब्रह्म-सम्पर्श* कहलाता है।

> सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन। ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन.॥२९॥

सर्व-मूत-स्थम्—सभी जीवो मे स्थित, आत्यानम्—पामात्मा, सर्व—सभी, मूतानि—जीवों को, ख—भी, आत्यनि—आत्मा मे, ईसते—देखता है, योग-युक्त-आत्मा—कृष्णचेतना में सभा व्यक्ति, सर्वत्र—सभी जगह, सम-दर्शन—समभाव से देखते वाला।

#### अनुवाद

वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है। निस्सन्देह स्वरूपसिद्ध स्वक्ति मुझ परपेश्वर को सर्वत्र देखता है।

#### तात्पर्य

कृष्णभावनाभावित योगी पूर्ण इ.श होता है क्योंकि वह परव्रहा कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में प्रभारमा रूप में स्थित देखता है। इंग्यर सर्व भूताना हुदेरेऽपूर्ण तिस्रति। अपने परमातमा रूप में स्थादान् एक कुने तथा एक झाल्या दोने के हृदय में स्थित होते है। पूर्णयोगी खातता है कि भगवान् नित्यरूप में दिव्य हैं और कुने या ब्राह्णण में स्थित होते के कारण भौतिकरूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान् की परम निरपक्षता है। यद्यि आत्मा भी प्रत्येक हृदय में विद्यान है, किन्तु वह एकसास समस्त हृदयो में (सर्वव्यापी) नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अन्तर है। जो वास्तिक रूप में योगाण्याम करते वाला नहीं है वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देखता। एक कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कृष्ण को आदितक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति मे इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है—अततात्वाच्य मातृत्वाच्य आत्मा हि समी हिए। विस प्रकार माता अपने समस्त पुरों के प्रति समभाव रखती है उसी प्रकार एक सार पराता अपने समस्त पुरों के प्रति समभाव रखती है उसी प्रकार एक स्वार (या मता) भी रखता है। क्यास्वस्य पराताचा प्रत्येक जीव में निवास करता

ब्राह्यरूप से भी प्रत्येक जीव भगवान् की शक्ति (भगवद्शक्ति) में स्थित । जैसा कि सातवें अध्याय में बताया गया है, भगवान् की दो मुख्य शक्तियाँ —परा तथा अपरा। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से द्धि है, जीव सदा ही भगवान् की शक्ति में स्थित है। जीव किसी न किसी कार भगवान् में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है क्योंकि देखता है कि गरे जीव अपने-अपने कर्मफल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान् ह दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इन्द्रियों का दास रहता है जबिक राशिक्त में वह साक्षात् परमेश्वर का दास रहता है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव ईश्वर का दास है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति में यह समदृष्टि पूर्ण होती है।

## यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मिय पश्यति। तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥३०॥

यः—जो; माम्—मुझको; पश्यति—देखता है; सर्वत्र—सभी जगह; सर्वम्—प्रत्येक वस्तु को; च—तथा; मियि—मुझमें; पश्यति—देखता है; तस्य—उसके लिए; अहम्—मैं; न—नहीं; प्रणश्यामि—अट्टश्य होता हूँ; सः—वह; च—भी; मे;—मेरे लिए; न—नहीं; प्रणश्यति—अट्टश्य या अपरोक्ष होता है।

अनुवाद

जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझमें देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अट्टुश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अट्टुश्य होता है।

### तात्पर्य

कृष्णचेतनामय व्यक्ति भगवान् कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक्-पृथक् अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किन्तु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्णभावनामृत से अवग्त रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्णभावनामृत का मूलसिद्धान्त ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। कृष्णभावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है—ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। कृष्णभावनामृत की इस अवस्था में आत्म-साक्षात्कार से परे भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एकरूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान् तथा भक्त के बीच अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान् भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय (आत्मविनाश)

है। भक्त कभी भी ऐसी विषदा नहीं उठाता। *ब्रह्मसंहिता* (५३८) में कहा गया है—-

> प्रेमाञ्चनच्छारित भक्तिविलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। य श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूप गोविन्दमादिपुरूष तमह भजामि॥

"मै आदि भगवान् गोविन्द की पूजा करता है जिनका दर्शन भक्तगण प्रेमरूपी अजन लगे नेत्रो से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्यामसुन्दर रूप में देखें जाते हैं!"

इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त हो उनको दृष्टि से ओझल पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है क्योंकि वह अपने हरय के धीतर परमात्मा रूप मे भगवान का दर्गेत करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता।

> सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः। सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते॥३१॥

सर्व-भूत-स्थितम्—प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित, ब—्जो, माम्—पुप्तको, भजीत—भक्तिपूर्वक सेवा करता है, एकत्वम्—तादारम्य मे, आस्थित—स्थित, सर्वेक्षा—सभी प्रकार से, वर्तमान—उपस्थित होकर, अपि—भी, स—बह, योगी—योगी, मयि—मुझमें, वर्तते—एहा आठा है।

#### अनुवाद

जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझमें सर्दत्र स्थित रहता है।

#### तात्पर्य

जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अन्तकाण में कृष्ण के पूर्णंहर में शख, चक्र, गदा तथा कमलपुष्प धारण किये चतुर्पुज विष्णु का दर्शन करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन-जन के हृदय में स्थित है। यही नही, असस्य जीवों के हृदयों में स्थित असस्य परमात्माओं में कोई अन्तर नहीं है। न ही कृष्ण की विव्य प्रमात्मा के ध्यान में नित एक पूर्णयोगी के बीच कोई अन्तर है। कृष्णभावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है मत्ते ही भीतिक जगत् में बह विभिन्न कार्यों में व्यस्त क्यों

न हो। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी के भिक्तरसामृत सिन्धु में (१.२.१८७) हुई है—निखिलास्वप्यवस्थयासु जीवन्मुक्तः स उच्यते। कृष्णभावनामृत में रत रहने वाला भगवद्भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पञ्चरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है—

दिकालाद्यनवच्छित्रे कृष्णे चेतो विधाय च। तन्मयो भवति क्षिप्रं जीवो ब्रह्मणि योजयेत्॥

"देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्रीकृष्ण के दिव्यरूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिन्तन में लीन हो जाता है और तब उनके दिव्य सान्निध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है।

योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्णभावनामृत है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित हैं योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से (गोपालतापनी उपनिषद् १.२१) भगवान् की इस अचिन्त्य शक्ति की पृष्टि इस प्रकार होती है—एकोऽपि सन्बहुधा योऽवभाति—यद्यपि भगवान् एक हैं, किन्तु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहता है।" इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है—

एक एव परो विष्णुः सर्वव्यापी न संशयः। ऐश्वर्याद्रूपमेकं च सूर्यवत् बहुधेयते॥

"विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिन्त्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है।

> आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।।३२॥

आतम—अपनी; औपम्येन—तुलना से; सर्वत्र—सभी जगह; समम्—समान रूप से; पश्यित—देखता है; यः—जो; अर्जुन—हे अर्जुन; सुखम्—सुख; वा—अथवा; यदि—यदि; वा—अथवा; दुःखम्—दुःख; सः—वह; योगी—योगी; परमः—परम पूर्ण; मतः—माना जाता है।

अनुवाद

हे अर्जुन! वह पूर्णयोगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दु:खों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है।

तात्पर्य

कृष्णभावनाभावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से

925

प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईरवर से अपने सम्बन्ध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोका, समस्त देशों तथा लोको का स्वामी एव समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। बद्धजीव कृष्ण से अपने सम्बन्ध को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के भौतिक तापो (दुखा) को सहता है, और चूँकि कृष्णभावनाभावित व्यक्ति सुखी होता है इसलिए वह कृष्णज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूँकि पूर्णयोगी कृष्णभावनाभावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अत वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एव भगवान् का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतम (भगवद्गीता १८६९)। दूसरे शब्दो मे, भगवद्भक्त सदैव जीवो के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वान्त-सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेप नहीं करता। यही है वह अन्तर जो एक भगवद्भक्त तथा आत्मोन्नति मे ही रुचि रखने वाले योगी मे होता है। जो योगी पूर्णरूप से ध्यान घरने के लिए एकान्त स्थान मे चला जाता है वह उस भक्त के तुल्य नहीं होता जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्णभावनाभावित करने का प्रयास करता रहता है।

अर्जुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन।

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्।।३३॥

अर्जुन उवाच—अर्जुन ने कहा, य अयम्—यह पद्धति, योग—योग, त्वया— तुम्हारे ह्यय, प्रोक्त—कही गई, साम्येन—सामान्यतया, मधुमुदन—है मधु असुर के सहर्ता, एतस्य—इसकी, अहम्—पै, न—नहीं, पश्यामि—देखता हूँ, चाम्रक्तत्वात्—चवल होने के कारण, स्थितिम्—स्थिति को, स्थिताम्—स्थायी।

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा है मधुसूद्रन । आपने जिस योगपद्धित का सक्षेप में वर्णन किया है वह भेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहनीय है क्योंकि मेरा मन चवल तथा अस्थिर है।

#### तात्पर्य

भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुनी देरों से लेकर योगी परम तक जिस योगपद्धित का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार रूर रहा है। इस कलियुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह अपना पर छोड़कर किसी पर्वत या जगल के एकान्त स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल, व्यावहारिक साधनों से भी आत्म-साक्षात्कार के लिए चिन्तित नहीं हैं तो फिर इस कठिन योगपद्धित के विषय में क्या कहा जा सकता है जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्ताओं से विरिक्त का नियमन करती है। व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योगपद्धित का पालन असम्भव है, भले ही इसमें कितने गुण क्यों न हों। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान् योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान् श्रीकृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। पाँच हजार वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएँ प्राप्त थीं तो भी उसने इस योगपद्धित को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कशी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धित को इस कलियुग के लिए सर्वथा दुप्कर समझना चाहिए। हाँ, कितपय विरले व्यक्तियों के लिए यह सुगम हो सकती है, किन्तु सामान्यजनों के लिए यह असम्भव प्रस्ताव है। यदि पाँच हजार वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा सिमितियों के द्वारा इस योगपद्धित का अनुकरण कर रहे हैं, वे सचमुच ही अपना समय गँवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं।

# चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवददृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्॥३४॥

चञ्चलम् चंचल; हि—निश्चय ही; मन:—मन; कृष्ण—हे कृष्ण; प्रमाथि— विचलित करने वाला, शुब्ध करने वाला; बल-वत्—बलवान्; वृहम्—दुराग्रही, हठीला; तस्य—उसके; अहम्—मैं; निग्रहम्—वश में करना; मन्ये—सोचता हूँ; वायो:—वायु की; इव—तरह; सु-दुष्करम्—कठिन।

अनुवाद

हे कृष्ण! चूँकि मन चंचल (अस्थिर), उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यन्त बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है।

### तात्पर्य

मन इतना बलवान् तथा दुराग्रही है कि कभी-कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत् में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्त्वों से संघर्ष करना होता है उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यन्त कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक सतुलन स्थापित कर सकता है. किन्तु अतिम रूप में ऐसा कोई भी ससारी पुरष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य (क्योंपनियद १३३-४) में कहा गया है—

> आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव च बुद्धि तु सारिथ विद्धि मन प्रग्रहमेव च । इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विपयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुर्मनीपिण ॥

"प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शारीर रूपी रच पर आरूढ है और बुद्धि इसकी सारथी हैं। मन चालक यन्त्र हैं तथा इन्द्रियों चोंडे हैं। इस प्रकार मन तथा इन्द्रियों की सगिति से यह आरमा सुख या दुख का भोका है। ऐसा बडे-बडे विन्तु मन इतना प्रवर्ण तथा हुद्धि को मन का नियन्त्रण करना चाहिए, किन्तु मन इतना प्रवर्ण तथा हुद्धी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना किन्तु में नहीं हो जाता है जिस प्रकार कि अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी-कभी रोग वशा में नहीं हो पाता। ऐसे प्रवर्ण मन को योगाच्यास द्वारा वशा में किया जा सकता है, किन्तु ऐसा अप्यास कर पाना अर्जुन जैसे ससारी व्यक्ति का सकता है, किन्तु ऐसा अप्यास कर पाना अर्जुन जैसे ससारी व्यक्ति के सम्वन्य में क्या कहा जाव? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यन्त उपयुक्त है—अझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छुखल मन को रोक पाना तो और कठिन है। मन को वशा में रखने का सरलतम उपाय, जिसे भगवान चैतन्य ने सुप्ताया है, यह है कि समस्त दैन्य के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तिन किया जाय। विधि यह है—स वै यन कृष्ण पराविन्त्यो—मनुप्त को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णत्या कृष्ण में सगाए। तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएँ शेप नहीं रह जाएंगि।

श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृद्यते॥३५॥

श्रीभगवान् उवाच—भगवान् ने कहा, असंशयम्—निस्सन्देह, महाबाहो—हे बलिष्ट भुजाओ वाले, मन-—मन को, दुर्निग्रहम्—दमन करना कठिन है, चलम्— बलायमान, चनल, अच्चासेन—अध्यास इत्तर, तु—लेकिन, क्रांत्नेय—हे कुन्तीपुन, वैदाग्येणा—वैदाग्य इत्तर, च—भी, गृह्यते—द्वस तरह वश में किया जा सकता है। अनुवाद

भगवान् श्रीकृष्ण ने कहाः हे महावाहु कुन्तीपुत्र! निस्सन्देह चंचल मन को वश में करना अत्यन्त कठिन है, किन्तु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा सम्भव है।

## तात्पर्य

अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान् स्वीकार करते हैं। किन्तु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह सम्भव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इन्द्रियों का विग्रह, ब्रह्मचर्यपालन, एकान्त वास आदि कठोर विधि-विधानों का पालन कर पाना सम्भव नहीं है। किन्तु कृष्णभावनामृत के अध्यास से मनुष्य को भगवान् की नवधाभिक्त प्राप्त हो सकती है। ऐसी भिक्त का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिन्ताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शिक्तशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई सम्बन्ध नहीं है, मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कठिनतर है अपेक्षा इसके कि कृष्ण कार्यकलापों में मन को लगाया जाय। यह व्यावहारिक है क्योंकि कृष्ण के विपय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभव या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। इसी प्रकार भक्ति सम्पन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ-कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्णित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्णभावनामृत की विधि है।

## असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मित:। वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायत:।।३६।।

असंयत—उच्छृंखल; आत्मना—मन के द्वारा; योग:—आत्म-साक्षात्कार; दुण्प्राप— प्राप्त करना कठिन; इति—इस प्रकार; मे—मेरा; मित:—मत; वश्य—वशीभूत; आत्मना—मन से; तु—लेकिन; यतता—प्रयत्न करते हुए; शक्य:—व्यावहारिक; अवाप्तुम—प्राप्त करना; उपायत:—उपयुक्त साधनों द्वारा।

अनुवाद जिसका मन उच्छृंखल है, उसके लिए आत्म-साक्षात्कार कठिन कार्य होता है। किन्तु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता श्रव है। ऐसा मेरा मत है।

तात्वर्ध भगवान् घोषणा करते है कि जो न्यक्ति अपने मन को भौतिक न्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं काला उसे आत्म-साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हों सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अध्यास करना मानो अग्नि मे जल डाल कर उसे प्रज्ज्विलत करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किये बिना योगाप्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किन्तु वहाँ तक आत्म-साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अत मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रमाभक्ति में मन को लगाकर उसे बश मे करे। कृष्णभावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असम्भव है। कृष्णभावनापावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सालता से प्राप्त कर लेता है, किन्तु योगाभ्यास काने वाले को कृष्णभावनाभावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती।

अर्जुन उवाच

अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति॥३७॥ अर्जुन. उवाच-अर्जुन ने कहा, अवति-असफल योगी, श्रद्धवा-श्रद्धा से, उपेत लगा हुआ, सलग्र, योगात् योग से, चलित विवलित, मानस मन वाला, अप्राप्य-पाप न करके, योग-सप्तिद्धिम्-योगी की सर्वोच्च सिद्धि को, काम्—किस, गतिम्—लक्ष्य को, कृष्ण—हे कृष्ण, गळ्डति—प्राप्त करता है।

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा है कृष्णा उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारम्भ में श्रद्धापूर्वक आत्म-साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किन्तु बाद में चवल मन के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग-सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता?

#### तात्पर्य

भगवद्गीता में आत्म-साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म-साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह चौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनन्द तथा ज्ञान में निहित . है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे हैं। आत्म-साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान् से अपने सम्बन्ध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई शृंखला को जोड़ सके और कृष्णभावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुप्य देर-सबेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान् ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया कि दिव्यमार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्तियोग विशेप रूप से उपयुक्त है क्योंकि ईश-साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है, अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान् कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म-साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किन्तु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांगयोग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन है, अतः निरन्तर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह कि मनुष्य किसी विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रहे। दिव्यमार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है तब वह विविध प्रलोभन के द्वारा अध्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्धजीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की सम्भावना बनी रहती है। यही योगाच्चलितमानस अर्थात् दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म-साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के सम्बन्ध में जिज्ञासा करता है।

## कच्चित्रोभयविभ्रष्टश्छित्राभ्रमिव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि।।३८॥

किच्चत्—क्या; न—नहीं; उभय—दोनों; विश्वष्टः—विचलित; छिन्न—छिन्न-भिन्न; अभ्रम्—बादल; इव—सहुश; नश्यिति—नष्ट हो जाता है; अप्रतिष्टः—बिना किसी पद के; महा-बाहो—हे बलिष्ठ भुजाओं वाले कृष्ण; विमूदः—मोहग्रस्त; ब्रह्मणः—ब्रह्म प्राप्ति के; पथि—मार्ग में।

अनुवाद

हे महाबाहु कृष्ण! क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्नभिन्न बादल की भाँति विनष्ट नहीं हो जाता?

तात्पर्ध

उन्नति के दो मार्ग है। भौतिकतावादी व्यक्तियो की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अत वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोको को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकधित भौतिक सुख से विरक्त होना पडता है। यदि महत्वाकाक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों, में वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्नभिन्न बादल के समान होता है। कभी-कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खड़ से जा मिलता है, किन्तु यदि वह बड़े खड़ से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। *ब्रह्मण पि*थ ब्रह्म-साक्षात्कार का मार्ग है जो अपने आपको परमेश्वर का अभिन्न अश जान लेने पर प्राप्त होता है और यह परमेश्यरर ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान् रूप मे प्रकट होता है। भगवान् श्रीकृष्ण परमसत्य के पूर्ण प्राकट्य है, अत जो इस परमपुरंप की शरण में जाता है वहीं सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमारमा-साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने मे अनेकानेक जन्म लग जाते है (बहुना जन्मनामन्ते)। अत दिव्य-साक्षात्कार का सर्वेग्रेष्ठ मार्ग भक्तियोग या कृष्णभावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है।

एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमईस्यशेषत । त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्यूपपद्यते॥३९॥

एतत्—यह है, मे—मेग, सशयम्—सन्देह, कृष्ण—है कृष्ण, छेतुम—र्, कंस्रे के लिए, अर्हीस—आपसे प्रार्थना है, अशेषत —पूर्णतया, त्वत्—आपकी अपेक्षा, अन्य—दूसग, सशयस्य—सन्देह का, अस्य—इस, छेता—दूर करने वाला, न—नहीं, हि—निश्चय ही, उपपद्यते—पाया जाना सम्भव है।

अनुवाद

है कृष्ण! यही मेरा सन्देह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस सन्देह को नष्ट कर सके।

#### तात्पर्य

कृष्ण भूत, वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवदगीता के प्रारम्भ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और भववन्यन सं मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि के रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा। तथाकथित बड़े-बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त सन्देहों का पूरा-पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अन्तिम तथा पूर्ण है क्योंकि वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किन्तु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्णभावनाभावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या हैं।

श्रीभगवानुवाच

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति॥४०॥

श्रीभगवान् उवाच—भगवानः ने कहा; पार्थ—हे पृथापुत्र; न एव—कभी ऐसा नहीं है; इह—इस संसार में; न—कभी नहीं; अमुत्र—अगले जन्म में; विनाशः—नाश; तस्य—उसका; विद्यते—होता है; न—कभी नहीं; हि—निश्चय ही; कल्याण-कृत्—शुभ कार्यों में लगा हुआ; कश्चित्—कोई भी; दुर्गतिम्—पत : को; तात्—हे मेरे मित्र; गच्छति—जाता है।

अनुवाद

भगवान् ने कहाः हे पृथापुत्र! कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र! भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता।

## तात्पर्य

श्रीमद्भागवत में (१.५.१७) श्री नारद मुनि व्यासदेव को इस प्रकार उपदेश देते हैं:

त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुनं हरेर्भनन्नपक्कोऽथ पतेत्ततो यदि। यत्र क वाभद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तोऽभनतां स्वधर्मतः॥

"यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान् की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। दूसरी ओर अभक्त ज्ञन अपने-अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते।" भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात् कृष्णभावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता के है कि यदि कृष्णभावनामृत पूर्ण हो जाय तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किन्तु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भीतिक एव आध्यत्मिक दो॥ इृष्टियों से मनुष्य को क्षांति पहुँचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि काई स्वाप्त का आचरण नहीं करता तो उसे पापफरा भागा। पडता है, अत जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पता उसे पाएफरा भागा। होता है। भागवत पुराण आस्वरत करता है कि असफरा योगी वो निन्ता करते की अवश्यकता। नहीं है। भले ही उसे ठीक से स्वयम्पियण न तरने का पत भोगा। पड़े तो भी वह छाटे में महीं रहता क्योंकि शुभ कृण्णभावनामृत कभी विस्मृत मही होता। जो इस प्रकार से लगा एहता है वह उपाले जन्म में पिनावानि मी जन्म लेकर पहले की भीति भिक्त करता है। द्वारी ओर, जो केवल नियत कार्यों को टुडतापूर्वक करता है, विस्तु यदि उसमें कृष्णभावनामृत का अभाव है तो आवस्यक नहीं कि उसे शुभ एकर प्राप्त हो। हो उस प्रकार करता है। कि उसे शुभ एकर प्राप्त हो। को इस प्रकार करता है। कि उसे शुभ एकर प्राप्त हो।

27.6

इस रलोक का तात्पर्य इस प्रकार है मानाता के दो निभाग विगं जा सकते हैं—नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशक्तिक इंन्द्रियतृष्ठि में लगे रहते हैं है भ्रीपार्थित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में बर्णित कर्तेळ्य के सिद्धान्तों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। अनियमित विभाग के मस्कृत तथा अगम्बत्य, सिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्वल लोग पाश्यिक वृत्तिया में गूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याव्यकारी नहीं होते बगक्ति वे गसुओं की भीति आहार, निद्रा, भय तथा भैधुन का भोग करते हुँग इस सास्तर में गस्ता रहते हैं जो सत्ता ही दुख्यम है। किन्तु जो लोग शास्त्रीय शादेशों के अगुसार गर्यामित रहते हैं और इस प्रकार क्रमश कृष्णभावनामृत को प्राप्त होते हैं वे गिश्चित रूप से जीवन में उन्नित करते हैं।

कत्याण मार्ग के अनुयायियों को तीन वर्गों । निभाजित किया जा सकता है। (१) भीतिक सम्पन्नता का उपभोग करने ताले शालीय विधि-विधानों के अनुवायी, (१) जो इस ससार से मुक्ति पाने वे लिए प्रयत्नशील है तथा (३) कुष्णभावनामृत के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुवायियों को गुर वे भीषाया में विभाजित किया जा सकता है—सकामकर्मी तथा इन्द्रियत्वीं की गुर वे भीषाया में विभाजित किया जा सकता है—सकामकर्मी जीवन के उज्जास स्तर तक उठ सकते है—यहाँ तक कि हमांलित को जा सकते है तो भी इस ससार से मुक्त र होने के बारण वे सहै वर्ग से शुम मार्ग का अनुगमन नहीं करती शुम कर्ग तो वे है जिसस मुक्ति पात हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म-साक्षात्कार या देहत्मसुद्धि से मुक्ति पति की अनुगमन नहीं करती शुम कर्ग तो वे है जिसस मुक्ति पति हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म-साक्षात्कार या देहत्मसुद्धि से मुक्ति की अगेर उन्मुख नहीं होता वह दंघमात्र भी कल्याणपद नहीं होता। कृष्णमानमामृत की आर उन्मुख नहीं होता वह दंघमात्र भी कल्याणपद नहीं होता। कृष्णमानमामृत की नार्ग पर प्राप्ति करते है अदेश्य से स्वेच्छा से समस्त शासीिक असुविधाओं तो स्वीकार करता है वही पोर तपस्ता के हारा पूर्णयोगी कल्लाता है। मूर्नि आग्रामाण पद्धित कृष्णभावामुन की चस्म अनुभूति के लिए होती है, अत यह पर्दात

भी कल्याणप्रद है, अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए।

## प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते॥४१॥

प्राप्य—प्राप्त करके; पुण्य-कृताम्—पुण्य कर्म करने वालों के; लोकान्—लोकों में; उपित्वा—निवास करके; शाश्वती:—अनेक; समा:—वर्ष; शुचीनाम्—पवित्रात्माओं के; श्री-मताम्—सम्पन्न लोगों के; गेहे—घर में; योग-भ्रष्ट:—आत्म-साक्षात्कार के पथ से च्युत हुओं का; अभिजायते—जन्म लेता है।

अनुवाद

असफल योगी पवित्रात्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है।

### तात्पर्य

असफल योगियों की दो श्रेणियाँ हैं—एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नित के बाद ही भ्रष्ट होते हैं; दूसरे वे जो दीर्घकाल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहाँ पर दीर्घकाल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान विणक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्णभावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अन्तिम श्लोक में बताया गया है, किन्तु जो इतने अध्यवसायी नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमित दी जाती है। तत्पश्चात् उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में सम्पन्न जीवन विताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आपको पूर्ण कृष्णभावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं।

# अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्॥४२॥

अथवा—या; योगिनाम्—विद्वान योगियों के; एव—निश्वय ही; कुले—परिवार में; भवति—जन्म लेता है; धी-मताम्—परम बुद्धिमानों के; एतत्—यह; हि—निश्चय ही; दुर्लभ-तरम्—अत्यन्त दुर्लभ; लोके—इस संसार में; जन्म— जन्म, यत्-जो, ईट्टशम्-इस प्रकार का।

अध्याय ६

#### अनुवाद

अथवा (यदि दीर्पकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो) यह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान् हैं। निरुचय ही इस ससार में ऐसा जन्म दुर्लभ है।

#### तात्पर्य

यहाँ पर ऐसे योगियों के कुल में, जो बुद्धिमान है जन्म लेने की प्रशास की गई है क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्राप्त से ही आच्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। विशेषत्त्रया आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यन्त बिहान होते है और परम्पत तथा प्रशिक्षण के कारण प्रजाबन होते है। इस प्रकार वे गुरू बनते है। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल है, किन्तु अब वे अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पत्तनशील हो चुके है। भगवत्कृप्त से अभी भी कुछ ऐसे परिवार है जिनमें पीढी-दर-पीढी योगियों को प्रश्नय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सबसुव ही अत्यन्त सीभाय की बात है। सीभायववश हमारे पुरू विणुषाद श्री शीमद्मिक्तिस्व सस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वय हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बवपन से ही भगवद्भिक्ति करने का

### प्रशिक्षण दिया गया। बाद मे दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तत्र तं सुद्धिसंयोगं लभते पौवंदेहिकम्। यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुठनन्दन।।४३॥

तत्र—वहाँ, तम्—उस, सुद्धि-सयोगम्—चेतना की जागृति को, लभते—प्राप्त होता है, पौर्य-देहिकम्—पूर्व देह से, यतते—प्रयास करता है, च—भी, तत—तत्परवात, भूव—पुरा, ससिद्धौ—सिद्धि के लिए, कुरुनन्दर—है कुखुर।

#### अनुवाद

हे फुरुनन्दन! ऐसा जन्म पाका यह अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना की पुन प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है।

#### सात्पर्य

राजा भरत, जिंहें तीसरे जन्म में उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म मिला, पूर्व दिव्यचेतना की पुनज़ारि के लिए उत्तम जन्म के उदाहणस्वस्त्य है। भरत विश्व भर के सम्राट थे और तभी से यह लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। पहले यह इलावृतवर्ष के नाम से ज्ञात था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था, किन्तु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और वे जड़ भरत कहलाये क्योंकि वे एकान्त वास करते थे तथा किसी से बोलते न थे। बाद में राजा रहूगण ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। उनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवत्कृपा से योगी को कृष्णभावन्त्मृत में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बारम्बार सुयोग प्राप्त होते रहते हैं।

## पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावशोऽपि सः। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते॥४४॥

पूर्व—पिछला; अभ्यासेन—अभ्यास से; तेन—उससे ही; ह्रियते—आकर्षित होता है; हि—िनश्चय ही; अवशः—स्वतः; अपि—भी; सः—वह; जिज्ञासुः—उत्सुक; अपि—भी; योगस्य—योग के विषय में; शब्द-ब्रह्म—शास्त्रों के अनुष्ठान; अतिवर्तते—परे चला जाता है, उल्लंघन करता है।

अनुवाद

अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है।

### तात्पर्य

उन्नत योगीजन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किन्तु योग-नियमों के प्रति स्वतः आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्णभावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। श्रीमद्भागवत में (३.३३.७) उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है:—

अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान् यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुम्यम्। तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते॥

"हे भगवन्! जो लोग आपके पिवत्र नाम का जप करते हैं वे चाण्डालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जपकर्ता निस्सन्देह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थस्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं।"

इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण भगवान् चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परमप्रिय शिप्य के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि हरिदास का जन्म एक मुसलमान प्रिवार में हुआ था, किन्तु भगवान् चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की क्योंकि वे प्रतिदिन नियमपूर्वक तीन लाख बार भगवान् के पवित्र नाम—हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे—का जप करते थे। और ज़ैंकि वे निरन्तर भगवान् के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अत यह समझा जाता है कि पूर्वजन्म में उन्होंने पाब्दझा नामक वेदवर्णित कर्मकाण्डों को पूरा किया होगा। अतएव जब तक केई पवित्र नहीं होता तब तक कृष्णभावनामुत के नियमों को ग्रहण नहीं करना या कि भगवान् के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता।

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धिकिल्बिपः। अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्।।४५॥

प्रवस्तात्—कठिन अभ्यास से, यतमान—प्रयास करते हुए, तु—तथा, योगी—ऐसा योगी, संगुद्ध—शुद्ध होकर, कित्तिबय—जिनके सारे पार, अनेक-अनेकानेक, जन्म-जन्मो के बाद, संसिद्ध—सिद्धि प्राप्त करके, तत—तत्पश्चात्, याति—प्राप्त करता है, पराम्—सर्वोच्च, गतिस्—गत्तव्य की।

#### अनुवाद

और जब योगी समस्त कल्मण से गुद्ध होका सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अन्ततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात् सिद्धि लाभ करके वह परम गन्तव्य को प्राप्त करता है।

#### तात्पर्य

सदाचारी, धनवान या पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष योगाध्यास के अनुकूल परिस्थिति से सचेष्ट हो जाता है। अत वह दृढ सकरूप करके अपने अधूरे कार्य को करते में लग जाता है और इस प्रकार वह अपने को समस्त भौतिक करनम्प से शुद्ध कर लेता है। समस्त करम्प से गुक्त होने की पूर्ण अवस्था है। इसकी पृष्टि भगवरगीता में (७ २८) हुई है—

येपा त्वन्तगत पाप जनाना पुष्यकर्मणाम्। तै इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता।।

"अनेक जन्मो तक पुण्यकर्म करने से जब कोई समस्त कल्मप तथा मोहमय इन्हों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तभी वह भगवान् की दिव्य प्रेमाभक्ति में लग पाता है।"

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यशुधिको योगी ृतस्माद्योगी भवार्जुन॥४६॥ तपस्विभ्यः—तपस्वियों से; अधिकः—श्रेष्ठ. बढ़करः; योगीः—गोगीः ज्ञानिभ्यः— ज्ञानियों से; अपि—भी; मतः—माना जाता है; अधिक—बढ़करः कर्मिभ्यः— सकाम कर्मो की अपेक्षाः च—भीः अधिकः—श्रेष्ठः; योगी—योगीः तस्मात्—अतःः योगी—योगीः भव—बनो, होओः अर्जुन—हे अर्जुन।

अनुवाद

एक योगी पुरुष एक तपस्वी से, जानी में तथा सकामनार्गी से गढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन! सभी प्रकार से तुम योगी बनो।

### तात्पर्य

जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को पम्मसत्य के साथ जोड़ने की बात करते हैं। विविध अभ्याराकर्ता इस पद्धीन को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार विभिन्न नामों से पुकारते हैं। जन यह योगपद्धीत राकागकर्गी से मुख्यतः सम्बन्धित होती है तो कर्मयोग कहलाती है, जब यह चिन्तन राज्यन्यी होती है तो ज्ञानयोग कहलाती है और जब यह भगनान् की भक्ति से सम्बन्धित होती है तो भक्तियोग कहलाती है। भक्तियोग या कृष्णभावनागृत समस्त योगों की परमसिद्धि है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जायगा। भगवान् ने यहाँ पर योग की श्रेष्ठता की पृष्टि की है, किन्तु उन्होंने इराका उल्लेख नहीं विश्वा कि यह भक्तियोग से श्रेष्ठ है। भक्तियोग पूर्ण आत्मज्ञान है, अतः इरासे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आत्मज्ञान के बिना तपस्या अपूर्ण है। परमेश्वर के प्रति समर्पित हुए बिना ज्ञानयोग भी अपूर्ण है। राकामकर्म भी कृष्णभावनागृत के बिना समय का अपव्यय है। अतः यहाँ पर योग का सर्वाधिक प्रशंसित रूप भक्तियोग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले श्लोक में की गई है।

## योगिनामिष सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्गना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥४७॥

योगिनाम्—योगियों में से; अपि—भी; सर्वेषाम्—सगस्त प्रकार के: गत्-गतेन—मेरे परायण, सदैव मेरे विषय में सोचते हुए; अन्तःआत्मना—अपने भीतर; श्रद्धावान्—पूर्ण श्रद्धा सहित; भजते—दिव्य प्रेमाभक्ति करता है; यः—जो; माम्—मेरी (परमेश्वर की); सः—वह; मे—गुझे; युक्त-तमः—परम योगी; मतः—माना जाता है।

अनुवाद

और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरे गरायण है, अपने अन्तःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिल्य प्रेमाभक्ति करता है वह योग में मुझसे परम अन्तरंग रूप में युक्त रहता है और सर्वों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है।

#### तात्पर्य

यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। भजते भज् धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करता। अग्नेजी शब्द वार्रिण (पूजन) से यह भाव ब्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना स्थित होता है। किन्तु प्रेम तथा श्रद्धापूर्यक सेवा तो श्रीभगवान के निर्मित है। किसी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की विशंग न करने वाले को अशिष्ट कहा जा सकता है, किन्तु भगवान् की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भरसंना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान् का अशस्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्थमव के अनुसार भगवान् की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवतपुराण में (११५३) इसकी पृष्टि इस प्रकार हुँ है—

य एपा पुरुष साक्षादात्मप्रभवनीश्वरम्। न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्वश्राया पतन्त्यथः।

"जो मनुष्य अपने जीवनदाता आद्य भगवान् की सेवा नहीं करता और अपने कर्तेच्य मे शिथिलता बरतता है वह निश्चित रूप से अपने स्वरूप से नीचे गिरता है।"

भागवतपुराण के इस रलोक में भजित शब्द व्यवहृत हुआ है। भजित शब्द का प्रयोग पर्पमेख के लिए ही प्रयुक्त किया वा सकता है, जबिक विशिष या (पूक्त) का प्रयोग देवताओं या अन्य किसी सामान्य जीव के लिए किया जाता है। इस स्लोक में प्रयुक्त अवजानित शन्द भगवदगीता में भी पाया जाता है— अवजानित मा मूख ——केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान् कृष्ण का उप्रक्षास करते है। ऐसे मूर्ख भगवद्गीता की प्रवृति न होने पर भी भगवदगीता का भाष्य कर बैठते है। फलत वे भजित तथा विशिष (पून्त) शब्दों के अन्तर को नहीं समझ पाते।

भक्तियोग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्तियोग में भन्ति तक पहुँचने के साध्य मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्तियोग है—अन्य साँ योग भक्तियोग रूपी गन्तव्य की दिशा में अग्रस्त होते हैं। कमंत्रीग से सेक्त भक्तियोग तक का लान्या ग्रस्ता आत्म-साक्षात्रकर तक जाता है। निफ्काम कर्मयोग इस ग्रस्त (मार्ग) का आग्रभ है। जब वर्मयोग में ज्ञान तथा वैग्राय की वृद्धि होती है तो यह अवस्था ज्ञानयोग कहलाती है। जब ज्ञानयोग में अनेक भीतिक विधियों से परमास्ता के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है तो इसे अष्टागयोग कहते है। इस अष्टागयोग की पार करने पर जब मनुष्य श्रीभगवान कृष्ण के निकट पहुँचता है तो दश भक्तियोग कहलाता है। यथार्थ में भक्तियोग ही व्यस लक्ष्य है, किन्तु भक्तियोग का सूक्ष्म

विश्लेपण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिन्दु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता वह कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी, हठयोगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्तियोग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः कृष्णभावनाभावित होना योग की सर्वोच्च अवस्था है। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह कहते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊँचा है जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है।

कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्तियोग के पथ को स्वीकार करके कृष्णभावनाभावित हो पाता है। आदर्शे योगी श्यामसुन्दर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है जो बादल के समान सुन्दर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है और जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है। उनके अंगों से प्रदीप्त उनकी ज्योति ब्रह्मज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्रीभगवान् कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भाँति, माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविन्द तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्णपति, पूर्णसखा तथा पूर्णस्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यो तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्रीभगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है।

योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्तियोग से ही प्राप्त की जा सकती है जिसकी पृष्टि वैदिक साहित्य से होती है—

> यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥

"जिन महात्माओं के हृदय में श्रीभगवान् तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है उनमें वैदिक ज्ञान का सम्पूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है।"

भक्तिरस्य भजनं तदिहामुत्रोपाधिनैरास्येनामुब्मिन् मनःकल्पनमेतदेव नैष्कर्म्यम्—भक्ति का अर्थ है भगवान् की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिये। नैप्कर्म्य का यही प्रयोजन है (गोपाल-तापनी उपनिषद् १.५)। ये सब कुछ साधन हैं जिनसे योग की एरम संसिद्धि अवस्था भक्ति या कृष्णभावनामृत का आचरण हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के छठे अध्याय "ध्यानयोग" का भक्तिवेदान्त तात्पर्य

पूर्ण हुआ।

#### अध्याय सात



### भगवदज्ञान

### श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युक्तमदाश्रयः। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छण्।।१॥

श्रीभगवान् उदाध—भगवान् कृष्ण ने कहा, यिय—मुझर्षे, आसक्त-मना—आसक्त मन वाला, पार्थ—हे पृथापुत, योगम्—आत्म-साक्षात्कार, युअन्—अप्यास करते हुए, सत्-आश्रय—मेरी चेतना (कृष्णचेतना) मे, असगवम्—निस्सन्देह, सम्प्रम्— पूर्णत्वा, माम्—मुझको, यथा—किस तरह, झास्यसि—जान सकते हो, तत्—वह श्रुप्--मुनो

#### अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा है पृथापुत्र । अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण रह का और मन को मुझमें आसक्त करके योगाम्यास करते हुए सुझे पूर्णतया सन्देहरहित जान सकते हो।

#### तात्पर्य

भगवद्गीता के इस सातंवे अध्याय में कृष्णभावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐस्वयों से पूर्ण है और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं, उसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिर्तिक इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि किस प्रकार भौति प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और चार प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की कभी शरण में नहीं आतं।

प्रथम छ अध्यायो मे जीवात्मा को अभौतिक आत्या के रूप मे वर्णित किया गया है जो विभिन्न प्रकार के गोगों द्वारा आत्म-सासात्कार को प्राप्त हो सकता है। छठे अध्याय के अन्त में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्णभावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परमसत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्मज्योति या अन्तर्यामी परमात्मा की अनुभूति परमसत्य का पूर्णज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान हैं और कृष्णभावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्णभावनामृत होने पर मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्सन्देह परम ज्ञान हैं। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्णभावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्मज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्णभावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को पूरी तरह जान सकता है—यथा परमसत्य, जीवात्माएँ, प्रकृति तथा साज-सामग्री समेत उनका प्राकट्य।

अतः मनुष्य को चाहिए कि छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक के अनुसार योग का अध्यास करे। परमेश्वर कृष्ण ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा सम्भव बनाया जाता है जिनमें श्रवणम् अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान् अर्जुन से कहते हैं—तच्छ्रणु—अर्थात् "मुझसे सुनो"। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात् कृष्ण से या कृष्ण के शुद्धभक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से।

परमसत्य श्रीभगवान् कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ है—

शृण्वतां स्वकथां कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृद्यन्तःस्थो हृभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्।। नष्टप्रायेप्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी॥ तदा रजस्तमोभावाः कामलोभाद्यश्च ये। चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति॥ एवं प्रसत्रमनसो भगवद्भक्तियोगतः। भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते॥ भिद्यते हृदयग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हृष्ट एवात्मनीश्वरे॥

"वैदिक साहित्य से श्रीकृष्ण के विषय में सुनना या कि भगवद्गीता से साक्षात् उन्हीं से सुनना अपने आपमें पुण्यकर्म है। और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान् कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे गुभेच्छु मित्र की भीति कार्य करते हैं और जो भक्त नित्तर उनका प्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्यक्षान की फिर से पा लेता है। चर्चो-च्यो वह भागवत वधा भक्ते से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, रयो-त्यो वह भगवद्यक्ति में स्थिर होता जाता है। भिक्त के विकासित होत तर वह चा लोग त्या पाने पुर्ण हो जाता है। भीत के विकासित होत काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कल्पय दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भिक्त के क्राय स्पृत्ति प्राप्त करता है और भगवत्-तत्त्व को पूरी तरह जान लेता है। भिक्त के क्राय स्पृत्ति प्राप्त करता है और भगवत्-तत्त्व को पूरी तरह जान लेता है। भिक्त को क्राय स्पृत्ति प्राप्त का क्राय लाग लेता है। भिक्त को क्राय स्पृत्ति प्राप्त का को क्राय सम्प्रम् अर्थात् श्रीमगवान् के ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है (भगवत् १.२१७-२१)।

अप क्षता ह (भागवर् ६.५ ६७-५६)। अत श्रीकृष्ण से या कृष्णभावनाभावित भक्तों के मुखों से सुनका ही कृष्णतत्त्व को जाना जा सकता है।

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानिमदं वक्ष्याप्यशेषतः।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते॥२॥

ज्ञानम्—प्रत्यक्ष ज्ञानः ते—तुमछेः अहम्—पैः स—सहित, विज्ञानम्—दिव्यज्ञान, इदम्—यहः वक्ष्यामि—कहुँगाः अशेषत—पूर्णरूप से, यत्—जिसे, ज्ञान्या— जानकरः, न—नहीं; इह—इस ससार येः भूय—आगे, अन्यत्—अन्य कुछः ज्ञातव्यम्—जानने योग्यः अवशिष्यते—शेष रहता है।

#### अनुवाद

अब मैं तुमसे पूर्णरूप से व्यावहारिक तथा दिव्यज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ थी शेष नहीं रहेगा।

#### तात्पर्य

पूर्णज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्याम समिमितित है। यह दिव्यज्ञान है। भगवान् उपपुंक ज्ञानपद्धित बताना साहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विस्वरत भक्त तथा मित्र है। चतुर्ष अप्याय के प्राराभ में इसकी व्याख्या भगवान् कृष्ण ने की थी और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो ही है। भगवद्भक्त हाए पूर्णज्ञान का लाभ भगवान् से प्राराभ होने वाली शिप्यपपप्पा से ही किया जा सकता है। अत मनुष्य को इतना इदियान् तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्पाम को जान सक, जो समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी इेय वस्तुर्प ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अन्नेय नहीं रह जाता। वेरों का (गुण्डक वाली है और कुछ भी अन्नेय नहीं रह जाता। वेरों का (गुण्डक

उपनिषद् १.३) कहना है—कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्विमिदं विज्ञातं भवति।

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥३॥

मनुष्याणाम्—मनुष्यों में से; सहस्रेषु—हजारों; किश्चित्—कोई एक; यति—प्रयत्न करता है; सिद्धये—सिद्धि के लिए; यतताम्—इस प्रकार प्रयत्न करने वालों में से; अपि—निस्सन्देह; सिद्धानाम्—सिद्ध लोगों में से; किश्चित्—कोई एक; माम्—मुझको; वेत्ति—जानता है; तत्त्वत:—वास्तव में।

अनुवाद

कई हजार मनुष्यों मे से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है।

## तात्पर्य

मनुष्यों की विभिन्न कोटियाँ हैं और हजारों मनुष्यों में से विरला मनुष्य यह जानने में रुचि रखता हो कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, और परमसत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशुवृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्यज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम छह अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्यज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञानयोग, ध्यानयोग द्वारा अनुभूति क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किन्तु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्णभावनाभावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परमपुरुष हैं, किन्तु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानीजन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी (मायावादी) शंकराचार्य ने अपने गीताभाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान् हैं, किन्तु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यन्त कठिन है।

कृष्ण भगवान् हैं, समस्त कारणों के कारण, आदि भगवान् गोविन्द हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सिच्चिदानन्द विग्रहः। अनादिरादिगोंविन्दः सर्वकारणकारणम्। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यन्त कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किन्तु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्तिमार्ग इतना सुगम है तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्तिमार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अन्धिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्तिमार्ग भले ही सुगम हो, किन्तु जब

विधि-विधानों के अनुसार हृद्धतापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्थनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूपगोस्वामी अपनी कृति भक्तिस्सामृत सिन्धु में (१.२.१०१) लिखते हैं—

> श्रुति स्मृतिपुराणादि पञ्चरात्रविधि बिना। ऐकान्तिकी होर्सिक्स्पातायैव क्ल्पते॥

"वह भगवर्भिक्त, जो उपनिपदो, पुण्णो तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है।"

ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मावेता योगी भगवान् श्रीकृष्ण को, यशोदा नत्दन या पार्थसारयों के रूप को कभी नहीं समझ सकते। कभी-कभी बड़े-बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित एडते हैं—मुक्कित यत्य्य मां वु वेद न करणन-भगवान् कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वत नहीं जानता, जैसा मैं हूँ। और यदि कोई जानता है—स महत्या मुदुर्तम —तो ऐसा महात्मा विरत्ता होता है। अत भगवान् की भिक्त किये बिना कोई भगवान् को तराज नहीं जान पाता, भले ही वह महान् विद्यान् या दार्थिनक क्यों न हो। केवल मुद्ध भक्त हो कृष्ण के अधिन्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशिक्तमता तथा ऐश्वर्य का, उनकी सप्पति, यश, बल, सौन्दर्य, ज्ञान तथा वैराप्य के विषय में कुछ-कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तो पर दयालु होते है। ब्रह्म-साक्षात्कार की वे परकाछ है और केवल भक्तगण है। उन्हें तत्वत जान सकते है अवर्थ भक्तरमानृत सिन्धु में (१२२३४) कहा गया है—

अत श्रीकृष्णनामादि न भवेदग्राहामिन्द्रियै। सेवान्मखे हि जिह्वादी स्वयमेव सफरत्यदः॥

"कुठित इन्द्रियों के द्वारा कृष्ण को तस्वत नहीं समझा जा सकता। किन्तु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्यसेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्मतस्व प्रकाशित करते हैं।"

> भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।।४॥

भूमि—पृथ्वी; आप—जल; अनल:—अप्रि; वायु—वायु, खम्—आकारा; मन:—मन; युद्धि—बुद्धि; एव—निरचय ही; च—त्तवा; अहंकार्—अहंकार्, इति—इस प्रकार; इयम्—ये सब, मे—मेरे, भित्रा—पृथक्; प्रकृति:—राक्तियाँ; अष्ट्रया—आठ प्रकार की। अनुवाद

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार—ये आठ प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना (अपरा) प्रकृति हैं।

## तात्पर्य

ईश्वर-विज्ञान (विद्या) भगवान् की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान् के विभिन्न पुरुष अवतारों (विस्तारों) की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्वततन्त्र में उल्लेख मिलता है—

> विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुपाख्यान्यथो विदुः एकं तु महतः म्रष्ट् द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते

"सृष्टि के लिए भगवान् कृष्ण का स्वांश तीन विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले जिन्हें महत्तत्त्व कहते हैं, सम्पूर्ण भौतिक शक्ति महाविष्णु को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशायी विष्णु हैं, जो समस्त ब्रह्माण्डों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशायी विष्णु समस्त ब्रह्माण्डों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वितरित हैं और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भववन्धन से मुक्त हो सकता है।"

यह भौतिक जगत् भगवान् की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। इस जगत् की सारी क्रियाएँ भगवान् कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। ये पुरुप अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्त्व (कृष्ण) को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुप हैं—भौतिक शक्ति के कारण नियन्ता तथा भोक्ता हैं। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत् का आदि कारण माना गया है। श्रीमद्भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। इस भौतिक जगत् के घटक हैं भगवान् की पृथक्-पृथक् शक्तियाँ। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरमलक्ष्य, ब्रह्मज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो पख्योम में प्रकट होती है। ब्रह्मज्योति में वैसी भिन्नताएँ नहीं जैसी कि वैकुण्ठलोकों में हैं, फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्मज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशायी विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। अध्यात्म जगत् में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परमसत्य तो श्रीभगवान् कृष्ण हैं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अन्तरंगा शक्तियाँ होती हैं।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है भौतिक शक्ति आठ प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें प्रथम पाँच—क्षिति, जल, पावक, गगन तथा समीर—स्थूल सृष्टियाँ कहलाती है, जिनमे पाँच इन्द्रियाविषय— जिनके नाम है शब्द, स्मर्श, रूप, रस, तथा गप— सिम्मलित रहते है। भौतिक विद्यान इन दस तरवा वाला हो है। किन्तु अन्य तीन तरवा को, जिन्के नाम मन, बृद्धि तथा अरक्तर है, भौतिकतावादी उपिक्षत रखते हैं। दार्शनिक मी पूपाशनी महें है, न्यांकि वे परम उद्गाम कृण्य को नहीं जानते। मिथ्या अरक्तर— में हैं तथा ये में में से पर उद्गाम कृण्य को नहीं जानते। मिथ्या अरक्तर— में हैं तथा ये में में हैं — विद्याभीग वी दस इन्द्रिया का समावेश हैं। बृद्धि महत्तव नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूनक है। अत भगवान की आठ विभिन्न शक्तियों से अरात के वौतीस तरव प्रकट है, जो साख्यदर्शन का विषय है। वे मूनत कृष्य की शक्तियों की उत्तराधार्य है और उनस भिन्न है, किन्तु नास्तिक साध्य दार्शनिक अरपदान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्या समस्त कारणा के कारण है। जैसा कि भगवद्गीता म कहा गया है माट्यदर्शन की विवचना का विषय कृष्य की बहिस्सा शक्ति का प्राकट्य है।

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्॥।॥

अपता—िनकृष्ट, जह, इयम—यह, इत—इसके अतिरिक्त, तु—लेकिन, अन्याम्— अन्य, प्रकृतिम्—प्रकृति को, विद्धि—जानने का प्रयत्न करे, मे—भेरा, पराम्—उत्कृष्ट, चेतन, जीव-भूताम्—जीवों वात्ते, महा-वाही—हे बांत्य भुजाओ वाले, यया—जिसके द्वारा, इदम्—यह, धार्यते—प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, कात्—ससार।

### अनुवाद

है महावाहु अर्जुन । इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य परा शक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भीतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं।

#### तात्पर्य

इस रलोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेरवर की परा प्रमृति (शक्ति) है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, युद्धि तथा अहकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप—स्थूल (पृथ्वी आदि) तथा सुरूप (मन आदि)—अपरा शक्ति के ही प्रतिकत है। जीव वो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रत्ता है, स्वय परमेरवर की परा शक्ति है और यह वहीं शक्ति है जिसके कारण सास ससार कार्यशील है। इस दूरपज्यात् में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि परा शक्ति अर्थात् जीव द्वारा यह गतिशील

नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियन्त्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान् द्वारा नियन्त्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी समान रूप से शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुप्य सोचते हैं। श्रीमद्भागवत में (१०.८७.३०) जीव तथा भगवान् के अन्तर को इस प्रकार बताया गया है—

अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगता स्तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा। अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तृ भवेत् सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया।।

"हे परम शाश्वत! यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियन्त्रण में न होते। िकन्तु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान िलया जाय तव तो वे सभी आपके परम नियन्त्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागित से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियन्ता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुप जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं, वास्तव में दोपपूर्ण तथा प्रदूपित मन द्वारा निर्देशित होते हैं।"

परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियन्ता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियन्त्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किन्तु वे शक्ति के विषय में कभी भी समान नहीं हैं। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति (जीव) को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। किन्तु जब जीव माया के बन्धन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है, "मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है।" जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान् के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णत्या कृष्णभावनाभावित या मुक्त हो जाती है।

# एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।।६।।

एतत्—ये दोनों शक्तियाँ; योनीनि—जिनके जन्म के म्रोत, योनियाँ; भूतानि—प्रत्येक सृष्ट पदार्थः; सर्वाणि—सारे; इति—इस प्रकार; उपधारय—जानो; अहम्—मैं; कृत्स्नस्य—सम्पूर्णः; जगतः—जगत का; प्रभवः—उत्पत्ति का कारणः; प्रलयः— प्रलय, संहार, तथा--और।

### अनुवाद

भगवद्वान

सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत् में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो।

### तात्पर्ध

जितनी वस्तुएँ विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत् आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीर-धीर बढकर कुमार तथा अन्त में युवा बना जाता है, क्योंकि उसके भीतर आतमा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्माण्ड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अत आत्मा तथा पदार्थ मूलत भगवान् की दो शक्तियाँ है जिनके संयोग से विराट ब्रह्माण्ड प्रकट होता है। अत भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवातमा भले ही किसी गगनचुम्बी प्रासाद या किसी नगर का भी निर्माता हो सकता है, किन्तु वह विराट ब्रह्माण्ड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्माण्ड का म्रष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है। और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनो ही आत्माओं के कारण है। अत वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोपनिषद् मे (२.२.१३) हुई है—नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाम्।

मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनञ्जय।

# मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।।७॥

मत्तः सुझते परे; पर-तरम् श्रेष्ठ; न--नही, अन्यत्किञ्चित्-अन्य कुछ भी नहीं; अस्ति-है, धनञ्जय-हे धन के विजेता, मयि-सुझने, सर्वम्-सब कुछ; इदम्--यह जो हम देखते है, प्रोतम्-गुंधा हुआ, सूत्रे-धागे मे; मणि-गणा-भोतियों के दाने, इव-सट्ट्या

### अनुवाद

है धनञ्जय! मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुँथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझी पर आश्रित है।

### तात्पर्य

परमसत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक *भगवद्गीता* का प्रश्न है, परमसत्य तो श्रीभगवान् श्रीकृष्ण है और इसकी

पृष्टि पद-पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परमसत्य पुरुष रूप है। इस बात की कि भगवान ही परमसत्य है, ब्रह्मसंहिता में भी पृष्टि हुई है— ईश्वरः परमः कृष्णः सिन्नदानन्द विग्रहः—परमसत्य श्रीभगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि भगवान हैं। समस्त आनन्द के आगार गोविन्द हैं और सिन्नदानन्द स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रगाणित करते हैं कि परग सत्य परम पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरिश्वस्वादी श्वेताश्वतर उपनिषद में (३.१०) उपलब्ध वैदिक मन्त्र के आधार पर तर्क करते हैं—ततो यदुत्तरतरं तदरूपमनामयं। य एतोद्विदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति—"भौतिक जगत् में ब्रह्माण्ड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किन्तु ब्रह्मा के परे एक इन्द्रियतीत ब्रह्म है जिसके कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मष से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किन्तु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुःखों को भोगते रहते हैं।"

निर्विशेषवादी अरूपम् शब्द पर विशेष बल देते हैं। किन्तु यह अरूपम् शब्द निराकार नहीं है। यह दिव्य सिच्चिदानन्द स्वरूग का सूचक है, जैसा कि ब्रह्मसंहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद् के अन्य श्लोक (३.८-९) भी इसकी पुष्टि करते हैं—

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। तमेव विद्वानति मृत्युमेति नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय॥ . यस्मात्मरं नापरमस्ति किञ्चिद् यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किञ्चित्। वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्॥

"मैं उन भगवान् को जानता हूँ जो अंधकार के समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बन्धन का उल्लंघन कर सकता है। उस परमपुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है।"

"उन परमपुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं वयोंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान् से भी महानतर हैं। वे मूक वृक्ष के समान स्थित हैं और दिव्य आकाश को प्रकाशित कैरते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं।"

इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परमसत्य ही श्रीभगवान् हैं जो अपनी विविध परा-अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी हैं।

> रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु॥८॥

रसः—स्वादः; अहम्—मैं; अप्सु—जल में; कौन्तेय—हे कुन्तीपुत्रः; प्रभा—प्रकाशः;

अस्मि—हैं, शशि-सूर्ययो—चन्द्रमा तथा सूर्य का, प्रणव—अ, उ, म—ये तीन अक्षर, सर्व—समस्त, वेदेषु—वेदो मे, शब्द—शब्द, ध्वनि, खे—आकाश मे, पौरुपस्—शक्ति, सामर्थ्य, नृषु—मनुष्यों मे।

### अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र में जल का स्वाद हैं, सूर्य तथा चन्द्रमा का प्रकाश हैं, वैदिक मन्त्रों में ऑकार हैं, मैं आकाश में ध्यनि तथा मनुष्य में सामर्थ्य हैं।

#### तात्पर्य

यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध पए तथा अपर शिक्तयों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारम्भिक अनुभूति उनकी विभिन्न शिक्तयों द्वारा संवेद्यापी है। परमेश्वर की प्रारम्भिक अनुभूति उनकी विभिन्न शिक्तयों हारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निराकता रूप में अनुभव होता है। जिस प्रकार सुर्यदेवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शिक्त—सूर्य्प्रकारा—द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने घाम में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शिक्तयों द्वारा अनुभव किये जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी समुद्र का जल नहीं पीना वाबता क्योंकि इसमें शुद्ध जल कारण स्वाद की शाहित्यों में से एक है। निर्विशेषवादी जल में भगवान की शिक्तयों में से एक है। निर्विशेषवादी जल में भगवान की उपस्थित जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और समुणवादी भगवान का पृण्णान करता है, क्योंकि वह प्यास बुझाने के लिए सुस्वाद जल प्रदान करता है। परमेश्वर को अनुभव करते की यही विधि है। व्यवहारत समुणवाद तथा निर्विशेषवाद में कोई मिनेभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एकसाथ समुणवोध तथा निर्मुणवोध निर्वह होता है और इनमें कोई विरोध नहीं है। अत भगवान कैतव्य से अपना सिद्धान्त प्रतिपादित किया जो अविन्त्यभेदाभेद कहलाता है।

सूर्य तथा चन्द्रमा का प्रकाश भी मूलत ब्रह्मच्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ऑकार प्रत्येक वैदिक मन्त्र के प्रारम्भ मे भगवान को सम्बोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वान है। चुँकि निर्विशेषवादी एरोश्यर कृष्ण को उनके असख्य नामों में से किशी एक के द्वारा पुकाले से भयभीत एकी है, अत वे ऑकार का उच्चारण करते हैं, किन्तु उन्हें इसकी तिनक भी अनुभूति नहीं होती कि ओकार कृष्ण का शब्द स्वरूप है। कृष्णभावनामृत का क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नही जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अत कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बन्धन है। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु॥९॥

पुण्यः—पूल, आद्यः, गन्धः—पुगंधः; पृथिव्याम्—पृथ्वी में; च—भीः; तेजः—प्रकाशः; च—भीः; अस्मि—हूँः; विभावसौ—अग्नि में; जीवनम्—प्राणः; सर्व—समस्तः; भूतेषु—जीवों में; तपः—तपस्याः; च—भीः; अस्मि—हूँः; तपस्विषु—तपस्याः च—भीः; अस्मि—हूँः; तपस्विषु—तपस्यां में।

अनुवाद

मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि का प्रकाश हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ।

## तात्पर्य

पुण्य का अर्थ है जिसमें विकार न हो, अतः आद्य। इस जगत् में प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई सुगंध होती है, यथा फूल की सुगंध या जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु आदि की सुगंध। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूपित गन्ध, जो आद्य सुगंध है, वह कृष्ण है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का एक विशिष्ट स्वाद (रस) होता है और इस स्वाद को रसायनों के द्वारा बदला जा सकता है। अतः प्रत्येक मूल वस्तु में कोई न कोई गन्ध तथा स्वाद होता है। विभावसु का अर्थ अग्नि है। अग्नि के बिना न तो फैक्टरी चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। अग्नि का तेज (उप्पा) भी कृष्ण ही है। वैदिक चिकित्सा के अनुसार कुपच का कारण अग्नि की मंदता है। अतः पाचन तक के लिए अग्नि आवश्यक है। कृष्णभावनामृत में हम इस बात से अवगत होते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा प्रत्येक सिक्रय तत्त्व, सारे रसायन तथा सारे भौतिक तत्त्व कृष्ण के कारण हैं। मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है। अतः कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है। अतः कृष्णभावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सिक्रय रहता है।

# बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्॥१०॥

बीजम्—बीज; माम्—मुझको; सर्व-भूतानाम्—समस्त जीवों का; विद्धि—जानने का प्रयास करो; पार्थ—हे पृथापुत्र; सनातनम्—आदि, शाश्वत; बुद्धि:—बुद्धि; बुद्धि-मताम्—बुद्धिमानों की; अस्मि—हूँ; तेजः—तेज; तेजस्विनाम्—तेजस्वियों का; अहम्—मैं।

अनुवाद

हे पृथापुत्र! यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त शक्तिमान पुरुषों का तेज हूँ।

#### तास्पर्ध

कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज है। चा तथा अन्य जीव के कई प्रकार है। पक्षी, पशु, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चा है, पेड़ पीधे अवर है—वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। प्रत्येक जीव चीरासी लाख योनियों के अन्तर्गत है, जिनमें से कुछ चा हैं और कुछ अवरा किन्तु इन सबके जीवन के बीजस्वरूप थीकृष्ण हैं। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है। इस्त या परासत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। कृष्ण परवहा या परास्त है। इस्त तो निर्विशेष हैं, किन्तु परवहा सकार है। निर्विशेष ब्रह्म अपने साकार रूप में स्थित है—वह भगवद्गीता में कहा गया है। अत आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। वे मूल है। जिस प्रकार मूल सारे वृद्ध का पालन करता है उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस कारों के समस्त प्राणियों का पालन करता है उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस कारों के समस्त प्राणियों का पालन करती हैं। इसकी पृष्टि वैदिक साहित्य में (क्वोगनियद २ २ १३) में हुई है—

### नित्यो नित्याना चेतनरचेतनानाम् एको बहुना यो विदधाति कामान्

वे समस्त नित्यों के नित्य है। वे समस्त बीवों के परम जीव है और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता।

### बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ॥११॥

यलम्—शक्ति, यल-यताम्—बलवानो का, च—तथा, अहम्—मै हैं, काम— विपयभोग, राग—तथा आसक्ति है, वियक्तितम्—हित, धर्म-अविठद्ध—जो धर्म के विरुद्ध नही है, पृतेपु—समत जीवों मे, काम—विपयीजीवन, अस्मि—हैं, भरत-ऋपम—है भरतों है श्रा

#### अनुवाद

मैं वलवानों का काम तथा इच्छा से रहित वल हूँ। हे भरतश्रेष्ठ (अर्जुन)। मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है।

#### तात्पर्य

बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्वलों की रक्षा के लिए होना चाहिए व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म-सम्मत मैशुन सन्तानोत्पति के लिए होना चाहिए, अन्म, कार्यों के लिए नहीं। अत माता-दिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी सन्तान को कृष्णभावनाभावित बनावें।

# ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि।।१२॥

ये—जो; च—तथा; एव—निश्चय ही; सान्विका:—सतोगुणी; भावा:—भाव; राजसा:—रजोगुणी; तामसा:—तमोगुणी; च—भी; ये—जो; मत्त:—मुझसे; एव—निश्चय ही; इति—इस प्रकार; तान्—उनको; विद्धि—जानो; न—नहीं; तु—लेकिन; अहम्—मैं; तेपु—उनमें; ते—वे; मिय—मुझमें।

अनुवाद

तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो, या तमोगुण हो, प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किन्तु हूँ स्वतन्त्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं।

# तात्पर्य

संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के गुणों के अधीन सम्पन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं, किन्तु भगवान् उनके अधीन नहीं होते। उदारहणार्थ, राज्य के नियमानुसार कोई दण्डित हो सकता है, किन्तु नियम बनाने वाला राजा उस नियम के अधीन नहीं होता। इसी तरह प्रकृति के सभी गुण—सतो, रजो तथा तमोगुण—भगवान् कृष्ण से उद्भूत हैं, किन्तु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं हैं। इसीलिए वे निर्गुण हैं जिसका तात्पर्य है कि सभी गुण उनसे उद्भूत हैं, किन्तु ये उन्हें प्रभावित नहीं करते। यह भगवान् का विशेष लक्षण है।

# त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत्। मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्॥१३॥

त्रिभि:—तीन; गुण-मयै:—गुणों से युक्त; भावै:—भावों के द्वारा; एभि:—इन; सर्वम्—सम्पूर्ण; इदम्—यह; जगत्—ब्रह्माण्ड; मोहितम्—मोहग्रस्त; न अभिजा-नाति—नहीं जानता; माम्—मुझको; एभ्यः—इनसे; परम—परम; अव्य-यम्—अव्यय, सनातन।

# अनुवाद

तीन गुणों (सतो, रजो तथा तमो) के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता।

# तात्पर्य

सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार

से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जाा सकते कि परमेरिया वृष्ण इस प्रकृति से परे हैं।

से तीन गुणी के द्वारा माहित है, व नहीं जात सकते कि परमरम वृण्या सम्प्रकृति से परे हैं।
प्रत्येक जीव को प्रकृति के क्यीभूत होनर एन निशेष पकार का शांति
प्राचिक जीव को प्रकृति के क्यीभूत होनर एन निशेष पकार का शांति
प्राच्या करता होता है और तहनुसार एक निशेष मानेवैज्ञानिक (मानिस)
साएव करता होता है और तहनुसार एक निशेष मानेवैज्ञानिक (मानिस)
कार्य करते तित सप्रथ्यों की चार श्रेणीयों है। तो तितान सतीगृषी है
वे ब्रावच्या में स्विपाणी है वे वेश्य कहलाते है जो नितान सतीगृषी है
वे ब्रावच्या में स्विपाणी है वे वेश्य कहलाते हैं। जो इससे भी नीवे हैं ने पद्म हैं। किस भी गर्म
विभावन स्थायों नहीं है। जो इससे भी नीवे हैं ने पद्म हैं। किस्त भी गर्म
विभावन स्थायों नहीं है। जो इससे भी नीवे हैं ने पद्म हैं। किस्त भी गर्म
विभावन स्थायों नहीं है। वे इससे भी नीवे हैं ने पद्म हैं। किस्त माना
है जो भी हो यह जीवन मरबर है। यहापि यह जीवा नश्य है। माना
के वर्म में एर कर हम अपने आपको देशत्मवृद्धि में द्वारा अगरीकी, भारतीय
हस्त या वातवण, हिन्तु, मुसलमान आदि वह नर रासंचते है। और यह
हस्त या वातवण, हिन्तु, मुसलमान आदि वह नर रासंचते है। और यह
हम प्रकृति के पुणों में बार जाते है जो हम गमवान के भूल गाते
है जो इन गुणों के मूल में रहता है। अल गमवान वा कहता है कि
हम सासार की पृष्ठपृति में भगवान है।
जीव वह परकार के हिन्तिया मानुष्य, दोता, पत्न आदि, और इन्म
से हर एक प्रकृति के वश्य में है और ये सभी दिक्पान्य गमना ना
मूल चुके है। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है वर्ग तन कि ना सामोगुणी
से हा पाते। ने सब भगवान के सासाल स्वरूण वे समस्य समिति हो जाते
है जिसमें सारा सीतर्य, ऐस्वर्य, इसन, जल, यश तथा त्यार पात भी
है वास नो स्तोगुणी या सामोगुणी है? कृष्णगावनापृत पृकृति ने इन
तीनों गुणों से पे है और जो लोग निसस्तेर कृष्णगाना। मुत्त है
वे ही वासत्व में मुळ है।

देवी होषा मुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥१४॥

दैवी—दिन्य हि—निरुवय ही, एया—यह, गुषा-मदी—तीनो गुणी से शुव, मम—मेरी, माया—शक्ति, दुरत्यया—पार कर पाना कठिन दुस्तर, माम्—मेरी, एय—निरुवय ही, रेरे—जो, प्रषद्धान्तै—शरण ग्रहण उत्तते है, मामाम् एताग—यर माया, तरिन्त—पार कर जाते हैं, ते—वै।

# अनुवाद

प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। किन्तु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं।

# तात्पर्य

भगवान् की शिक्तयाँ अनन्त हैं और ये सारी शिक्तयाँ दैवी हैं। यद्यिप जीवात्माएँ उनकी शिक्तयों की अंश हैं, अतः दैवी हैं, किन्तु भौतिक शिक्त के सम्पर्क में रहने से उनकी परा शिक्त आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शिक्त से आच्छादित होने के कारण मनुप्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है परा तथा अपरा शिक्तयाँ भगवान् से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान् की परा शिक्त से सम्बन्धित होते हैं, किन्तु अपरा शिक्त अर्थात् पदार्थ के द्वारा दृषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्धजीव नित्यबद्ध है। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यन्त कठिन है, भले ही प्रकृति पराशिक्त क्यों न हो क्योंकि भौतिक शिक्त परमेच्छा द्वारा संचालित होती है जिसे लाँघ पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवीप्रकृति कहा गया है क्योंकि इसका सम्बन्ध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्यजगत् के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पृष्टि इस प्रकार हुई है—मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम—यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किन्तु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान् है जो परम नियन्ता महेश्वर है (श्वेताश्वतर उपनिषद् ४.१०)।

गुण का दूसरा अर्थ रस्सी (रज्जु) है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्धजीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुप्य के हाथ-पैर बाँध दिये जाँय तो वह अपने को छुटा नहीं सकता—उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बँधा न हो। चूँकि एक बँधा हुआ व्यक्ति दूसरे बँधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्धजीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबन्धन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भिक्त या कृष्णभावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंध्य शक्ति को बद्धजीव को छोड़ने के लिए आदेश दे सकते हैं। वे शरणागत जीव पर अहैतुकी कृपा तथा वात्सल्य वश ही जीव को मुक्त किये जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन

**3**83

है भगवान के चरणकमलों की शरण ग्रहण करना।

मामेव पद भी अस्पन्त सार्यंक है। मामृ का अर्थ है एकमात्र कृष्ण (विष्णु) को, ब्रह्मा या त्रिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा ग्रिव भी अस्पन्त महान् है और प्राय विष्णु के ही समान है, किन्तु ऐसे रक्तीपुण तथा तमीपुण के अवतार्थ के लिए सस्प्रव नहीं कि वे बद्धजीव को माया के चपुल से छुड़ा सके। दूसरे त्रव्यं में, ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वत्रा में एहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी है, अत वे ही बद्धजीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदें में (श्वेताश्वतर उपनिषद् ३ ८) इसकी पुष्टि तमेवविदित्वा के द्वारा हुई है जिसका अर्थ है कुष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति सम्भव है। भगवान् शिव भी पुष्टि कतते हैं कि केवल विष्णु कृषा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है—मुक्तिप्रवाता सर्वेंग विष्णुस न स्वाय —अर्थात् इसमें सन्देह नहीं कि विष्णु ही सर्वों के मिक्तवार्त है।

न मां दुष्कृतिनो मूढा. प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः॥१५॥

न—नही, माम्—मेरी, दुव्कृतिन—दुष्ट, मूबा—मूर्खं, प्रपद्यन्ते—शएण प्रहण करते है, नर-अध्यमा—मृतुर्यों ये अध्यम, मायया—माया के द्वारा, अपहृत—सुर्यये गये, ज्ञाना—ज्ञान चाले; आसुराम्—आसुरी, भावम्—प्रकृति या स्वभाव को, आश्रिता—स्वीकार किये हुए।

अनुवाद

को निषट मूर्छ हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान मोह द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुनें की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते।

### तात्पर्य

भगयद्गीता में यह कहा गया है कि श्रीभगवान के बरणकप्रतो की शरण ग्रहण करते से मनुष्य प्रकृति के कठार तियमों को लींग्र सकता है। यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर बिद्धान् दार्शिनक विद्धान्त, व्यापित, शासक कानता के मेता सर्वशक्तिमान भगवान् श्रीकृष्ण के वरणकमलो की शरण क्यों महीं ग्रहण करते? प्रकृति के नियमों से मुक्ति की छोज बडे-बड़े जननेता विभिन्न विभिन्नों से विभिन्न योजनाएँ बनाकर अत्यन्त धैर्पपूर्वक कन्म-जन्मान्तर तक करते है। किन्तु यदि वहीं मुक्ति भगवान् के चरणकमलो की शरण ग्रहण करने मात्र से सम्भव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों क्यों अपनो दें?

ें गीता इसका उत्तर अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान् नेता यथा ब्रह्मा, त्रिवं, कपिल, नुमाराण, मनुं, ब्यांस, देवल, असित, जनक, प्रह्लाद, बिल तथा उनके पश्चात् मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीचैतन्य तथा बहुत से अन्य जो श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, सर्वशक्तिमान परमपुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किन्तु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किन्तु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता; वे अपनी सांसारिक योजनाएँ बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जिटल बना देते हैं। चूँकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है।

नास्तिक योजना-निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिनः कहा गया है जिसका अर्थ है दुष्टजन। कृती का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना-निर्माता कभी-कभी अत्यन्त बुद्धिमान और प्रतिभाशाली भी होता है क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वह अच्छी हो या बुरी बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है, इसीलिए नास्तिक योजना-निर्माता दुष्कृती कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं।

गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतन्त्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार यह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यन्त प्रबल है और नास्तिक अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएँ उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएँ ध्वस्त हो गई थीं। ये दुष्कृती या दुष्ट चार प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है—

(१) मूढ—वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भाँति निपट मूर्ख होते हैं। वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान् को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा यह नहीं जानता कि वह अहर्निश किसके लिए काम करता है। वह घास से पेट भर कर संतुष्ट रहता है, अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और अपनी विपयतृप्ति गधी से लात खाकर पूरी करता है। कभी-कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किन्तु उसके रेंकने से लोगों की शान्ति भंग होती है। ऐसी ही दशा है उन सकामकर्मियों की जो यह नहीं जानते

कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे यह नहीं जानते कि यह के लिए

ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते है प्राय यह कहते सूने जाते है कि उनके पास अक्काश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए भौतिक लाभ ही सब कुछ होता है भले ही वे अपने श्रम के एक अश का ही उपभोग कर सकें। कभी-कभी वे लाभ के लिए रातदिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय मे क्रण हो जाय या अपच हो जाय, वे बिना खाये ही सतुष्ट रहते है, वे मायामय स्वामी के लाभ हेतु अहर्निश काम मे व्यस्त रहते है। अपने असली स्वामी से अनिभन्न रहकर ये मूर्ख कर्मी माया की सेवा मे व्यर्थ ही अपना समय गैंवाते है। दुर्भाग्य तो यह है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण में नहीं जाते. न ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते है। ो सुकर विष्ठा खाता है वह चीनी तथा थी से बनी मिठाइयो की परवाह नरों करता। उसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत् की इन्द्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरन्तर सुनता रहता है, किन्तु ससार को गतिशील बनाने वाली शास्वत जीवित शक्ति (प्राण) के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता।

(२) दूसरे प्रकार का दुप्कृती नराधम अर्थात् अधम व्यक्ति कहलाता है। चौरासी लाख जीव योनियों में से ४ लाख मानव योनियाँ है। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियाँ है, जिनमें से अधिकाश असस्कृत है। सध्य मानव योनियाँ वे है जिनके पास सामाजिक, राजनैतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक ट्वीट से उन्नत है, किन्तु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते है। धर्म ईरवायिहीन नहीं होता क्योंकि धर्म का प्रयोजन परमसत्य को तथा उनके साथ मनुष्य के सम्बन्ध को जानना है। *गीता* में भगवान् स्पष्टत कहते है कि उनसे ऊपर कोई भी नहीं और वे ही परमसत्य है। मनुष्य जीवन का सुसस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परमसत्य श्रीभगवान् कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृतभावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देता है वही नगधम है। शास्त्रों से पता चलता हैं कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यन्त असहाय रहता है तो वह अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह भगवान् की पूजा करेगा। सकट के समय ईरवर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है क्योंकि वह ईश्वर के साथ सदा से सम्बन्धित रहता है। किन्तु उद्धार के बाद बालक जन्म-पीडा को और उसी के साथ अपने उद्धारक को भी भूल जाता है क्योंकि वह माया में वशीभूत हो जाता है। यह तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनमें सुप्त दिव्य

भावनामृत को जागृत कों। वर्णात्रम पद्धति मे मनुस्मृति के अनुसार ईरवर भावनामृत

को जागृत करने के उद्देश्य से दस शुद्धि-संस्कारों का विधान है, जो धर्म का पध-प्रदर्शन करते हैं। किन्तु अब विश्व के किसी भाग में किसी भी विधि का दृदृतापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप ९९% जनसंख्या नराधम है।

जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है तो स्वाभाविक है कि उनकी सारी तथाकियत शिक्षा भौतिक प्रकृति की सर्वशक्तिमान शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान् पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त को भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु रूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानन्द प्रभु ने जगाई तथा माधाई नामक दो विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और यह दिखला दिया कि किस प्रकार नराधमों पर शुद्ध भक्त दया करता है। अतः जो नराधम भगवान् द्वारा वहिष्कृत किया जाता है वह भक्त की अनुकम्पा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है।

श्रीचैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संस्तृति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के सन्देश को सुनें। इस सन्देश का सार भगवद्गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने से अधम से अधम मनुप्यों का उद्घार हो सकता है, किन्तु दुर्भाग्यवश वे इस सन्देश को सुनना तक नहीं चाहते—परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा। ये नराधम मनुप्यों के प्रधान कर्तव्य की डटकर उपेक्षा करते हैं।

(३) दुण्कृती:—तीसरी श्रेणी माययापहृतज्ञानाः की है अर्थात् ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकाण्ड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः विद्यमान व्यक्ति होते हैं—यथा महान् दार्शनिक किव, साहित्यकार, विज्ञानी आदि, किन्तु माया इन्हें भ्रान्त कर देती है जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं।

इस समय माययापहतज्ञानाः की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवद्गीता के विद्वानों के मध्य भी हैं। गीता में अत्यन्त सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्रीकृष्ण ही भगवान् हैं। न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा। वे सनस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताये गये हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं, अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता हैं। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स हैं और सर्वों को सलाह दी जाती है कि उनके चरणकमलों के शरणागत वनें। इन सब कथनों के वावजूद ये माययाबहतज्ञानाः भगवान् का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यजाली मानव जीवन श्रीभगवान् के दिव्य शास्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है।

गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएँ को मायदापहृतज्ञानाः वर्ग के लोगों द्वारा की गई हैं और परम्परा पद्धति से हटकर हैं, आच्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वय भगवान् कृष्ण के चरणों की शरण में जाते है और न अन्यों को इसका पालन करने के लिए शिक्षा देते है।

(४) दुफ्ती की चौथी श्रेणी आसुर भाव आश्रिता अर्थात् आसुरी सिद्धान्त वार्लो की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमे से कुछ तर्क करते है कि परमेश्वर कभी भी इस ससार मे अवतिस्त नहीं हो सकते, किन्तु वे इसका कोई टोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यो नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता पुष्ट के जो पर्याप्य की जानवार कर के जान जाति का कु उत्तर जाति है। में इसका उदरा बताया गया है। श्रीभगवान के द्वेपवश नास्त्रिक अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करता है। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवानु को नकारना है, श्रीकृष्ण के चरणकमलों में कभी शाणागत नहीं हो सकते।

दक्षिण भारत के श्रीयामुनाचार्य अल्बन्दरु ने कहा है "हे प्रभु! आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धान्तों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रो ने आपका विशुद्ध सत्त्वमय विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण सम्पन्न दिव्यज्ञान के आचार्य भी आपकी मानते है।"

अतएव (१) मृद्ध (२) नराधम (३) मायवापहृतज्ञानी भ्रमित मनोधर्मी तथा (४) नास्तिक—ये चार प्रकार के नराधम कभी भी भगवान के चरणकमलों की शरण मे नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यो न देते रहे।

चतुर्विधा भजन्ते मां जना. सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्पभ ॥१६॥

चतु विधा--वार प्रकार के, भजन्ते-सेवा करते है, माम्-मेरी, जना-व्यक्ति, पु-कृतिन—पुण्यात्मा, अर्जुन—हे अर्जुन, आर्त—विपदाग्रस्त, पीडित, जिज्ञासु— शन के विज्ञासु, अर्थ-अर्थी—ताभ की इच्छा एछने वाले, ज्ञानी—वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले, तत्वज्ञ, च—भी, भरत-ऋपभ—हे भरतश्रेष्ठ।

अनुवाद

है भरतश्रेष्ठ। चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं—आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा जानी।

### तात्पर्य

डुकृती के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग है जो शासीय विधि-विधानों का दृढता से पालन करते हैं। ये *सुकृतिन* कहलाते है अर्थात् ये वे लोग है जो शासीय

विधि-विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रित न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की चार श्रेणीयाँ हैं—वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परमसत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करने आते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निप्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्तिरसामृत सिन्धु में (१.१.११) शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई है—

# अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा।।

''मनुप्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिन्य प्रेमाभक्ति किसी भौतिक लाभ या सकामकर्म द्वारा फल अथवा मनोधर्म द्वारा लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्धभक्ति कहलाती है।''

जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं तो वे भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों (दुष्कृतिनों) का प्रश्न है उनके लिए भक्ति दुर्गम है क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किन्तु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के सम्पर्क में आने पर शुद्ध भक्त बन जाते हैं।

जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं वे संकट के समय भगवान् के पास आते हैं और तब वे शुद्धभक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान् के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं वे भी कभी-कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिन्तक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं तो वे भी कभी-कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान् की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अन्तर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत्कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान् का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भलीभाँति समझ जाते हैं कि भौतिक विरक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है तो वे शुद्धभक्त बन करने हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान् की दिव्यसेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति अवस्था तक पहुँचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लाँघ जाना होता है।

### तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विभिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय ॥१७॥

तेपाम्—उनमं से, ज्ञानी—ज्ञानवान, नित्य-युक्त—सदैव तत्पा, एक—एकमात्र, भक्ति—भक्ति म, विशिष्यते—विशिष्ट है, प्रिय—अतिशय प्रिय हि—निश्चय ही, ज्ञानिन—ज्ञानवान का, अत्यर्थम्—अत्यधिक, अहम्—मै ह्, स—वह, च—भी, मम—मरा, प्रिय—प्रिय।

#### अनुवाद

इनमें स जो परमज्ञानी है और शुद्धभक्ति म लगा रहता है वह सबश्रेष्ट है, क्योंकि मैं उमे अत्यन्त ग्रिय हूँ और वह मुझ ग्रिय है।

#### तात्पर्य

भौतिक इच्छाओं के समस्य करूमप से मुक्त आत, जिज्ञासु, धनहीन तथा ज्ञानी ये सब शुद्धभक्त बन सकते हैं। किन्तु इनमें से वो परमस्य का ज्ञानी है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त होता है वही भगवान का शुद्धभक्त हो पाता है। इन चार बगों में से जो भक्त ज्ञानी है और साथ ही भिन्त म लगा खता है वह भगवान के कथनानुसार सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान की खोज करते रहने से मनुष्य को अनुभूति होती है कि उसका स्व (आत्मा) उसके भौतिक शर्धर में भिन्न है। अधिक उन्नति करने पर उसे निर्विशेष ब्रद्ध तथा परमात्मा का रूने 'ा। रै' जब वह पूर्णतथा शुद्ध हो जाता है तो उसे ईश्वर के नित्य सि अपने स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति होती है। इस प्रकार शुद्ध भक्त की स्थान होता है। विन्तु प्रारम्भिक अवस्था में जिस ब्यक्ति को परमेश्वर का पूर्णज्ञान होता है और साथ ही जा उनकी भिक्त करता होता है, वह व्यक्ति भगवान को अस्थनत ध्रिय होता है। जो भगवान की दिव्यता के ज्ञान में स्थित होता है। वह स्थक्ति इस सिक्त इस स

उदारा सर्व एवंते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्॥१८॥

उदारा—विशाल हृदय वाले, सर्वे—सभी, एव—निश्चय ही, एते—ये, ज्ञामी—ज्ञानवण्ता, तु—लेकिन, आतमा एव—मरे समान ही, मे—मेर मतम्—मत, आस्थित—स्थित, स—बह, हि—निश्चय ही, युक्त-आत्मा— भक्ति म तत्पर, माम्—मुद्रमें, भेरी, एव—निश्चय ही, अनुनामाम्—परम, सर्वोच्न,

निस्सन्देह ये सब उदारचेता व्यक्ति हैं, किन्तु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे में अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्यसेवा में तत्पर रहका गतिम् लक्ष्य। मुझ सर्वांच्य उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है।

ऐसा नहीं है कि जो कम ज्ञानी भक्त हैं वे भगवान को प्रिय नहीं हैं। भगवान प्या नवा व प्राप्त नवा ने पास आये कहते हैं कि सभी उदारवेता हैं क्योंकि चाहे जो भी भगवान के पास आये वह महातमा कहलाता है। जो भक्त भक्ति के बदले कुछ लाभ चाहते हैं उन्हें भगवान् स्वीकार करते हैं क्योंकि इससे स्नेह का विनिमय होता है। वे स्नेहवश भगवान से लाभ की याचना करते हैं और जब उन्हें वह प्राप्त हो जाता है तो वे इतने प्रसन्न होते हैं कि वे भी भगवद्भिक्त करने लगते हैं। किन्तु ज्ञानी भक्त भगवान् को प्रिय इसिलए है कि उसका उद्देश्य प्रेम तथा भक्ति से परमेश्वर की सेवा करना होता है। ऐसा भक्त भगवान् की सेवा किये विना क्षण भ भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार परमेश्वर अपने भक्त को बहुत चाहते हैं औ वे उससे विलग नहीं हो पाते। श्रीमद्भागवत में (९.४.६८) भगवान् कहते हैं:

साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृद्यं त्वहम्। मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि॥

"भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदयों में वास करता हैं। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। भेर तथा शुद्ध भक्तों में घनिष्ट सम्बन्ध रहता है। ज्ञानी शुद्धभक्त कभी भी आध्यात्मिक सम्पर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यन्त

प्रिय हैं।"

# बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्यां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः॥१९॥

बहूनाम् अनेक; जन्मनाम् जन्म तथा मृत्यु के चक्र के; अन्ते अन्त में ज्ञान-वान्—ज्ञानी नाम—मेरी; प्रपद्यते—शरण ग्रहण करता है; वासुदेव:-भगवान् कृष्णः; स

महात्मा; सु-दुर्ल

### अनुवाद

अनेक जन्म-जन्मान्तर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यन्त दर्लभ होता है।

### तात्पर्य

भक्ति या दिव्य अनुष्ठानो को करता हुआ जीव अनेक जन्मो के पश्चात् इस दिव्यज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म-साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्रीभगवान् है। आत्म-साक्षात्कार के प्रारम्भ में जब मनुष्य भौतिकता को परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किन्तु आगे बढने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन मे भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान् के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्रीकृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणो के कारण है और यह जगत् उनसे स्वतन्त्र नहीं है। ठ, व रा सव कारणा क कारण ह आर यह जगत् उनसे स्वतन्त्र नहीं ही वह इस भौतिक जगत् को आध्यात्मिक विधिन्नताओं का विकृत प्रतिविच्च मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परिभृत्य कृष्ण से सम्बन्ध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्रीकृष्ण से सम्बन्धित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक हृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परमलक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्तभ है। इस श्लोक की सुन्दर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में (३१४-१५) मिलती

सहस्रशीर्पा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्। स भूमि विश्वतो वृत्वात्यातिष्ठद् दशागुलम्॥ पुरुप एवेद सर्व यद्भूत यच्च भन्यम्। यदन्नेतातिरोहति॥ उतामृतत्वस्येशानो

छान्दोग्य उपनिपद् (५११५) में कहा गया है—न वै वाचो न चधूपि न श्रोत्राणि कान्त्राय उपानपद (५ १ ६) में कहा गया हु— व वावा न बहूग न स्थान न मनासीत्यावस्ते प्राण इति एवाबसते प्राणो होवैतानि सर्वाणि भवन्ति—जीव के गरिए की न तो बोलने की शक्ति, न देखने की शक्ति, न सुनने की शक्ति, न सोचने की शक्ति ही प्रधान है, समस्त कार्यों का केन्द्रबिन्दु तो यह जीवन (प्राण) है। इसी प्रकार भगवान् वासुदेव या भगवान् ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह मे बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियाँ है, किन्तु यदि वे भगवान् से सम्बन्यित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अत भक्त पूर्ण ज्ञान मे रहकर शरण ग्रहण करता है (तुलनार्थ भगवद्गीता ७१ तथा ११ ४०)।

# कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया।।२०॥

कामै:—इच्छाओं द्वारा; तै: तै:—उन उन; हत—विहीन; ज्ञाना:—ज्ञान से; प्रपद्यन्ते—शरण लेते हैं; अन्य—अन्य; देवता:—देवताओं की; तम् तम्—उस उस; नियमम्—विधान का; आस्थाय—पालन करते हुए; प्रकृत्या—स्वभाव से; नियता:—वश में हुए; स्वया—अपने आप।

अनुवाद

जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने-अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि-विधानों का पालन करते हैं।

## तात्पर्य

जो समस्त भौतिक कल्मप से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान् की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भिक्त में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मप धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभावतः अभक्त रहते हैं। िकन्तु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान् की ओर उन्मुख होते हैं वे बहिरंगा प्रकृति द्वारा आकृष्ट नहीं होते। चूँकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक कामेच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वासुदेव के प्रति समर्पण करे और उनकी पूजा करे, वह चाहे भौतिक इच्छाओं से रहित क्यों न हो या कि भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कल्मप से मुक्ति चाहता हो। जैसा कि भागवत में (२.३.१०) कहा गया है—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्।

जो अल्पज्ञ हैं तथा जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है वे भौतिक इच्छाओं की अविलम्ब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते क्योंकि वे निम्नतर गुणों वाले (रजो तथा तमोगुणी) होते हैं, अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि-विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी-छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परमलक्ष्य तक किस प्रकार पहुँचा जाय। किन्तु भगवद्भक्त कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होता। चूँकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भिन्न-भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है, अतः जो भगवद्भक्त नहीं हैं वे सोचते हैं कि कुछ कार्यों के लिए देवता भगवान से श्रेष्ठ हैं। किन्तु शुद्धभक्त जानता है कि भगवान

कृष्ण ही सबके स्वामी है। पैतन्यवितामृत में (आदि ५ १४२) कहा गया है— एक्ट्रों इंग्रस कृष्ण, आर सब भृत्य—केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी है और अन्य सब दास है। फुटता शुद्धभक्त कभी भी अपनी आवरयकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं वाता। वह तो पामेश्वर पर निर्भर एहता है और वे जो कुछ देते है उसी से सतृष्ट एहता है।

यो यो यां वां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति। तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाप्यहम्॥२१॥

य थ—जो जो, याम् याम्—जिस जिस, तनुम्—देवता के रूप को, भक्त—भक्त, श्रद्धया—ग्रद्धा से, अर्चितुम्—पूजा करते के लिए, इच्छति—इच्छा करता है, तस्य तस्य—उस उसकी, अधलाम्—स्थिर, श्रद्धाम्—ग्रद्धा को, ताम्—उस, एव—निश्चय हो, विद्यामि—देता हूँ, अहम्—मै।

### अनुवाद

मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ जिससे यह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके।

### तात्पर्य

ईरबर ने हर एक को स्वतन्त्रता प्रदान की है, अत यदि कोई पुरुप भौतिक भोग करने का इच्छुक है और इसके लिए देवताओ से सुविधाएँ चाहता है तो प्रत्येक हृदय में पपमाल्या स्वरूप स्थित भाषान् उसके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएँ प्रदान करते है। समस्त वीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतन्त्रता में हस्तकेष नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएँ प्रदान करते हैं, जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएँ पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रस्न कर सकते हैं कि सर्वशाक्रिमान ईरवर बीवों को ऐसी सुविधाएँ न प्रदान करते उन्हें साथ के पाश में गिरने ही वर्षों देते हैं? इसका उत्तर यह है कि यदि एपरेस्वर उन्हें ऐसी सुविधाएँ प्रदान कर तो फिर स्वतन्त्रता का कोई अर्थ नहीं एह जाता। अत वे सची को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं— चाह कोई कुछ करे—किन्तु उनका अन्तिम उपदेश हमें भगवदगीता में प्राप्त होता है—मचुन्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्यापकर मेरी शाल में आए। इससे मनुष्य सुधी सिगा।

जीवात्मा तथा देवता दोनों ही पर्पेश्वर की इच्छा के अधीन हैं, अत जीवात्मा न तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता पर्पेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। जैसी कि कहावत है—ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। सामान्यत जो लोग इस ससार में पीड़ित हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक-अमुक चाहने वाले को अमुक-अमुक देवता की शरण में जाना चाहिए। उदारहणार्थ, एक रोगी को सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुन्दर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिवजी की पत्नी, देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियाँ वताई गई हैं। चूँकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान् उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान् द्वारा ही नियोजित की जाती है। देवता जीवों में वह प्रेरणा नहीं दे सकते, किन्तु भगवान् परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हदयों में उपस्थित रहते हैं, अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजनों की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतन्त्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है 'परमात्मा रूप में भगवान् देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किन्तु जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं। वे स्वतन्त्र नहीं हैं।"

# स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्॥२२॥

सः—वहः तया—उसः श्रद्धया—श्रद्धा सेः युक्तः युक्तः तस्य—उस देवता कीः आराधनम्—पूजा के लिएः ईहते—आकांक्षा करता हैः लभते—प्राप्त करता हैः च—तथाः ततः—उससेः कामान्—इच्छाओं कोः मया—मेरे द्वाराः एव—हीः विहितान्—व्यवस्थितः हि—निश्चय हीः तान्—उन।

अनुवाद

ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किन्तु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं।

# तात्पर्य

देवतागण परमेश्वर की अनुमित के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाय कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की सम्पत्ति है, किन्तु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान् के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास

जाते हैं। किन्तु गुद्धभक्त आवश्यकता पढ़ने पर पर्एमश्य से ही यावना करता है। पर वर मीगना गुद्धभक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसीलिए जाता है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पागल होता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है तो स्वयं भगवान् भी उसे एव नहीं कर पाते। वैतन्यलिंगमृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति पर्एमश्य की पूजा के साय-साथ भीतिकभोग की कामना करता है वह परस्पर विदेशी इच्छाओं वाला होता है। पर्एमश्य की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भीतिक है। और पर्एमश्य की भक्ति तथा है और पर्एमश्य की भिक्त तिवान आध्यांतिक है।

जो जीव भगवर्षाम जाने का इच्छुम्क है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएँ बाधक है। अत भगवान के शुद्धभक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किये जाते जिनकी अल्पन्न जीव कामना करते रहते है, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते है।

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि॥२३॥

अन्त-धत्—त्तरावानः हु—लेकिनः फलप्—फलः तेषाप्—जनकः तत्—वहः प्रवति—होताहै;अल्प-पेधसाप्—अल्पर्तोका,देवान्—देवताओंको,देव-पज— देवताओं को पूजने वाले, धान्ति—जाते हैं; पत्—भेरे; फक्ताः—भक्तगणः; धान्ति—जाते हैं; माप्—मुझको; अपि—भी।

#### अनुवाद

अल्पयुद्धि थाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने घाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किन्तु मेरे धक्त अन्तत मेरे परमधाम को प्राप्त होते हैं।

### तात्पर्य

भगवद्गीता के कुछ भाष्यकार कहते है कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति एप्पेश्वर के पास पहुँच सकता है, किन्तु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते है, नहीं विभिन्न देवता स्थित है—जीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चन्द्रमा का उसी पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले देवता का लोक प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि चाहे जिस किसी देवता की पूजा करने से भगवान् की प्राप्त करने किया जा सकता है। यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत् के अन्य लोकों को जाते हैं, किन्तु भगवान् का भक्त भगवान् के ही परमधाम को जाता है।

यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सवकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किन्तु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह भी नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाय। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक हैं, अतः भोजन देने के ढंग अनेक हैं। किन्तु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आँखों से शरीर को भोजन पहुँचा सकता है? ये यह नहीं जानते कि वे देवता भगवान् ने विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं और वे अपने अज्ञानवश यह विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक् ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है।

न केवल सारे देवता, अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग (अंश) हैं। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण परमेश्वर के सिर हैं, क्षत्रिय उनकी वाहें हैं, वैश्य उनकी किट तथा शृद्ध उनके पाँव हैं, और इन सबके अलग-अलग कार्य हैं। यदि कोई देवताओं को तथा अंपने आपको परमेश्वर का अंश मानता है तो उसका ज्ञान पूर्ण है। किन्तु यदि वह इसे नहीं समझता तो उसे भिन्न लोकों की प्राप्ति होती है, जहाँ देवतागण निवास करते हैं। यह वह गन्तव्य नहीं है जहाँ भक्तगण जाते हैं।

देवताओं से प्राप्त वर नाशवान होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत् के भीतर सारे लोक, सारे देवता तथा उनके सारे उपासक नाशवान हैं। अतः इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे देवताओं की उपासना से प्राप्त होने वाले सारे फल नाशवान होते हैं, अतः ऐसी पूजा केवल अल्पज्ञों द्वारा की जाती है। चूँक परमेश्वर की भक्ति में कृष्णभावनामृत में संलग्न व्यक्ति दिव्य आनन्दमय लोक की प्राप्ति करता है जो ज्ञान से पूर्ण होता है, अतः उसके तथा देवताओं के सामान्य उपासक को उपलब्धियाँ पृथक्-पृथक् होती हैं। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनन्त है, उनकी दया भी अनन्त है। अतः परमेश्वर की अपने शुद्धभक्तों पर कृपा भी असीम होती है।

# अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्॥२४॥

अव्यक्तम् अप्रकटः; व्यक्तिम् स्वरूप कोः; आपन्नम् प्राप्त हुआः; मन्यन्ते सोचते हैंः; माम् मुझकोः; अबुद्धयः अल्पज्ञानी व्यक्तिः; परम् परमः; भावम् सत्ताः; अजानन्तः विना जानेः; मम मेराः; अव्ययम् अनश्वरः; अनुत्तमम् सर्वश्रेष्ठ।

अनुवाद

बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि में (भगवान कृष्ण) पहले निराकार था और अब मैंने इस व्यक्तित्व को धारण किया है। अपने अल्पन्नान के कारण वे मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते।

#### तात्पर्यं

देवताओं के उपासको को अल्पन्न कहा जा चुका है और इस स्लोक में निर्विशेषवादियों को भी अल्पन्न कहा गया है। भगवान् कृष्ण अपने सगुण रूप में यहाँ पर अर्जुन से बाते कर रहे है, किन्तु तब भी निर्विशेषवादी अपने अञ्चल के कारण तर्क करते रहते है कि परिश्वर का अन्तत कोई स्वरूप नहीं होता। श्रीग्रमाजनुवार्य की परम्परा के महान् भगवद्भक्त यामुनावार्य ने इस सम्बन्ध में दो अस्यन्त उपयुक्त श्लोक कहे है—

त्वा शीलरूपचरितै परमप्रकृष्टै सत्त्वेन सात्त्विकतया प्रबलश्च शारी । प्रख्यातदैवपरममार्थविदा मतैश्च नैवासुप्रकृतय प्रभवन्ति बोदधुम्॥

"है प्रभु! व्यासदेव तथा नास्द जैसे भक्त आपको भगवान् रूप में जानते है। विभिन्न वैदिक प्रथों को पढ़कर मनुष्य आपके गुण, रूप तथा कार्यों को जान सकता है और इस तरह आपको भगवान् के रूप में समझ सकता है। किन्तु जो लोग जो तथा तभागुण के वश में है, ऐसे असुर तथा अभक्तगण आपको नहीं समझ पति। ऐसे अभक्त बेदान्त, उपनिष्द तथा वैदिक ग्रथों की व्याख्या करने में कितने ही निपुण वयों न हो, वे भगवान् को नहीं समझ पति।"

इससहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदान्त साहित्य के अभ्ययन

इहासहिता में यह बताया गया है कि केवल वेदान्त साहित्य के अध्ययन से भगवान् को नहीं समझा जा सकता। परमपुरुष को केवल भगवत्कृप से जाना जा सकता है। अत इस उलोक में स्था रूप कर से कहा गया है कि न केवल देवताओं के उपासक अल्पक होते है, ऑपतृ वे अपक्र में कृष्णभावनामृत से रहित है जो वेदान्त तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन में लगे रहते है, अल्पक् है और उनके लिए ईन्टर के साकार रूप को समझ पाना सम्भव नहीं है। जो लोग परमसत्य को निर्विशेष करके मानते है वे अबुद्धय बताये गये है जिसका अर्थ है कि परमास्य के परम स्वरूप को सामझते। श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि परमास्य के परम स्वरूप को नहीं समझते। श्रीमद्भागवत में बताया गया है कि निर्विशेष झस से ही परम अनुमूर्ति प्रारम्भ होती है को उपार उठती हुई अन्तर्यांमी परमास्य तक जाती है, किन्तु भगवान् की अलिम अवस्था तो परसास्य है। आधुनिक निर्विशेषवादी तो और भी अधिक अल्पक्ष है, करोंकि वे अपने पूर्वगायी शकायवार्य का भी अनुसाण नहीं करते जिन्होंन

स्पष्ट बताया है कि कृष्ण परमेश्वर हैं। अतः निर्विशेषवादी परमसत्य को न जानने के कारण सोचते हैं कि कृष्ण देवकी तथा वसुदेव के पुत्र हैं या कि राजकुमार हैं या कि शक्तिमान जीवात्मा हैं। भगवद्गीता में भी इसकी भर्त्सना की गई है। अवजानन्ति मां मूढा मानुर्पी तनुमाश्रितम्—केवल मूर्ख ही मुझे सामान्य पुरुष मानते हैं।

तथ्य तो यह है कि बिना भक्ति के तथा कृष्णभावनामृत विकसित किये विना कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता। इसकी पुष्टि भागवत में (१०.१४.२९)

हुई है---

अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि। जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्॥

"हे प्रभु! यदि कोई आपके चरणकमल की रंचमात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। किन्तु जो लोग भगवान् को समझने के लिए मानिसक कल्पना करते हैं वे नहीं समझ पाते, भले ही वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन क्यों न करें।" कोई न तो मनोधर्म द्वारा न ही वैदिक साहित्य की व्याख्या द्वारा भगवान् कृष्ण या उनके रूप को समझ सकता है। उन्हें भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। जब मनुष्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे—इस महानतम जाप से प्रारम्भ करके कृष्णभावनामृत में पूर्णतया तन्मय हो जाता है, तभी वह भगवान् को समझ सकता है। अभक्त निर्विशेषवादी मानते हैं कि भगवान् कृष्ण का शरीर इसी भौतिक प्रकृति का बना है और उनके कार्य, उनका रूप इत्यादि सभी माया है। ये निर्विशेषवादी मायावादी कहलाते हैं। वे परमसत्य को नहीं जानते।

बीसवें श्लोक में स्पष्ट है—कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः—जो लोग कामेच्छाओं से मदान्ध हैं वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। यह स्वीकार किया गया है कि भगवान के अतिरिक्त अन्य देवता भी हैं, जिनके अपने-अपने लोक हैं। और भगवान का भी अपना लोक है। जैसा कि तेईसवें श्लोक में कहा गया है—देवान देवयजो यान्ति भद्भक्ता यान्ति मामिप—देवताओं के उपासक उनके लोकों को जाते हैं और जो कृष्ण के भक्त हैं वे कृष्णलोक को जाते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किन्तु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं। यद्यपि यह स्पष्ट कहा गया है, किन्तु तो भी मूर्ख मायावादी यह मानते हैं कि भगवान निर्विशेष हैं। और ये विभिन्न रूप ऊपर से थोपे गये हैं। क्या गीता के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि देवता तथा उनके धाम निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि न तो देवतागण, न ही कृष्ण निर्विशेष हैं। वे सभी व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, उनका अपना लोक है और देवताओं के भी अपने-अपने लोक हैं।

रूप और व्यक्तित्व दोनों है।

अत यह अदैतवादी तर्क कि परमसत्य निर्विशेष है और रूप ऊपर से श्रोप (आग्रेषित) हुआ है, सत्य नहीं उतरता। यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि यह ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। भगवद्गीता से हम स्पष्टतचा समझ सकते हैं कि देवताओं के रूप तथा पर्पाश्वय का स्वरूप साथ-साथ विद्यमान है और भगवद्गीता के हम स्पष्टतचा समझ सकते हैं कि देवाओं के रूप तथा पर्पाश्वय का स्वरूप साथ-साथ विद्यमान है और वे अनन्दम्य है और वे अन्तर्दा सुभ गुणों के आगार है। गीता में भगवान् कहते हैं कि यद्यपि वे अन्न (अनम्मा) है तो भी वे प्रकट होते हैं। भगवद्गीता से हम इस सारे तथ्यों को जान सकते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान् किस तरह निर्विशेष है। जहाँ तक गीता के कथन है उनके अनुसार निर्विशेषवादी अदैतवादियों का यह श्रीपने वाला सिद्धान्त मिळ्या है। यहाँ यह स्पष्ट हैं कि एपसस्त्य भगवान् कुष्ण के वाला सिद्धान्त मिळ्या है। यहाँ यह स्पष्ट है कि एपसस्त्य भगवान् कुष्ण के

नाहं प्रकाश. सर्वस्य योगमायासमावृत.। मृद्धोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्॥२५॥

न—न तो, अहम्—मै, प्रकाश—अकट, सर्वस्य—सवो के लिए, चोग-माया— अन्तरमा शक्ति से, समावृत—आरव्यदित, मृद्द—मूर्ख, अयम्—यह, न—नही, अधिजानाति—समझ सकता है, लोक—लोग, माम्—मुझको, अजम्—अजन्मा को, अध्ययम्—अविनाशी को।

#### अनुवाद

में मुखीं तथा अल्पानों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हैं। उनके लिए तो में अपनी अन्तरणा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अत दे यह नहीं जान पाते कि में अजन्मा तथा अधिनाशी हैं।

#### तात्पर्य

यह तर्क दिया जा सक्ता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे और सर्वों के लिए दुरुव थे तो अब वे सब्यों के स्वयह क्यों प्रकट नहीं होते? किन्तु वास्तव में वे हर एक के स्वयह प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उहे भगवान् रूप में समझ वाते व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुष्ण कि सम में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यहां चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के समाध्यहां चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के समाध्यहां चुने जाने का विरोध किया तथा इसी प्रकार पाषड़व तथा कुळ अन्य लोग उन्हें परिष्ठत के रूप में जानते थे, किन्तु समी ऐसे नहीं थे। अभक्तो तथा समाध्य व्यक्ति के प्रति वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवर्गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विद्युद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे

लोग उन्हें अपनी तरह समझते है। वे अपने भक्तो के समक्ष ही आनन्द के

आगार के रूप में प्रकट होते थे, किन्तु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अन्तरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे।

श्रीमद्भागवत में (१.८.१९) कुन्ती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान् योगमाया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ईशोपनिषद् में (मन्त्र १५) भी इस योगमाया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है—

# हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। तत्त्वं पूषत्रपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥

"हे भगवान्! आप समग्र ब्रह्माण्ड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्यरूप योगमाया से आवृत है। ब्रह्मज्योति आपकी अन्तरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें क्योंकि यह आपके सिच्चिदानन्द विग्रह के दर्शन में बाधक है।" भगवान् अपने दिव्य सिच्चिदानन्द रूप में ब्रह्मज्योति की अन्तरंगाशक्ति से आवृत हैं जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते।

श्रीमद्भागवत में भी (१०.१४.७) ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति है: ''हे भगवान्, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी! संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? आप सदैव अपनी अन्तरंगाशक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान् भले ही भौतिक जगत् की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किन्तु उनके समक्ष आप विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं।'' भगवान् कृष्ण न क़ेवल अजन्मा हैं, अपितु अव्यय भी हैं। वे सिन्वदानन्द रूप हैं और उनकी शक्तियाँ अव्यय हैं।

# वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन॥२६॥

वेद—जानो; अहम्—मैं; समतीतानि—भूतकाल को; वर्तमानानि—वर्तमान को; च—तथा; अर्जुन—हे अर्जुन; भविष्यवाणि—भविष्य को; च—भी; भूतानि—सारे जीवों को; माम्—मुझको; तु—लेकिन; वेद—जानता है; न—नहीं; कश्चन—कोई।

अनुवाद

हे अर्जुन! श्रीभगवान् होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला

है, यह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किन्तु मुझे कोई नहीं जानता।

तात्पर्य

यहाँ पर साकारता तथा निग्रकारता का स्पष्ट उद्घेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं तो उन्हें भी जीवात्मा की भीति अपना प्राप्ता बदरना पहता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहचारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाये नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्ताम जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अन तहा यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक करूमप से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता।

सामान्य मनुष्यों के विपरीत भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भलीभौति जानते है कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके है कि लाखो वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सर्वों के हृदय मे 'रामातमा रूप में स्थित है। किन्तु उनके प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्रीभगवान् के रूप मे उपस्थित रहने पर भी अरुपन्न श्रीकृष्ण को परमपुरुप के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो। निस्मन्देह श्रीकृष्ण का दिव्य शरीर अनरवर है। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत् में हम सूर्य की देखते हैं, बादलो को देखते है और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहो को देखते है। कोई बादल इन सबी को आकाश में अल्पकाल के लिए ढक सकता है. किन्तु यह आवरण हमारी इष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चन्द्रमा तथा तारे सचमुच ढके नही होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अन्तरणा शक्ति के कारण अल्पन्नो को दूरय नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्रो ऐसे सिद्ध पूरपों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निएकार ब्रह्म या अन्तर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किन्तु कृष्णभावनामृत के बिना वह भगवान् श्रीकृष्ण को शायद ही समझ पाये।

> इच्छाद्वेपसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप॥२७॥

इच्छा-इच्छा; द्वेप-तथा धृणा; समुत्येन-उदय होने से; द्वन्द्व-द्वेत रूप:

मोहेन—मोह के द्वारा; भारत—हे भरतवंशी; सर्व—सभी; भूतानि—जीव; सम्मोहम्—मोह को; सर्गे—जन्म लेकर; यान्ति—जाते हैं, प्राप्त होते हैं; परन्तप—हे शत्रुओं के विजेता।

# अनुवाद

हे भरतवंशी! हे शत्रुविजेता! समस्त जीव, जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वन्द्वों से मोहग्रस्त होकर आसक्ति (मोह) को प्राप्त होते हैं।

# तात्पर्य

जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्धज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता की है। जब मनुप्य इस शुद्धज्ञान से मोहवश दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वन्द्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुप्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईप्या करता है। किन्तु शुद्धभक्त जो इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते वे समझ सकते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण अपनी अन्तरंगाशिक से प्रकट होते हैं। पर जो द्वैत तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक (अपरा) शिक्तयों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान-अपमान, दुख-सुख, स्त्री-पुरुष, अच्छा-बुरा, आनन्द-पीड़ा जैसे द्वन्द्वों में रहते हुए सोचते हैं ''यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पित हूँ।'' ये ही मोह के द्वन्द्व हैं। जो लोग ऐसे द्वन्द्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते।

# येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्। ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः॥२८॥

येषाम्—जिनका; तु—लेकिन; अन्त-गतम्—पूर्णतया विनष्ट; पापम्—पाप; जनानाम्—मनुष्यों का; पुण्य—पवित्र; कर्मणाम्—जिनके पूर्व कर्म; ते—वे; द्वन्द्व—द्वैत के; मोह—मोह से; निर्मुक्ताः—मुक्त; भजन्ते—भक्ति में परायण होते हैं; माम्—मेरी; ट्टढ-व्रताः—संकल्पपूर्वक।

# अनुवाद

जिन मनुष्यों ने पूर्वजन्मों में तथा इस जन्म में पुण्यकर्म किये हैं और जिनके पापकर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है वे मोह के द्वन्द्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्पपूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं।

# तात्पर्य

इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के

अधिकारी है। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है उनके लिए इच्छा तथा पृणा के इन्द्र को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भिक्त स्वीकार करके क्रमश भगवान के शुद्धज्ञान को प्राप्त करते है जिन्होंने धर्म के विधि-विधानों का अभ्यास करते, पुण्यकर्म करने तथा पापकर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमश भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यहाँ विधि है। ऐसी पद-प्राप्ति शुद्धभक्तों की सगति में कृष्णभावनामृत के अन्तर्गत ही सम्भव है, क्योंकि महान् भक्तों की सगति से ही पन्यय मोह से उबर सकता है।

से हो पशुन्य मार स उपर राज्या है। कि यदि कोई सचमुच मुक्ति वाहता है तो उसे भक्तो की सेवा करनी चाहिए (महस्सेवा द्वारमाहर्विमुक्ते), किन्तु जो भीतिकतावादी पुरुषों की सगति करता है वह सहार के गहन अधकार की ओर अग्रसर होता रहता है (तमोद्वार योधिता समित्रमम्)। भगवान् के सो भक्त विश्व भर का अग्रण इसीतिए करते हैं विससे वे बद्धजीर्वों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईसविय नियम की सबसे बड़ी अवमानना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुन ग्राह नहीं कर लेता तब तक परमेश्वर के मान या सकरण के साथ उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में पूर्णत्वा प्रवृत्त हो पाना कठिन है।

जरामरणमोक्षाय मामाश्चित्य यतन्ति ये। ते ब्रह्म तद्विदु कृत्समध्यात्मं कर्म चाखिलम्।।२९॥

जरा—वृद्धावस्था, मरण—तथा पृत्यु ते, मोक्षाय—पुक्ति के लिए, माम्—मुझको, मेरे, आश्चित्य—आश्चय बनाकर, शरण लेकर, यतन्ति—प्रयत्न करते हैं, ये—जो, तै—ऐसे व्यक्ति, ब्रह्मा—ब्रह्म की, तत्—वास्तव मे उस, विदु—वे जानते है, कृत्सनम्—सब कुछ, अध्यारमम्—दिव्य, कर्म—कर्म, च—भी, अखिलम्—पूर्णतया।

### अनुवाद

जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यलशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं।

#### नात्पर्य

जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते है, आप्यात्मिक शरीर को नहीं। आप्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु, न जरा, न रोग। अत जिसे आप्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान् का पार्पट् वन जाता है और नित्य भक्ति करता है। वही मुक्त है। अहं ब्रह्मास्मि—मैं आत्मा हूँ। कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। शुद्धभक्त ब्रह्म पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं।

भगवान् की दिव्यसेवा में रत रहने वाले चार प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं जो अपने-अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत्कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। किन्तु देवताओं के उपासक कभी भी भगवद्धाम नहीं पहुँच पाते। यहाँ तक कि अल्पज्ञ ब्रह्मभूत व्यक्ति भी कृष्ण के परमधाम, गोलोक वृन्दावन को प्राप्त नहीं कर पाते। केवल ऐसे व्यक्ति जो कृष्णभावनामृत में कर्म करते हैं (माम् आश्रित्य) वे ही ब्रह्म कहलाने के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वे सचमुच ही कृष्णधाम पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में कोई भ्रान्ति नहीं रहती और वे सचमुच ब्रह्म हैं।

जो लोग भगवान् के अर्चा (स्वरूप) की पूजा करने में लगे रहते हैं या भवबन्धन से मुक्ति पाने के लिए निरन्तर भगवान् का ध्यान करते हैं, वे भी ब्रह्म या अधिभूत के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान् ने अगले अध्याय में बताया है।

# साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः॥३०॥

स-अधिभूत—भौतिक जगत् को चलाने वाले सिद्धान्तः; अधिदैवम्—समस्त देवताओं को नियन्त्रित करने वाले; माम्—पुझको; स-अधियज्ञम्—समस्त यज्ञों को नियन्त्रित करने वाले; च—भी; ये—जो; विदु:—जानते हैं; प्रयाण—मृत्यु के; काले—समय में; अपि—भी; च—तथा; माम्—मुझको; ते—वे; विदु:—जानते हैं; युक्त-चेतसः—जिनके मन मुझमें लगे हैं।

अनुवाद

जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत् का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञविधियों का नियामक जानते हैं वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान् को जान और समझ सकते हैं।

# तात्पर्य

कृष्णभावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान् को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्णभावनामृत के दिव्य सान्निध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान् किस तरह भौतिक जगत् तथा देवताओं तक अध्याय ७

का नियामक है। धीरे-धीरे ऐसी दिव्य सगति से मनुष्य का भगवान् में विश्वास बढता है, अत मृत्यु के समय ऐसा कृष्णभावनामानित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता। अंतएव वह सहज ही भगवद्धाम गोलोक वृन्दावन को प्राप्त

यह सातवाँ अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो सकता है। कृष्णचेतना का शुभारम्भ ऐसे व्यक्तियो के सान्निष्य से होता है जो कृष्णभावनाभावित होते है। ऐसा सान्निष्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान् के ससर्ग में आता है और भगवत्कृता से वह कृष्ण को भगवान् समझ सकता है। साथ ही वह जीव के बास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सत्सगति में रहने से

कृष्णचेतना के क्रिमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृप्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमो द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्णभावनामृत को पुन प्राप्त करने के लिए मिला है, अत इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहैतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए।

इस अध्याय मे जिन अनेक विषयो की विवेचना की गई है वे है—दुख के समय मनुष्य, जिज्ञासु मानव, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमातमा ज्ञान, जन्म, मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एव परमेश्वर की पूजा। किन्तु जो व्यक्ति वास्तव मे कृष्णभावनामृत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्णभावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसीसे भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्धभक्ति मे परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनन्द पाता

है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्धेश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ श्रद्धा दृढव्रत कहलाती है और यह भक्तियोग या दिव्य प्रेमाभक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शाखो का भी यही मत है। भगवद्गीता का यह सातवाँ अध्याय इसी निश्चय का साराश है। इम प्रकार श्रीमद्भागवत के सातवें अध्याय "भगवद्ज्ञान" का भक्तिवेदान्त

तात्पर्य पूर्ण हुआ।



# भगवदुप्राप्ति

अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते॥१॥

अर्जुन: उचाच—अर्जुन ने कहा; किम् क्या; तत् वह; ब्रह्म-ब्रह्म, किम् क्या; अध्यासम् आत्मा; किम् क्या; कर्म-सकाम कर्म, पुरुष- उत्तम-हे परमपुरुष; अधि-मृतम्-भीतिक जगत्, छ-तथा; किम्-क्या, प्रोक्तम्-कहलाता है; अधि-दैवम्-देवतागण, किम्-क्या; उच्यते—कहलाता है।

### अनुवाद

अर्जुन ने कहा: हे भगवान्! हे पुरुयोत्तम! ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? यह भीतिक जगत् क्या है? तथा देवता क्या है? कृपा करके यह सब सुझे बताइये।

### तात्पर्य

इस अध्याय में भगवान् कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गये, "ब्रह्म क्या है?" आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान् कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध रूप भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद्भगगवत में कहा गया है कि एरम सत्य ब्रह्म, एसगरमा प्रगावन् के नाम से जाना जाता हैं। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश (निरुक्त) के अभुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इन्द्रियों भी होता है।

अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर सम्बोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं. अपितु परमपुरुप से, उन्हें परम प्रमाण मानकर, पूछ रहा था जो निश्चित उत्तर दे सकते थे।

# अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन। प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः॥२॥

अधियज्ञ:—यज्ञ का स्वामी; कथम्—िकस तरह; कः—कौन; अत्र—यहाँ; देहे—शरीर में; अस्मिन्—इस; मधुसूदन—हे मधुसूदन; प्रयाण-काले—मृत्यु के समय; च—तथा; कथम्—कैसे; ज्ञेयः असि—जाने जा सकते हो; नियत-आत्मिभः—आत्मसंयमी के द्वारा।

अनुवाद

हे मधुसूदन! यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है? और भक्ति में लगे रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं?

# तात्पर्य

अधियज्ञ का तात्पर्य इन्द्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं और इन्द्र प्रशासक देवताओं के प्रधान हैं। इन्द्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किन्तु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान् किस तरह जीव के शरीर के भीतर निकास करता है?

अर्जुन ने भगवान् को मधुसूदन कहकर सम्बोधित किया क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्णभावनाभावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएँ असुरों के सदृश हैं। चूँिक कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर सम्बोधित करता है, जिससे कृष्ण अर्जुन के मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दें।

इस श्लोक का प्रयाणकाले शब्द भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जानने के लिए अत्यन्त इच्छुक है जो निरन्तर कृष्णभावनामृत में लगे रहते हैं। अन्त समय उनकी क्या दशा होगी? मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, "हे भगवान्! इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाय अध्याय ८

जिससे मेरा मन रूपी इस आपके चरणकमलों के नाल के भीतर प्रविष्ट हो ाजसस मरा पन रूपी हस आपके चएणकमला के नाल के भीतर प्रविष्ट ही सके।" यह रूप इसलिए प्रयुक्त किया गया है क्योंकि हस जो एक जल पक्षी है वह कमल के पुण्यों को कुरोरने में आनन्द का अनुभव करता है, इस तरह वह कमलपुण्य के भीतर प्रवेश करता चाहता है। महागज कुलशोखर भगवान् से कहते है, इस सामय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी भूरी तरह स्वस्थ हैं। यदि मैं आपके चरणकमलो का चिन्तन करते हुए तुप्त्न मर जाउँ तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जायगी, किन्तु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा क्योंकि उस सामय मेरा शरीर कार्य करनी वह कर देगा, मेरा गला कि क्या होगा क्योंकि उस सामय मेरा शरीर कार्य करनी वह कर देगा, मेरा गला कि मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पार्कना या नहीं। अच्छा यहीं होगा कि मुझे तुस्त मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरणकमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता

> श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्मसंज्ञित ॥३॥

श्रीभगवान् उवाच-भगवान् ने कहा, अक्षरम्-अविनाशी, ब्रह्म-ब्रह्म, परमम्-दिव्य, स्वभाव—सनातन प्रकृति, अध्यासमम्—आत्मा, स्व, उच्यते—कहलाता है, भृत-भाव-उद्भव-कर—जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला, विसर्ग - एष्टि, कर्म-सकाम कर्म, सज्जित-कहलाता है।

#### अनुवाद

भगवान् के कहा अविनाशी, दिव्यजीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या स्व जीवों के भौतिक शरीर में सम्बन्धित कार्य, कर्म या सकाम कर्म कहलाता है।

#### तात्पर्य

ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता। किन्तु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का भगवान्। जीव का स्वरूप भौतिक जगद् में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किन्तु आप्यारिसक चेतना या कृष्णभावनामृत में उसकी स्थिति पर्रोशवर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस ससार में विभिन्न प्रकार के शरीर धाएण करने पड़ते है। यह कर्म अथवा भौतिक चेतना के कारण विविध स्टि कहलाता है।

वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किन्तु उसे कभी परव्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियाँ ग्रहण करता है—कभी वह मिलन भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह चौरासी लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किन्तु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार मनुष्य रूप में प्रकट होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार मनुष्य रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी-कभी यज्ञ सम्पन्न करता है, किन्तु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिपद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में पाँच अग्नियों को पाँच प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ये पाँच अग्नियाँ स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये पाँच प्रकार की आहुतियाँ है। यज्ञ करता प्रक्रिया में जीव अभीग स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता

यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभीष्ट स्वर्गलोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता थज्ञ प्राक्रया म जाव अभाष्ट स्वगलांकों की प्राप्त के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्ष के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है जिससे यह वीर्य में परिणत होता है जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। किन्तु कृष्णभावनाभावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्णभावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है।

भगवद्गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं मगवद्गाता के निवशिषवादा भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करत है कि इस जगत् में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के पँद्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक को उद्धृत करते हैं। किन्तु इस श्लोक में भगवान् जीव को "मेरा शाश्वत अंश" भी कहते हैं। भगवान् का यह अंश, जीव भले ही भौतिक जगत् में आ गिरता है, किन्तु परमेश्वर (अच्युत) कभी नीचे नहीं गिरते। अतः यह अभिमत कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्म नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म (जीवात्मा) को परब्रह्म (परमेश्वर) से पृथक् माना जाता है।

### अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषशाधिदैवतम्। अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर।।४॥

अधिभूतम्—भौतिक जगत्, क्षर—निप्तार परिवर्तनशील, भाव—प्रकृति, पुरुष— सूर्यं, चन्द्र जैसे समस्त देवताओ सहित विग्रट रूपं, च—तथा, अधिदैवतम्—अधिदैव नामक, अभियज्ञ—परमातमा, अहम्—मै (कृष्ण), एव—निश्चय ही, अत्र—इस, देहे—शरीर में, देह-भृताम्—देहधारियो मे, वर—हे श्रेष्ठ।

#### अनुवाद

हे देहधारियों में श्रेष्ठ! निरन्तर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत (भौतिक अभिष्यिक) कहलाती है। मगवान् का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चन्द्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ (यज्ञ का स्वामी) कहलाता हैं।

#### तात्पर्य

यह भौतिक प्रकृति निरन्तर परिवर्तित होती रहती है। सामान्यत भौतिक शरीरो को छह अवस्थाओ से निकलना होता है—वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते है, कुछ काल तक रहते है, कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते है, क्षीण होते है और अन्त में विल्पा हो जाते है। यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। यह किसी निश्चित समय उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमे सारे देवता तथा उनके लोक सम्मिलित हैं, *अधिदैवत* कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, वो भगवान् कृष्ण का अश स्वरूप है। यह परमात्मा *अधियञ्च* कहलाता है और हृदय में स्थित होता है। इस श्लोक के प्रसग में एवं शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा भगवान् बल देकर कहते है कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है और आत्मा के कार्यकलापो का साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। प्राप्तेरवार के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्णभावनाभावित भक्त को स्वत स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान् की दिव्यसेवा में लगा रहता है। अधिदेवत नामक भगवान् के विराट स्वरूप का विन्तन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान् के परमात्मा स्वरूप तक नही पहुँच पाते। अत उन्हे परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिन्तन करे जिसके पाँव अधोलोक है, जिसके नेत्र सूर्य तथा चन्द्र है और जिसका सिर उच्चलोक है।

# अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्। यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥५॥

अन्त-काले—मृत्यु के समय; च—भी; माम—पुझको; एव—निश्चय ही; स्मरन्—स्मरण करते हुए; मुक्त्वा—त्यागकर; कलेवरम्—शरीर को; यः—जो; प्रयाति—जाता है; सः—वह; मत्-भावम्—मेरे स्वभाव को; याति—प्राप्त करता है; न—नहीं; अस्ति—है; अत्र—यहाँ; संशयः—सन्देह।

अनुवाद

और जीवन के अन्त में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरन्त मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं है।

# तात्पर्य

इस श्लोक में कृष्णभावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्णभावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरन्त परमेश्वर के दिव्य स्नभाव (गद्भाव) को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धातिशुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्णभावनाभावित होता है वह भी शुद्धातिशुद्ध होता है। समरन् शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीकृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भिक्त में रहकर कृष्णभावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारम्भ से कृष्णभावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अन्त में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरन्तर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम गम राम हरे हरे—इस महामन्त्र का जाप करना चाहिए। भगवान् चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सिहष्णु होना चाहिए (तरोरिवसिक्णुना)। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे—का जाप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। तो भी इस महामन्त्र का जप करते रहना चाहिए जिससे जीवन के अन्त सगय कृष्णभावनामृत का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त हो सके।

# यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावभावित:।।६।।

यम् यम्—जिसः; वा अपि—किसी भीः स्मरन्—स्मरण करते हुएः; भावम्—प्रकृति कोः; त्यजित—परित्याग करता हैः; अन्ते—अन्त मेः; कलेवरम्—शरीर कोः; तम् तम्—वैसा हीः; एव—निश्चय हीः; एति—प्राप्त करता हैः; कौन्तेय—हे कुन्तीपुनः; सदा—सदैवः; तत्—उसः; भाव—भावः; भावितः—स्मरण करता हुआ।

#### अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र । शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है।

#### तात्पर्य

यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अन्त समय कृष्ण का चिनान करते हुए शरीर त्याग करता है उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किन्तु यह सत्य नही है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी सोचता है वह उसी को प्राप्त होता है। हमें इस बात पर विशेष घ्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था मे किस प्रकार मरे? महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरन का चिन्तन किया, अत अगले जीवन में हिरन के शरीर में उनका देहान्तरण हुआ। यद्यपि हिस्त के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मी की स्मृति थी, किन्तु उन्हे पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निस्सन्देह मनुष्य के जीवन भर के विचार सचित हो होकर मृत्यु के समय उसके विचारो हो प्रभावित करते है, जिससे जो इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करता है तो सम्भावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्यरूप से कृष्ण की सेल में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य (आध्यात्मिक) ही होगा, भौतिक नहीं। अत जीवन के अन्त समय अपने स्वभाव को बदलने के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे का आप करना सर्वश्रेष्ठ ਕਿੰधਿ है।

> तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मामेवैष्यस्यसंशयः

सम्मान्—अत्यव्, मर्देष् –समस्त्, कालेष् –कालोषे, माष् भूरवको, अनुस्मा-

स्मरण करते रहो, युध्य-युद्ध करो, च-भी, मयि-मुझमे, अर्पित-शरणागत होकर, मन-मन, बुद्धि-बुद्धि, माम्-मुझको, एव-निश्चय ही, एव्यसि--प्राप्त करोगे, असंशय-निस्सन्देह है।

#### अनुवाद

अतएव, हे अर्जुन । तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिन्तन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं वृद्धि को मुझमें स्थिर

# करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकीगे।

## तात्पर्य

अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यो में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़े महत्व का है। भगवान् यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ-साथ हरे कृष्ण का जाप करके कृष्ण का चिन्तन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कल्मप से मुक्त हो जायगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृण्ण का नाम जप करने से मनुष्य परमधाम, कृष्णलोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

# अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्॥८॥

अभ्यास-योग—अभ्यास से; युक्तेन—ध्यान में लगे रहकर; चेतसा—मन तथा बुद्धि से; न अन्य गामिना—बिना विचलित हुए; परमम्—परम; पुरुषम्—भगवान को; दिव्यम्—दिव्य; याति—प्राप्त करता है; पार्थ—हे पृथापुत्र; अनुचिन्तयन्
निरन्तर चिन्तन करता हुआ।

अनुवाद

हे पार्थ! जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरन्तर लगाये रखकर अविचलित भाव से भगवान् के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है।

## तात्पर्य

इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किये जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामन्त्र हरे कृष्ण का जाप करने से कृष्ण की स्मृति आ जाती है। भगवान के शब्दोच्चार (ध्विन) के जाप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यन्त सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम् का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान् की तटस्था शक्ति हैं, किन्तु वे भौतिक कल्मष से युक्त हैं। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबिक वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान् ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि अंश विस्तारों के रूप में परम भोक्ता हैं।

भक्त हरे कृष्ण का जाप करके अपनी पूजा के लक्ष्य, परमेश्वर का उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरन्तर चिन्तन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरन्तर जाप करते रहने से जीवन के अन्त में वह भगवद्धाम को जायेगा। योग अन्तःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हो कृष्ण के जाप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, अत आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चित्तन में त्यापया जाय। प्राय अस इहीं का दृष्टान्त दिया जाता है जो तितली बनना चाहती है औ यह इसी जीयन में तितली बन जाती है। इसी प्रकार पदि हम निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीयन के अन्त में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकें।

कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः। सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्॥९॥

कविम् — सर्वज्ञ, पुराणम् — प्राचीनतम, पुरातनः अनुशासितारम् — नियन्ताः अणीः अणु की तुलना मेः अणीयांसम् — सपुतर, अनुसम्मेत — सर्देव सोचता है, यः — जोः सर्वस्य — हर वस्तु काः धातारम् — पालकः अधिनत्य — अकत्पनीय, रूपम् — निस्ता निक्कः आदित्य वर्णम् — पूर्वं के समान प्रकाशामानः तमसः — अपकार सें; परस्तात् — दिव्य, परे।

#### अनुवाद

मनुष्य को चाहिए कि परमपुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियन्ता, लघुतम से भी लघुतम, प्रत्येक का पालनकर्ता, समस्त भौतिकवृद्धि से परे, अचिन्य तथा निस्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भौति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे, दिव्य रूप हैं।

#### तात्पर्य

इस रलोक मे पर्रमेश्वर के चिन्तन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या ग्रन्य नहीं है। कोई निराकार या ग्रन्य का चिन्तन कैसे कर सकता है? यह अरथन किन है। किन्तु कृष्ण के चिन्तन की तिथ अरथन सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरप है—हम ग्रम तथा कृष्ण को पुरव रूप में सोवते हैं। चाहे कोई राम का चिन्तन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के है उसका वर्णम भगवर्गीता के इस रलोक में किया गया है। भगवान कि है अर्थात वे भृत, वर्तमान तथा भविष्य के जाता है, अत वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुप है क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उत्पाम है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उर्दाम है, वे मुल्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अर्था से भा सूक्ष हैं। वीवाला बाल के अग्र भाग के हजार्से अन्न के बगवर है, किन्तु भगवान अचिन्त्य रूप से इसे तिए वे हम अग्र के भी हरूप में प्रविष्ट रहते हैं। इसीहिए वे लायुत्म से भी लायु कहतार्से हैं। पर्रोग्यत के रूप में वीवाला बाल के अग्र भाग के हजार्से अन्न के बगवर है, किन्तु भगवान् अचिन्त्य रूप से इसे तिए वे लायुत्म से भी लायु कहतार्से हैं। पर्रोग्यत के रूप में विष्ठ परमाणु में तथा लायुत्म के से हर में निराप कायुत्म के से से लायु के वे परमाणु में तथा लायुतम के से सर्वा प्रविष्ठ हो हैं। स्वीतिष्य वे लायुतम से भी लायु कहतार्त हैं। पर्रोग्यत के रूप में विष्ठ परमाणु में तथा लायुतम के

भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियन्त्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिन्त्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा क्षेत्रों को धारण किया हुए हैं। इस प्रसंग में अचिन्त्य शब्द अत्यन्त सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है इसीलिए अचिन्त्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत् में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं। हम इसी भौतिक जगत् को ठीक-ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत् (स्वर्गलोक) की तुलना में नगण्य है तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिन्त्य का अर्थ है इस भौतिक जगत् से परे जिसे हमारा तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिन्तन छू नहीं पाता और जो अकल्पनीय है। अतः बुद्धिमान मनुप्यों का चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिन्तन से दूर रहकर वेदों, भगवद्गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उन द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्।।१०।। प्रयाण-काले—मृत्यु के समय; मनसा—मन से; अचलेन—अचल, दृढ;

प्रयाण-काले—मृत्यु के समय; मनसा—मन से; अचलेन—अचल, दृढ; भक्त्या—भक्ति से; युक्तः—लगा हुआ; योग-बलेन—योग शक्ति के द्वारा; च—भी; एव—निश्चय ही; भ्रुवोः—दोनों भौहों के; मध्य—मध्य में; प्राणम्—प्राण को; आवेश्य—स्थापित करे; सम्यक्—पूर्णतया; सः—वह; तम्—उस; परम्—दिव्य; पुरुषम्—भगवान् को; उपैति—प्राप्त करता है; दिव्यम्—दिव्य भगवद्धाम को।

अनुवाद

मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्णभक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है वह निश्चित रूप से भगवान् को प्राप्त होता है।

## तात्पर्य

इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान् की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भौहों के बीच (आज्ञा चक्र में) ले जाएँ। यहाँ पर पटचक्रयोग अध्यास का प्रस्ताव है, जिसमें छ चत्रों पर ध्यान लगाग जाता है, पर्त्यु निस्तार कृष्णभावनामृत में सीन रहने के कारण वह भगवत्वृगा से मृत्यु के सगय भगवान् का स्माण कर सकता है। इसकी व्याच्या चोदहर्ते उत्तोन में की गई है।

इस रहानेक में योगबलेन शन्द का विशिष्ट पर्योग महत्त्वपूर्ण है तथीनि योग के अभाव म चाहे वह पटचक्रयोग हो या भक्तियोग—मनुष्य कभी भी मृत्य के समय इस दिव्य अवस्था (भाव) को प्राप्त हो होता। कोई भी मृत्यु के समय पर्पम्यत का सहसा समण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषताय भिक्तियोग का अन्यसास होना चाहिए। बूकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अस्यिपक विचलित रहता है, अत अपने जीवन ये मनुन्य को योग के माध्यम से अध्यादम का अप्यास करना चाहिए।

### यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण पवक्ष्ये॥११॥

यात्चछन्ता ब्रह्मच्य चरान्त तत्त पद संग्रहण पत्नस्य ॥११॥
यत्—जिस, अक्षरम्—ओम को, बेद-विद—वेर्चे के ज्ञाता, बदनित—करते
है, विद्यात्ति—प्रवेश करते है, वत्—जिसमें, यतय—गेड-बडे मृति, वीता-रागा—
सन्यास-आग्रम में रहने वाले सन्यासी, यत्—जो, ईच्छन्त—इच्छा करत वाले,
क्ष्मचर्यम्—ब्रह्मच्यं, च्यन्ति—अध्यास करते है, तत्—उस, ते—गुगका,
पदम्—यद को, सङ्ग्रहण—सक्षित्त में, प्रवक्ष्ये—मैं वत्लाजगा।

#### अनुवाद

जो बेदों के ज्ञाता हैं, जो ऑकार का उच्चारण बारते हैं और जो सन्यासशाश्यम के बड़े-बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा काने बाले ब्रह्मचर्यवृत का अभ्यास करते हैं। अब में सुगृहें वह विधि बताऊँगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति-लाभ कर सकता है।

#### मान्यर्थ

श्रीकृष्ण अर्जुन के लिए यटज्रकयोग की विधि का अनुमोदन कर चुके है, जिसमें प्राण को भीहों के मध्य स्थिर करना होता है। यह मानकर कि हो गकता है अर्जुन को पटचक्रयोग अध्यास न आता हो, कृष्ण अपाले स्तो हो में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रात यद्यपि ऑद्बरीय है, किन्तु उसके अनेक स्वरूप हैं। है। विशेषतया निर्दिशेषवाहियों के लिए अक्षर या ऑकार तथा ब्राह्म होने एकरूप है। कृष्ण यहाँ पर निर्दिशेष ब्रह्म के विषय में बता रहें है जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं।

ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्राराभ मे गुरु के पाम ब्रह्मचर्ग व्रत का पालम करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा पाप निर्विशेष ब्रत्य की शिशा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किन्तु इस समय ऐसा ब्रह्मचारी जीवन (अविवाहित जीवन) बिता पाना सम्भव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढाँचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारम्भ से ब्रह्मचर्य जीवन विताना कठिन है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएँ हैं, किन्तु ऐसी मान्यताप्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहाँ ब्रह्मचारी सिद्धान्तों से शिक्षा प्रदान की जा सके। बिना ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यन्त कठिन है। अतः इस कलियुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान् चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान् कृष्ण के पवित्र नाम—हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे—के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है।

# सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। मूध्र्म्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्।।१२।।

सर्व-द्वाराणि—शरीर के समस्त द्वारों को; संयम्य—वश में करके; मन:—मन को; हृदि—हृदय में; निरुध्य—बाँधकर; च—भी; मूर्ध्यि—सिर पर; आधाय— स्थिर करके; आत्मन:—आत्मा को; प्राणम्—प्राणवायु को; आस्थिताः—स्थित; योग-धारणाम्—योग की स्थिति।

अनुवाद

समस्त ऐन्द्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति (योगधारणा) कहा जाता है। इन्द्रियों के समस्त द्वारों को बन्द करना तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केन्द्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है।

## तात्पर्य

इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इन्द्रियभोग के सारे द्वार बन्द करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इन्द्रियविषयों से इन्द्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेन्द्रियों—नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इन्द्रियतृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृद्य में स्थित परमात्मा पर केन्द्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन छठे अध्याय में हो चुका है। किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है अब यह विधि व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्णभावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए

समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है।

### ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्परन्। य प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्॥१३॥

ॐ—ओकार, इति—इस तरह, एक-अक्षरम्—एक अक्षर, ब्रह्म—पख्रहा का, व्याहरन्—उच्चारण करते हुए, पाम्—मुझको (कृष्ण को), अनुस्मरन्—समरण करते हुए, र्देहम्—इस झारीर को, स—वह, याति—त्यागता है, रखजन्—छोडते हुए, देहम्—इस झारीर को, स—वह, याति—त्राप्त करता है, परमाम्—परा, गतिम्—गनव्य, सक्ष्य।

#### अनुवाद

इस योग में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम सर्योग ऑकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान् का चिन्तन करता है और अपने शरीर का स्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है।

#### तात्पर्य

यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम्, ब्रह्म तथा भगवान् कृष्ण परस्पर भित्र नहीं है। ओम्, कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, तेकिन हरे कृष्ण में यह ओम् सिबिहित हैं। इस युग के लिए हरे कृष्ण मत्र जय की स्पष्ट सस्तुति हैं। अत यदि कोई हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राग हरे राग राम राम प्रम हरे हरे—मत्र का जय काते हुए शरीर त्यापता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोको को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्णलोक या गोलोक चृत्यावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आष्यात्मिक आकाश अन्य अनेक लोक है जिहे वैकुष्ठ लोक कहते हैं, किन्तु निर्विशेषवादी तो ब्रह्मज्योति में ही रह जाते हैं।

### अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यश । तस्याहं सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिन ॥१४॥

अनन्य-चेता-अविचलित मन से, सततम्-सदैव, य-जो, माम्-सुझ (कृष्ण) को, समरित-समरण करता है, नित्यश्च-नियमित रूप से, तस्य-उसके लिए, अहम्-मैं हूँ, सु-लभ-सुलभ, सरसता से प्राप्य, पार्थ-है पृथापुत्र, नित्य-नियमित रूप से, युक्तस्य-त्यो हुए, योगित-भक्त के लिए।

### अनुवाद

हे अर्जुन । जो अनन्य भाव से निरन्तर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है।

## तात्पर्य

इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तव्य अन्तिम गन्तव्य का वर्णन है जो भक्तियोग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में चार प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है—आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है—यथा, कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा हठयोग। इन योग पद्धतियों के नियमों में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्तियोग का वर्णन है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्यवेताः शब्द से सूचित होता है, भक्तियोग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्धभक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्मज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भववन्धन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्धभक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्यचरितामृत में शुद्धभक्त को निष्काम कहा गया है। उसे ही पूर्णशान्ति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक ओर जहाँ ज्ञानयोगी, कर्मयोगी या हठयोगी का अपना-अपना स्वार्थ रहता है वहीं पूर्णभक्त में भगवान् को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान् कहते हैं कि जो एकिनष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं।

शुद्धभक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक अंश, विस्तार तथा अवतार हैं, यथा, राम तथा नृसिंह और भक्त इनमें से किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेमाभिक्त में मन को स्थिर कर सकता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जो अन्य योग के अध्यासकर्ताओं को झेलनी पड़ती हैं। भिक्तयोग अत्यन्त सरल, शुद्ध तथा सुगम है। इसका शुभारम्भ हरे कृष्ण जाप से किया जा सकता है। भगवान् सबों पर कृपालु हैं, किन्तु जैसा कि पहले कहा जा चुका है जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु होते हैं। भगवान् ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं। जैसा कि वेदों में (कठोपनिषद् १.२-२३) कहा गया है—यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा वृणुते तनुं स्वाम्—जिसने पूरी तरह से भगवान् की शरण ले ली है और उनकी भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान् को यथारूप में समझ सकता है। तथा गीता में भी (१०.१०) कहा गया है—ददामि बुद्धियोगं तम्—ऐसे भक्त को भगवान् पर्याप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भगवद्धाम में उन्हें प्राप्त कर सके।

शुद्धभक्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह देश अथवा काल का विचार किये विना अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिन्तन करता रहता है। उसको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। उसे कहीं भी और किसी भी समय अपनी सेवा करते रहने में समर्थ होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है जि भक्तों को वृन्दावन जैसे पवित्र स्थानों में, या किसी पवित्र नगर में, जहाँ भगवान् रह चुके हे, रहना चाहिए, किन्तु शुद्धभक्त कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृन्दावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकता है। श्री अद्भैत ने भगवान् चैतन्य

से कहा था, "आप जहाँ भी है, हे प्रभु वहीं वृन्दावन है।"
जैसा कि सततम् तथा नित्यश शब्दों से सूचित होता है, शुद्धभक्त निरन्तर
कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्धभक्त
के गुण है, जिनके लिए भगवान् सहज सुलभ है। गीता समस्त योग पदितयो
में से भक्तियोग की ही सस्तुति करती है। सामान्यत्या भक्तियोगी पाँच प्रकार
से भक्ति मे लगे रहते हैं (१) शान्त भक्त, जो उदासीन रहक्त भक्ति मे
युक्त होते है, (२) दास्य भक्त, जो दास के रूप में भक्ति में युक्त होते है,
(३) सद्य भक्त, जो सखा रूप मे भक्ति मे युक्त होते है, (४) वात्सस्य
भक्त, जो माता-पिता की भाँति भक्ति मे युक्त होते है, (४) मापुर्य भक्त
जो एसमेन्य के साथ दाध्यस्य भ्रेमी की भाँति भक्ति मे युक्त होते है। शुद्धभक्त
इनमें से किसी मे भी परमेश्यर की प्रेमाभक्ति मे युक्त होता है और उन्हें कभी
नहीं भूल पाता, जिससे भगवान् उसे सख्ता से प्राप्त हो जाते है। जिस प्रकार
शुद्धभक्त क्षणभर के लिए भी भगवान् को नहीं भुलता, उसी प्रकार भगवान्
भी अपने शुद्धभक्त को क्षणभर के लिए भी मही भुलता, उसी प्रकार भगवान्
भी अपने शुद्धभक्त को क्षणभर के लिए भी मही भूतता, उसी प्रकार महामन्त्र के
कीर्तन की, कृष्णभावनाभावित विधि का यही सबसे बडा वरदान है।

### मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयमशाश्वतम्। नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता.॥१५॥

माम्—मुझको, उपेत्य—प्राप्त करके, पुत-—फिर, जन्म—जन्म, दुख-आलयम्— दुखों का स्थान, अशाश्वतम्—श्रीणक, न—कभी नहीं, आनुपन्ति—प्राप्त करते है, महा-आत्मान—महान् पुरुष, ससिद्धिम्—सिद्धि को, परामाम्—परम, गता—प्राप्त हुए।

#### अनुवाद

मुझे प्राप्त करके महापुरुष, जो भक्तियोगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत् में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है।

#### तात्पर्य

चूँकि यह नरवर जगत् जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्षेत्रो से पूर्ण है, अत जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परमलोक कृष्णलोक या गोलोक वृन्दावन को प्राप्त होता है वह वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परमलोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमा गित कहा गया है। दूसरे शब्दों में, यह लोक भौतिकदृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किन्तु यह चरमलक्ष्य है, जो महात्माओं का गन्तव्य है। महात्मा अनुभविसद्ध भक्तों से दिव्य सन्देश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे-धीर कृष्णभावनामृत में भिक्त विकसित करते हैं और दिव्यसेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, न ही वे किसी परलोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्णभावनामृत में जीवन की परमिसिद्ध प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे परम आत्मा हैं।

# आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽअर्जुन। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।।१६॥

आ-ब्रह्म-भुवनात्—ब्रह्मलोकतकः; लोकाः—सारेलोकः; पुनः—फिरः आवर्तिनः— लौटते हुएः अर्जुन—हे अर्जुनः माम् पुझकोः उपेत्य—पाकरः तु—लेकिनः कौन्तेय—हे कुन्तीपुत्रः पुनः जन्म—पुनर्जन्मः न—कभी नहीःः विद्यते—होता है।

अनुवाद

इस जगत् में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुःखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किन्तु हे कुन्तीपुत्र! जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता।

## तात्पर्य

समस्त योगियों को चाहे वे कर्मयोगी हों, ज्ञानयोगी या हठयोगी—अन्ततः भिक्तयोग या कृष्णभावनामृत में भिक्त की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहाँ से वे फिर भी वापस नहीं आते। किन्तु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात् देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्चलोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चन्द्रलोक तथा इन्द्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छान्दोग्य उपनिषद् में जिस पंचािष्ठ विद्या का विधान है उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किन्तु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्णभावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। किन्तु जो उच्चतर लोकों में कृष्णभावनामृत में प्रगित करते हैं वे क्रमशः और ऊपर को जाते रहते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परमधाम

को भेज दिये जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने अपने भगवद्गीता भाष्य मे यह श्लोक उद्भुत किया है---

> ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसक्षरे। परस्यान्ते कृतात्मान प्रविशन्ति परं पदम्॥

"जब इस भौतिक ब्रह्माण्ड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्णभावनामृत में निरन्तर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्माण्ड को तथा विशिष्ट वैकुण्ड लोको को भेज दिये जाते हैं।"

> सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः। रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः॥१७॥

सहस्र—एक हजार, युग-कत्प, पर्यन्तम्—सहित; अह—दिन, यत्—जो; इह्मण-—ग्रह्मका, विदु--वे जानते है, रात्रिम्—रात्रि, युग--युग; सहस्रान्ताम्— इसी प्रकार एक हजार वर्ष बाद समाप्त होने वाली, ते—वे; अह रात्र—दिन-रात; विद--जानते हैं; जना--लोग।

अनुवाद

मानवीय गणना के अनुसार एक हजार युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनाते हैं और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है।

तात्पर्य

भौतिक ब्रह्मण्ड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है जिसमें चतुर्युग—सत्य, त्रेता, द्वापर तथा किल—ये एक हजार चक्र होते हैं। सतयुग में सराचार, ज्ञान तथा घर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितान्त अभाव होता है। यह युग १९०,१८,००० वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पाप का प्रताम होता है। त्रेता युग में पाप युग १२,९६,००० वर्षों तक चलता है। द्वाप रूप,१८,००० वर्षों तक चलता है। द्वाप रूप,१८,००० वर्षों तक चलता है। सबसे अन्त में किलयुग (जिसे हम विगत ५ हजार वर्षों से भोग रहे है) आता है जिसमें कलहर, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है, सदाचार का प्राय तोप हो जाता है। यह युग ४,३२,००० वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अन्त में भगवान् स्वय किल्क अन्तार घाएण करते हैं, असुपे का सहार करते हैं, भक्तों की रसा करते हैं और दूरारे सतयुग का गुगपप्त सहस एक के परचात् ब्रह्मा नेत्र स्वा विद्या करते हैं। ये चारों युग एक सहस एक के परचात् ब्रह्मा के एक विन्त के तुल्य होते हैं। इतो ही वर्षों की उनकी एक

रात्रि होती है। व्रह्मा ऐसे एक सौ अहोरात्र (दिन-रात्र) जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये १०० वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के ३१पच १०खरब ४करोड़ वर्ष के तुल्य हैं। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयुं अत्यन्त विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किन्तु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के वुलवुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि ये सब भौतिक ब्रह्माण्ड के अंग हैं फलस्वरूप निरन्तर परिवर्तित होते रहते हैं।

इस भौतिक ब्रह्माण्ड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं। किन्तु चूँकि ब्रह्मा इस ब्रह्माण्ड की व्यवस्था करते हैं इसीलिए वे भगवान् की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरन्त मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध संन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्माण्ड का सर्वोच्च लोक है। किन्तु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मृत्यु के भागी होते हैं।

# अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे। राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके॥१८॥

अव्यक्तात्—अव्यक्त से; व्यक्तयः जीवः; सर्वाः सारेः प्रभवन्ति प्रकट होते हैं; अहःआगमे दिन होने परः रात्रि-आगमे रात्रि आने परः प्रलीयन्ते विनष्ट हो जाते हैं; तत्र उसमें; एव निश्चय हीः अव्यक्त अप्रकटः संज्ञके नामक, कहे जाने वाले।

## अनुवाद

ब्रह्मा के दिन के शुभारम्भ में सारे जीव अव्यक्त से व्यक्त होते हैं और फिर जव रात्रि आती है तो वे पुन: अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं।

> भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रतीयते। राज्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे॥१९॥

भूत-ग्राम: समस्त जीवों का समूह; स: वही; एव निश्चय ही; अयम् यह; भूत्वा भूत्वा नारम्बार जन्म लेकर; प्रलीयते विनष्ट हो जाता है; रात्रि रात्रि के; आगमे अने पर; अवशः स्वतः; पार्थ हे पृथापुत्र; प्रभवति प्रकट होता है; अहः दिन; आगमे अने पर।

## अनुवाद

जब-जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत् विलीन हो जाते हैं।

#### नात्पर्य

अल्पज्ञानी पुरुष, जो इस भौतिक जगत् में बने रहना चाहते है, उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते है, किन्तु उन्हें पुन इस ध्यालोक पर आना होता है। वे ब्राह्मा का दिन होने पर इस जगत् के उच्चतर तथा निम्मतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते है, किन्तु ब्राह्मा की ग्रित्र होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं, किन्तु ग्रित्र के होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुन ब्राह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत्वा-भूत्वा प्रलीयते—दिन के समय वे प्रकट होते हैं और ग्रित्र के समय वुन विनष्ट हो जाते हैं। अन्ततोगल्या जब ब्राह्मा का विनय समाप्त होता है गौर उन सबका सहार हो जाता है और के करोडों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। ब्राह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे अन्य करूप में पुन प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे सब भौतिक जगत् के जादू से मोहित होते रहते हैं। किन्तु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्णभावनामृत स्वीकार करते हैं, वे इस मुत्य जीवन का उपयोग भगवान् की भक्ति करने में तथा होर कृष्ण मन्त्र के भीतिन में बिताते हैं। इस प्रकार इसी जीवन में कृष्णलोक को प्राप्त होते हैं और बहाँ पर पुनर्जन्म के चक्तर से मुक्त होकर सतत आनन्द का अनुभव करते हैं।

### परस्तस्मातु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः। यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति॥२०॥

पर—पण, तस्मात्—उस, तु—लेकिन, भाव—प्रकृति, अन्य—दूसरी, अव्यक्त— अव्यक्त, अव्यक्तात्—अव्यक्त से, सनातम—गारवत, य स—वह जो, सर्वेपु—समस्त, भूतेपु—जीवों के, नश्यतसु—नाश होने पर, न—कभी नहीं, विनश्यति—विनाट होती है।

#### अनुवाद

इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा (श्रेष्ठ) और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता।

#### तात्पर्य

दूष्णे की पराशक्ति दिल्य और शास्त्रत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे हैं जो ज़हा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती हैं। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के ग़ण से स्वर्वेषा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या सातवें अध्याय में हुई है।

# अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।।२१॥

अव्यक्तः—अप्रकट; अक्षरः—अविनाशी; इति—इस प्रकार; उक्तः—कहा गया; तम्—उसको; आहुः—कहा जाता है; परमाम्—परम; गतिम्—गन्तव्य; यम्—जिसको; प्राप्य—प्राप्त करके; न—कभी नहीं; निवर्तन्ते—वापस आते हैं; तत्—वह; धाम—निवास; परमम्—परम; मम—मेरा।

अनुवाद

जिसे वेदान्ती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गन्तव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परमधाम है।

# तात्पर्य

ब्रह्मसंहिता में भगवान् कृष्ण के परमधाम को चिन्तामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। भगवान् कृष्ण का परमधाम गोलोक वृन्दावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं, जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का भोजन प्रदान करने वाले हैं। वहाँ गौएँ भी हैं, जिन्हें सुरिभ गाय कहा जाता है और वे अनन्त दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान् की सेवा के लिए हजारों लक्ष्मियाँ हैं। वे आदि भगवान् गोविन्द तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान् वंशी बजाते रहते हैं (वेणुं कणन्तम्)। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है, उनके नेत्र कमलदलों के समान हैं और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौन्दर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोरपंख लगे रहते हैं। भगवद्गीता में भगवान् कृष्ण अपने धाम, गोलोक वृन्दावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत् में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतान्त ब्रह्मसंहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ (कठोपनिषद् १.३.११) बताते हैं कि भगवान् का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परमधाम है (परुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा परमा गितः)। एक बार वहाँ पहुँच कर फिर से वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परमधाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न हैं और एक से गुण वाले हैं। इस पृथ्वी पर दिल्ली से ९० मील दक्षिण-पूर्व इस गोलोक वृन्दावन की प्रतिकृति (वृन्दावन) स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर जिसे वृन्दावन कहते हैं और जो मथुरा जिले के चौरासी वर्गमील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी।

### पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।।२२।

पुरुष—परामुरम, स—वह, पर—परम, जिनसे बढकर कोई नहीं है, पार्थ—है पृथापुत्र, भक्त्या—भक्ति के द्वाप, सम्य—प्राप्त किया जा सकता है, तु—लेकिन, अन्तर्या—अन्य, अविचल, यस्य—जिसके, अन्तर्याा—अन्य, अविचल, यस्य—जिसके, अन्तर्याान—भीतर, भूतानि—यस साप्त जगत, घेन—जिनके द्वाप, सर्वम्—समस्त, इदम्—जो कुछ हम देख सकते है, तत्तम्—व्याप है।

#### अनुवाद

सर्वोपिर भगवान् अनन्य भक्ति हारा है। ट्राप्त किये ता सकते हैं। यद्यपि वे अपने भाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है।

#### तात्पर्ध

यहाँ यह स्पष्ट यताया गया है कि जिस परमधाम से फिर लीटना नहीं होता, वह परमपुरप कृष्ण का धाम है। ब्रह्मसिंहता मे इस परमधाम को आनन्दिवन्यय रस कहा गया है। जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएँ परम आनन्द से पूर्ण हैं। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सव इसी परमानन्द का गुण है—वहाँ कुछ भी भीतिक नहीं है। यह विविधता भगवान् के विस्तार के साथ ही विस्तारित होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि सातवे अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भीतिक जगत् का प्रश्न है, यद्यपि भगवान् अपने धाम मे ही सदेव रहते है तो भी वे अपनी भीतिक शिक्त होता सर्वन्र—भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनो ब्रह्माण्डों मे—उपस्थित रहते है सर प्रकार के अपनी परा तथा अपरा शक्तियो द्वारा सर्वन्र—भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनो ब्रह्माण्डों मे—उपस्थित रहते है सर प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियो के स्वस्थान्त स्थानि का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्ही दोनो शक्तियों के द्वारा भगवान् सर्वव्यापी है।

कृष्ण के परमधाम में या असख्य वैकुण्ठ लोकों में भिक्त के द्वाण ही प्रवेश सम्भव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सुचित होता है। किसी अन्य विधि से परमधाम की प्राप्ति सम्भव नहीं है। वेदो में (गोपाल-वापनी उपनिषद ३२) भी परमधाम तथा भगवान् का वर्णन मिलता है। एवो वर्षी सर्वन कृष्ण । उस धाम में केवल एक भगवान् स्ता है, जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यन्त दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होक्त भी वह अपने को लाखों भिन्न अशो में विस्तारित करता रहता है। वेदों में भगवान् की उपमा उस शान्त वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के पूल तथा फल लगे है और जिसकी पतियाँ निरन्तर वदलती रहती है। वैकुष्ठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान्

## तान्पर्ध

भागवत के तृतीय स्कंध में किपल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कांकाण्ड तया यज्ञकाण्ड में निपुण हैं वे मृत्य होने पर चन्यलोक को प्राप्त काते हैं। ये महान् आत्माएँ (देवों की गणना से) चन्द्रमा पर लगभग १० हजा वर्गी तक रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आवन्द भोगती हैं। अन्ततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नन्हण में उच्चक्रेनी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्यूल इन्द्रियों से उन्हें देख न सके।

# शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥२६॥

राह्य प्रकारा; कृष्णे—तथा अंधकार, गती—जाने की विधियाँ; हि—निस्वय हीं; एते—ये दोनों; जगतः—भौतिक जगत् का; शाश्वते—वेदों के; मते—मत में: एक्या-एक के द्वारा; याति-जाता है; अनावृत्तिम्-न लौटने के लिए अन्यया—अन्य के द्वारा; आवर्तते—आ जाता है; पुन:—फिर से।

## अनुवाद

वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं एक प्रकार (शहरक) तथा दूसरा अंधकार (कृष्णपक्ष)। जब मनुष्य शुक्त मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किन्तु कृष्ण मार्ग से जाने वाला पुनः लीटका साता है।

## तात्पर्य

आचार वलदेव विद्याभूषण ने *छान्दोग्य उपनिषद्* से (५.१०.३-५) ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। को अनादि काल से सकाम श्रिमिक तथा दार्शनिक चिन्तक हे हैं वे निस्तर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परममोक्ष प्राा नहीं होता क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते।

# नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुहाति कश्चन। तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥

र कभी नहीं; एते—इन दोनों; सृती—विभिन्न मार्ग; पार्थ—हे गृगापुत; ज्ञानन् ज्ञानते हुए भी; योगी—भगवद्भक्तः मुह्यन्ति—मोहग्रस्त होता है; करचन कोई; तस्मात् अतः; सर्वेषु कालेपु सदैव; योग-युक्तः । नावनामृत में तत्पर; भव-होवो; अर्जुन-हे अर्जुन।

! अर्जुन! यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं. किन्तु वे मोहग्रस्त

### अग्रिज्योतिरहः शुक्तः षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥२४॥

अग्नि: अग्नि: प्रयोश्ति: प्रकाश; अहः दिन; शुक्कः शुक्कपत; पट्-मासा: छह महीनं; उत्तर-अपनम् जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर एहता है; तत्र-जहाँ; प्रयात:—मारे वाले; गच्छन्ति—जाते है; इहा—ब्रह्म को; इहा-विद्--ब्रह्मज़ानं; जना—लोग।

#### अनुवाद

जो परव्रहा के ज़ाता है वे अग्निदंब के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शुक्रपक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण रहता है, उन छह मासों में इस संसार से शरीर स्थाग करने पर उस परव्रहा को प्राप्त करते हैं।

#### तात्पा

जब अपि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उद्देख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सकों के अपिग्राता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मृत्यु को नवीन जीवन मार्ग पर ले जात हैं यादि कोई अकस्मात या योजनापूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मच्योति प्राप्त कर पाना सम्भव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्याग्वे के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि सयोगवा वे शुभमुहूँ में शरीर त्याग है तब तो उनको अन्य-मृत्यु के चक्र में लीटना नहीं पड़ता, में शरीर त्याग उनके पुनरावर्तन की सम्भावना वनी रहती है। किन्तु कृष्णभावनामृत में शुद्भक्त के लिए लीटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुम मुहूँ में शरीर त्याग करे या अशुध क्षण में, अकस्मात् शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक।

## धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्।

तत्र चान्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥२५॥

पूम:—पूजां; रातिः—रातः, तथा—जीरः, कृष्णः—कृष्णपसः, यट्-मासाः—एह मास की अविधः, दक्षिण-अयनम्—जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है; तत्र—वहाँ; धान्द्र-मासम्—चन्द्रलोक को; ज्योतिः—प्रकाशः, योगी—योगी; प्राप्य—प्राप्त करके; नियर्तते—वायस आता है।

### अनुवाद

जो योगी धुएँ, रात्रि, कृष्णपक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के छह महीनों में दियंगत होता है यह चन्द्रलोक को जाता है, किन्तु वहाँ से पुन: (पुट्यी पर) चला आता है। के अंश चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात है—पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हृपीकेश, संकर्पण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि।

ब्रह्मसंहिता में (५.३७) भी पुष्टि हुई है की यद्यपि भगवान् निरन्तर परमधाम गोलोक वृन्दावन में रहते हैं, किन्तु वे सर्वव्यापी हैं फलतः सब कुछ सुचार रूप से चलता रहता है (गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतः)। वेदों में (श्वेताश्वतर उपनिषद् ६.८) में कहा गया है—परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते। स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च)—उनकी शक्तियाँ इतनी व्यापक हैं कि वे परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी बिना किसी बुटि के सब कुछ सुचार रूप से संचालित करती रहती हैं।

# यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः। प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ॥२३॥

यत्र—जिस; काले—समय में; तु—तथा; अनावृत्तिम्—वापस न आना; आवृत्तिम्—वापसी; च—भी; एव—निश्चय ही; योगिनः—विभिन्न प्रकार के योगी; प्रयाताः—प्रयाण कर चुकने वाले; यान्ति—प्राप्त करते हैं; तम्—उस; कालम्—काल को; वक्ष्यामि—कहूँगा; भरत-ऋषभः—हे भारतों में श्रेष्ठ!

अनुवाद

हे भरतश्रेष्ठ! अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊँगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता।

## तात्पर्य

परमेश्वर के अनन्य, पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिन्ता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलतापूर्वक, प्रसन्नता सिंहत भगवद्धाम जाते हैं। किन्तु जो अनन्य भक्त नहीं हैं और कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा हठयोग जैसे आत्म-साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है और इस तरह आश्वस्त होना पड़ता है कि इस जन्म-मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं।

यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत् से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है। किन्तु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान् ने अगले श्लोक में ऐसे अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस आता है और कब नहीं। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है।

### अग्निज्योतिरहः शुक्तः षण्मासा उत्तरायणम्। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः॥२४॥

अग्नि: अग्नि, ज्योबेत: प्रकाश; अहः दिन; शुक्कः शुक्क्पक्ष; यद-मासा छह महीने; उत्तर-अयनम् जब सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहता है; तत्र वहाँ; प्रयात: मारे वाले, मच्छन्ति जाते है, ब्रह्म ब्रह्म को; ब्रह्म-विद् ब्रह्मज़ी; जना जनेग

#### अनुवाद

जो परव्रहा के ज्ञाता हैं वे अग्नियेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभक्षण में, शृक्षपक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण रहता है, उन छह मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परव्रहा को प्राप्त करते हैं।

#### तात्पर्य

जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इस सत्यों के अधिग्राता देख होते है जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते है। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जात हो यदि कोई अकस्माव या योजनापूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्मच्योति प्राप्त कर पाना सम्भव होता है। योग मे सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि सर्योगवश वे सुभमुईत मे शरीर त्यागते है तब तो उनको जन्म-मृत्यु के चक्र में लिटना नहीं पहला, क्याया उनके पुनव्यक्तिन की सम्भावन वनी रहती है। किन्तु कृष्णभावनावृत मे शुद्धमक के लिए लीटने का कोई भय नहीं रहता, चहे वह शुभ मुईत मे शरीर त्याग करे या अशुध क्षण में, अकस्माव शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक।

### धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्। तत्र चान्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते॥२५॥

यूम:—पुर्जा; ग्रांत्र:—पत; तथा—और; कृष्ण:—कृष्णपक्ष; वट्-मासा:—छह मास की अविधि; दक्षिण-अधनम्—जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है; तत्र:—वहाँ; धान्द्र-मासम्—चन्द्रलोक को; ज्योति:—प्रकाश; योगी—योगी; प्राप्य—प्राप्त करके: निवर्तते—वापस आता है।

#### अनुवाद

जो योगी धुएँ, रात्रि, कृष्णपक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के छह महीनों में दिवंगत होता है वह चन्द्रलोक को जाता है, किन्तु वहाँ से पुनः (पृथ्वी पर) चला आता है।

## तात्पर्य

भागवत के तृतीय स्कंध में किपल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्गकाण्ड तथा यज्ञकाण्ड में निपुण हैं वे मृत्य होने पर चन्द्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान् आत्माएँ (देवों की गणना से) चन्द्रमा पर लगभग १० हजार वर्गी तक रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनन्द भोगती हैं। अन्ततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चन्द्रगा में उच्चश्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इन्द्रियों से उन्हें देख न सकें।

# शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः॥२६॥

शुक्क प्रकाश; कृष्णे—तथा अंधकार; गती—जाने की विधियाँ; हि—िनश्चय ही; एते—ये दोनों; जगतः—भौतिक जगत् का; शाश्वते—वेदों के; मते—मत से; एकया—एक के द्वारा; याति—जाता है; अनावृत्तिम्—न लौटने के लिए; अन्यया—अन्य के द्वारा; आवर्तते—आ जाता है; पुनः—फिर से।

## अनुवाद

वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं—एक प्रकाश (शुक्लपक्ष) तथा दूसरा अंधकार (कृष्णपक्ष)। जब मनुष्य शुक्ल मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किन्तु कृष्ण मार्ग से जाने वाला पुनः लीटकर आता है।

## तात्पर्य

आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने *छान्दोग्य उपनिषद्* से (५.१०.३-५) ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादि काल से सकाम श्रीमक तथा दार्शनिक चिन्तक रहे हैं वे निरन्तर आवागमन करते रहे हैं। वस्तुतः उन्हें परममोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते।

# नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन॥२७॥

न—कभी नहीं; एते—इन दोनों; सृती—विभिन्न मार्ग; पार्थ—हे पृणापुग; जानन् जानते हुए भी; योगी—भगवद्भक्त; मुह्यन्ति—मोहग्रस्त होता है; कश्चन—कोई; तस्मात्—अतः; सर्वेषु कालेषु—सदैव; योग-युक्तः—कृष्णभावनामृत में तत्पर; भव—होवो; अर्जुन—हे अर्जुन।

## अनुवाद

हे अर्जुन! यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किन्तु वे मोहग्रस्त

नहीं होते। अत तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो।

आदि ।

#### तात्पर्य

कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे है कि उसे इस जगत् से आत्मा के पयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होगा चाहिए। भगवद्भक्त को इसकी चिन्ता नहीं होगा चाहिए। भगवद्भक्त को इसकी चिन्ता नहीं होगा चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैववशात। भक्त को कृष्णभावनामृत में इढ़तापूर्वक स्थित रहकर हो कृष्ण का जाग वरा साहिए के ये दोनों ही मार्ग कप्टरायक है। कृष्णभावनामृतम् वेदे यह जान लेना चाहिए कि ये दोनों ही मार्ग कप्टरायक है। कृष्णभावनामृतम् वेदि ती होने की स्वार्त्त में सदी रत रहा जाय। इससे भगवद्भाम का मार्ग स्वत सुगग, सुनिश्चित तथा सीमा होगा। इस स्लोक का योगयुक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भी रूप गास्वागी का उपदेश है—अनाससकस्य विषयान्य यथाहंपुरपुत्रत—मनुष्य को सासारिक कार्यों से अनासत्त रहणभावनामृत में सब कुळ करना चाहिए। इस विशेष से अनिसं युक्त केराय वाहिए। इस विशेष हो से युक्त केराया हो। अतएव भक्त कभी इन वर्णों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भिक्त के कारण भगवद्धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चत है।

वेदेषु यज्ञेषु तप सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्।
अत्येति तत्सर्विमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्॥२८॥
वेदेषु—वैदाप्ययन में, यज्ञेषु—यज्ञ साम्प्रत काते में, तप सु—विभिन्न प्रवाः की, तपस्यार्ष काते में, चन-भी, एव-निरचय ही, दानेषु—दान देने में, पत्य-जो, पृष्य-फलम्—पृण्यकर्म का फला, प्रदिष्टम्—पृणित, अत्येति लीच जाता है, तत् सर्वम्—वे सब, इदम्—यह, विदित्वाः—जानतः, योगी—योगी, पाम्—पण्त, स्थानम्—योगी, आधम्—पृण्त, स्थानम्—पण्त, स्थानम्—पण्त, अधमम्—पृष्त,

#### अनुवाद

जो व्यक्ति मक्तिमार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्यया, तपस्या, दान, दार्गनिक सधा सकामकर्म करने से प्राप्त होने वाले फर्लो से वियत नहीं होता। वह मात्र मिक्त सम्पन्न करके इस समस्त फर्लो की प्राप्ति करता है और अन्त में पात नित्यधाम को प्राप्त होता है।

#### तात्पर्ध

यह स्तोक सातर्वे तथा आठवें अध्यायों का उपराहार है, जिमें कृष्णभावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेदाध्यवन करना होता है, उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तगस्या वरनी होती है। ब्रायचारी को सुरुगके पर में एक वास की भौति खना पड़ता है ओर-द्वार-द्वार मिशा गँगकर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना शेता है और यदि किसी दिन गुरु शिप्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाय तो शिप्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं।

अपने गृह के आश्रम में जब छात्र पाँच से बीस वर्ष तक वेदों का अध्ययन

कर लेता है तो वह परम चित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधिमयों के मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु चित्र निर्माण के लिए है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमित दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं, जिससे वह आगे उन्नित कर सके। उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसी तथा तामिसक दान में अन्तर करते हुए दान देना होता है, जैसा कि भगवद्गीता में वर्णित है। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहन कर तथा क्षीर कर्म किये बिना कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुप्य ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं और यदि वे अधिक उन्नित करते हैं तो अधिक उच्चलोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्मज्योति को, या वैकुण्ठलोक या कृष्णलोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है।

किन्तु कृष्णचेतना की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाती है।

इदं विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवद्गीता के इस अध्याय में तथा सातवें अध्याय में दिये हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। उसे विद्वता या मनोधर्म से इन दोनों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके करना चाहिए। सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय भगवद्गीता के सार रूप हैं। प्रथम छह अध्याय तथा अन्तिम छह अध्याय भगवद्गीता के सार रूप हैं। प्रथम छह अध्याय तथा अन्तिम छह अध्याय इन मध्यवर्ती छहों अध्यायों के लिए आवरण मात्र हैं जिनकी सुरक्षा भगवान् करते हैं। यदि कोई गीता के इन छह अध्यायों को भक्त की संगति में भलीभाँति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिन्तनों को पार करके महिमा-मण्डित हो उठेगा क्योंकि केवल कृष्णचेतना के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है।

जिसे भगवद्गीता में तिनक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवद्गीता समझनी चाहिए क्योंकि चौथे अध्याय के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवद्गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवद्गीता

अध्याय ८ 363

पढ़े, मनोधर्मियों से नही। यह श्रद्धा का सूचक है। जब भक्त की खोज की जाती है और अन्तत भक्त की सगित प्राप्त हो जाती है उसी क्षण से भगवदगीता का अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारम्भ हो जाता है। भक्त की सगति से भक्ति आती है और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओ आदि सारे भ्रम दर हो जाते है। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवद्गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और कृष्णभावनाभावित होने की अनुभृति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम मे पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जिससे भक्त कृष्ण के धाम, गोलोक वृन्दावन को प्राप्त होता है, जहाँ वह नित्य सुखी रहता है।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के आठवें अध्याय "भगवद् प्राप्ति" का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।



## परम गुहा ज्ञान

## श्रीभगवानुवाच

## इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्जात्वा मोक्ष्यसेऽशुभातु॥१॥

श्रीभगवान् उवाच-श्रीभगवान् ने कहा, इदम्-इस, वु—लेकिन, ते-नुम्हारे लिए, गुद्ध-तमम्-अत्यन्त गुद्धा, प्रवक्ष्यामि-कह रहा हूँ, अनसूववे-ईयाँ न कर्त वाले की, शानम्-शान की, विशान-अनुमूह ज्ञान, महितम्-महित, पत्-जो, ज्ञात्वा-जानका, मोक्यसे-पुक्त हो सकोगे, अशुमात्-इस कष्टमय समार से।

#### अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा है अर्जुन! चूँकि तुम मुझसे कभी ईंप्यां नहीं काते, इसलिए मैं तुम्हें यह पाम गुद्धज्ञान तथा अनुभृति बतलाऊँगा जिसे जानकर तुम ससार के सारे क्रेड्सों से मुक्त हो जाओगे।

#### तात्पर्य

ज्यों न्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह आत्मप्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद्भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है "भगवान की कथा शक्तियों से पूरित होती है जिनकी अनुभूति तभी होती है जन भक्त इन भगवान सावधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीय विद्वानों के सात्रिष्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत झान (विद्वानों है।"

भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निस्तर लगे रहते हैं। मगवान् जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। जो कृष्णभावनामावित होता है और वे उसे ही भक्तों के सान्निध्य में कृष्णविद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यन्त अलौकिक है और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाय और वह इस ज्ञान को आत्मसात् करे तो वह आत्म-साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस नवें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं कीं।

भगवद्गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है, द्वितीय तथा वृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है, सातवें तथा आठवें अध्याय में जिन शीर्षकों की विवेचना हुई है वे भक्ति से सम्बन्धित हैं और कृष्णभावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्य कहे गये हैं। किन्तु नवें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परमगुद्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परमगुद्य ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्रेश नहीं सताते। भिक्तरसामृत सिन्धु में कहा गया है कि जिसमें भगवान् की प्रेमाभक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत् में बद्ध अवस्था में रहता हो, किन्तु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद्गीता के दसवें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार मुक्त रहता है वह मुक्त पुरुष है।

इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदं ज्ञानम् (यह ज्ञान) शब्द शुद्धभिक्ति के द्योतक हैं जो नौ प्रकार की होती है—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य तथा आत्म-समर्पण। भिक्त के इन नवों तत्त्वों का अभ्यास करने से मनुष्य कृष्णभावनामृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मप से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्णविद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारम्भ हो सकता है, किन्तु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भिक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अन्तर को समझना होगा, जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है।

सातवें अध्याय में भगवान् की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों—परा तथा अपरा—तथा इस भौतिक जगत् का वर्णन किया जा चुका है। अब नवें अध्याय में भगवान् की महिमा का वर्णन किया जायगा।

इस श्लोक का अनस्यवे शब्द भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान् भाष्यकार भी भगवान् कृष्ण से ईप्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुशुत विद्वान् भी भगवद्गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूँकि वे कृष्ण के प्रति ईप्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएँ व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएँ-ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कृष्ण के प्रति ईप्पील है, न तो भगवर्गीमा की न्याख्या का सकता है, न पूर्वज्ञान प्ररान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण नो जाने विना उनके चित्र की आलोचना न्यत्ता है वह मूर्ख है। अब ऐसी टीकाभा से सावभाग स्वाम चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते है कि कृष्ण भगवा। है और शुद्ध तथा दिन्य पुरुष है, उनके दिल्ए यह अध्याय लाभप्रद होगा।

### राजविद्या राजगुद्धं पवित्रमिदमुत्तमम्। प्रत्यक्षावगमं धम्यै सुसुखं कर्तुगव्ययम्॥२॥

राज-विद्या--विद्याओं का राजा, राज-गृह्यम्-गोगतीय ज्ञान का राजा, पवित्रम्-शुद्धसम्, इदम्-यह, उत्तमम्-विद्य, प्रस्यक्ष--पत्यक्ष अनुभव हो, अवगाम्--समझी गई, धर्म्यम्-धर्म, सु-सुखम्-अस्यना सुटी, कर्तुम्-सम्मन वरते हो, अञ्चयम्--अविनाती।

अनुवाद

पह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त राज्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूँकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुगृति कराने वाला है, अत यह धर्म की परिणति है। यह अविनाशी है और अस्यन्त सुख्युर्वक सम्पन्न किया जाता है।

#### तात्पर्य

भगवर्गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा (धार्मविद्या) करलाता है, त्यों कि यह पूर्वेवर्ती व्याद्यमित समस्त सिद्धान्तों एव दर्शों ना सार है। भारत है। प्राप्त है। भारत है। प्राप्त द्यार्भी व्याप्त गौतम, कणाद, किंपल, याञ्चवल्मन, शाण्डिस्त धार्म देखार है। सबसे अन्त में व्यासदेव आते हैं जो वेदानाहा। ने लेखक है। अत दर्शी या दिव्यज्ञा। के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव ।।गी है। अत भगवा। काले हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञा ना गजा है वेदाध्यया से प्राप्त ज्ञान एव विभिन्न दर्शनी का सार है। यह परा गोगवीय (गृश) है, त्यािक प्रचार ये विव्यज्ञान में आत्मा तथा शिर के अन्तर रो जाता ज्ञात है। गगरा पृद्धार के प्रकार राज (प्रविद्यों) की व्यवस्था है अंतिकथेश।

सामान्याया लोगों को इस मुहाजा की प्रिष्ठा को मिलती। उहें वाहा शिष्टा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का सम्बच्ध है उसमें धनाति, समाजगास भीतिकी, सायनशास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इजीनिगरी आदि मे मान्य ज्यस्त स्त्ते है। विश्वमार में ज्ञान के अनेक निभाग है और भोक कड़े-बड़े विश्वदिगालन है, किन्तु दुर्भाणवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शीक्षक सम्बच्च नहीं है जर्रो अगस-विद्या की शिक्षा दो जाती हो। फिर भी जात्मा सरीर का सबसो मत्त्वपूर्ण अग है, आत्मा के विना सरीर महत्त्वहीन है। तो भी लोग जात्मा की विन्ता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं।

भगवद्गीता में द्वितीय अध्याय के आगे आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारम्भ में ही भगवान् कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। (अन्तवन्त इमें देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः)। यही ज्ञान का गृह्य अंश है—केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह अविनाशी और नित्य है। आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी-कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किन्तु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सिक्रय रहता है वह शरीर से मुक्त होने के वाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सिक्रय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सिक्रय रहता है और वैकुण्ठलोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्मज्ञान के गृह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गृह्यतम अंश कहा गया है। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्मपुराण में मनुष्य के पापकर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है। के से प्राप्त है और दिखाया गया है कि से पाणों के पहन हैं। जो कोप सम्याद्वारों में

यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पर्यपुराण में मनुष्य के पापकर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकामकर्मों में लगे हुए हैं वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फँसे रहते हैं। उदारहणार्थ, जब बीज वोया जाता है तो तुरन्त वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं और फिर बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पापकर्म करता है तो बीज की ही भाँति इसके फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएँ होती हैं। भले ही व्यक्ति में पापकर्मों का उदय होना बन्द हो चुका हो, किन्तु किये गये पापकर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं जिन्हें हम दुःख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं।

जैसा कि सातवें अध्याय के अड़ाईसवें श्लोक में बताया गया है जो व्यक्ति समस्त पापकर्मों के फलों (बन्धनों) का अन्त करके भौतिक जगत् के द्वन्द्वों से मुक्त हो जाता है वह भगवान् कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवद्भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्मफलों (बन्धनों) से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पृष्टि पद्मपुराण में हुई है— अग्रारब्धफल पापं कूटं बीजं फलोन्मुखम्। क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णुमक्तिरतात्मनाम्।

जो लोग भगवर्भिक में रत हैं उनके सारे पापकर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हों या बीज रूप में हों, क्रमज नष्ट हो जाते हैं। अत भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अल्यन्त प्रवल है और पवित्रम् उत्तमम् अर्थात् विशुद्धतम् कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य हिल्य है। त्यस्य का अर्थ यह भीतिक जगत् या अंपकार है और उत्तम का अर्थ मीतिक कार्यों से पर हुआ। भिक्तमय कार्यों को कभी भी भीतिक नहीं मानना चाहिए यद्यपि कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भीति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भिक्त होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भीति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भिक्त होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भीति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भिक्त से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्तिमय कार्य भीतिक नहीं होते। वे आप्यारिमक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वणा करूमपरिक होते हैं।

कहा जाता है कि भक्ति की सम्पन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम (हेर कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे एम हरे एम प्रम एम हरे हरे) का कीर्तन कता है उसे जय करते समय कुष्ण दिव्य आनय का अनुभव होता है और वह तुएन ही सपरत भीतिक कल्यप से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सब्युच दिखाई यहता है। यही नही, यही कोई अवण करने में ही नही, अपितु भिक्तिकायों के सन्देश को प्रचारित करता है या कृष्णभावनामृत के प्रचार कार्यों मे सहायता करता है तो उसे क्रमश आप्यारित्मक उनति का अनुभव होता एहता है। आप्यारित्मक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योगदा पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वय इतनी शुद्ध है कि इसमें हाने एसे से मनुष्य शुद्ध बन जाता है।

वैदानसूत्र में (३.२.२६) भी इसका वर्णन प्रकाशस्य कर्मण्याण्यासात् के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्तिकार्यों में रत हैने मात्र से प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्वजन्म में देखा जा सकता है जो पहले दासी के पुत्र थे। वे न तो शिक्षित थे, न ही प्रजुक्त में उत्पन्न हुए थे, किन्तु जब उनकी माता भक्तों की सेवा काती रहती थीं, नारद भी सेवा करती थे और माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वय करते रहते थे। नारद स्वय करते हैं—

> उच्छिष्टलेपाननुमीदितो द्विजै सकुत्सम धुत्रे तदपास्तकिन्विम । एवं प्रवृत्तस्य विमुद्ध चेतस-स्तद्धर्म एवात्मधीच प्रजायते॥

शीमद्भागवत के इस श्लोक में (१.५.२५) नाद जी अपने शिप्य व्यासदेव

से अपने पूर्वजन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्वजन्म में वाल्यकाल में वे चातुर्मास में उन शुद्धभक्तों (भागवतों) की सेवा किया करते थे जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी-कभी वे ऋषि अपनी धालियों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते और यह बालक धालियाँ धोते समय उच्छिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमित गाँगी और जब उन्होंने अनुमित दे दी तो बालक नारद उस उच्छिष्ट को खाता धा। फलस्वरूप वह अपने समस्त पापकर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों-ज्यों वह उच्छिष्ट खाता रहा त्यों-त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध-हृदय बनता गया। वे महाभागवत भगवान् की भिक्त आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते और नारद ने भी क्रमशः वैरी। रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं—

तत्रान्वहं कृष्णकथाः प्रगायताम् अनुग्रहेणाश्रृणवं मनोहराः। ताः श्रद्धया मेऽनुपदं विश्रृण्वतः प्रियश्रवस्यंग ममाभवद् रुचिः॥

ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान् की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदान्तसूत्र में कहा गया है—प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्—जो भगवद्भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभृति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्षः या प्रत्यक्ष अनुभृति है।

धर्म्यम् शब्द का अर्थ है "धर्म का पथं"। नारद वास्तव में दारा। पुत्र थे। उन्हें किसी पाठशाला में जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। वे केवल माता के कार्यों में सहायता करते थे और सौभाग्यवश उनकी माता को भक्तों की सेवा का सुयोग प्राप्त हुआ था। बालक नारद को भी यह सुअवसर उगलब्ध हो सका कि वे भक्तों की संगति करने से ही समस्त धर्म के परमलक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह लक्ष्य है भक्ति, जैसा कि श्रीमद्भागवत में कहा गया है (स वै पुंसां परो धर्मों यतो भक्तिरधोक्षजे)। सागान्यतः धार्मिक व्यक्ति यह नहीं जानते कि धर्म का परमलक्ष्य भक्ति की प्राप्ति है। जैसा कि हम पहले ही आठवें अध्याय के अन्तिम श्लोक की व्याख्या करते हुए कह चुके हैं (वेदेषु यज्ञेषु तपःसुचैव)। सामान्यतया आत्म-साक्षात्कार के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। किन्तु यहाँ पर नारद न तो किसी गुरु के पास पठशाला में गये थे, न ही उन्हें वैदिक नियमों की शिक्षा मिली थी, तो भी उन्हें वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च फल प्राप्त हो सके। यह विधि इतनी सशक्त है कि धार्मिक कृत्य किये बिना ही मनुष्य सिद्धि-पद को प्राप्त होता है। यह कैसे सम्भव

होता है? इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में मिलती है—आचार्यवान् पुरुगो वेद। महान् आचार्यों के ससमें में एक्कर मनुष्य साधात्कार के लिए आगस्यक समस्त ज्ञान से अवगत हो जाता है, भले ही वह अशिक्षित हो या वेदों का अप्ययन न किया हो।

भक्तियोग अत्यन्त सुखकर (सुसुखम्) होता है। ऐसा क्यों ? क्योंकि भिक्त में अवण कीर्तन विष्णो पहता है, जिससे मनुष्य भगवान की गहिमा के कीर्तन को सुन सकता है, या प्रामाणिक आवार्यों द्वारा दिये गये दिव्यज्ञान के दार्शनिक

भाषण सुन सकता है। मनुष्य केवल बैठे रहकर सीख सकता है, ईरवर को अपिंत भोजन के उच्छिष्ट खा सकता है। प्रत्येक दशा में भक्ति सुखगग है। मनुष्य गरीबी की हालत में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते है-पत्र पुष्प फल तौय — वे भक्त से किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार रहते है। चाहे पत्र हो, पुष्प<sup>े</sup> हो, फल हो या घोड़ा सा जल, जो कुछ भी ससार के किसी भी कोने में उपलब्ध हो, या किसी व्यक्ति द्वारा, उसकी सामाजिक स्थिति की चिन्ता किये बिना, अपिंत किये जाने पर भगवान को वह स्वीकार है, यदि उसे प्रेमपूर्वक चढाया जाय। इतिहास में ऐमे अनेक उदाहरण प्राप्त है। भगवान् के चरणकंप्रला पर चढे तुलसीदल खाकर रानत्कुमार जैसे मुनि महा। भक्त बन गये। अत भक्तियोग अति उत्तम है और इसे प्रसन्न मुद्रा में सम्पन किया जा सकता है। भगवान को तो वह प्रेम पिथ है जिससे उन्हें वस्तुएँ अर्पित की जाती है। यहाँ पर कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है। यह वैसा नहीं है, जैसा कि मायावादी चिन्तक साधिकार कहते है। यद्यपि वे कभी-वभी भक्ति करते है, किन्तु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाय, तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किन्तु अन्त में जब वे गुक्त हो जाएँगे तो ईश्वर से उनका तादातम्य हो जाएगा। इस पकार की अस्थायी शीमित स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। वास्तविक भक्ति तो मुक्ति

चीहता।

तैसा कि भगवत्गीता में देखा जाएगा, जास्तिविक मिक पुक्ति के बाद पारातैसा कि भगवत्गीता में देखा जाएगा, जास्तिविक मिक होता है (अक्षमून) तो
दसकी मिक प्रारम्भ होती है (सम सर्वेषु भूतेषु मद्दगिक लाभी पराम्)। वेर्षे
भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टागयोग या अन्य योग करके मगवान् को नही
भी मनुष्य कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टागयोग या अन्य योग करके मगवान् को नही
समक्ष सकता। इन अोग-विधिकों से मिक्योग की दिशा में निर्मित प्रमिति
समक्ष्ति है, किन्तु भक्ति अवस्था, ज्ञे भ्राप्त हुए बिना कोई भगवान् को समझ
नहीं है, किन्तु भक्ति अवस्था, ज्ञे भ्राप्त हुए बिना कोई भगवान् को समझ
नहीं पाता। श्रीमद्रमागवन् में भी इसकी पुष्टि हुई है कि ज्ञव मनुष्य मिक्योग
सम्पन्न करके विशेष रूप से किसी महात्मा से भागात् या भगवद्गीता गुनवन-

के बाद भी बनी रहती है। जब भक्त भगवद्शाम को जाता है तो वहीं भी वह भगवान् की सेवा में रत हो जाता है। वह भगवान् से तदाकार नहीं होग शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्णविद्या या तत्त्वज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भिक्तयोगतः। जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थ की बातों से रिहत हो जाता है तो वह समझ सकता है कि ईश्वर क्या है? इस प्रकार भिक्तयोग या कृष्णभावनामृत समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गृह्यज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे विना कठिनाई के सुखपूर्वक सम्पन्न किया जा सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करे।

# अश्रद्दधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥३॥

अश्रद्दधानाः—श्रद्धाविहीनः; पुरुषाः—पुरुषः; धर्मस्य—धर्म के प्रतिः; अस्य—इसः; परन्तप—हे शत्रुहन्ताः; अप्राप्य—बिना प्राप्त कियेः; माम्—मुझकोः; निवर्तन्ते— लौटते हैं; मृत्युः—मृत्यु केः; संसार—संसार में; वर्त्मनि—पथ में।

अनुवाद

हे परन्तप! जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत् में जन्म-मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं।

## तात्पर्य

श्रद्धाविहीन के लिए भक्तियोग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। दुर्भाग्यवश महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवद्भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्णभावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्यचितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह विश्वास है कि परमेश्वर श्रीकृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद्भागवत में (४.३१.१४) कहा गया है:—

यथा तरोर्मूलनिषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंधभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्य यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या॥

"वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियों तथा पत्तियाँ तुष्ट होती हैं और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इन्द्रियाँ तृप्त होती हैं। इसी तरह भगवान् की दिव्यसेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं।" अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि गीता के ही इस निष्कर्ष को प्राप्त हो—मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान् कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से तुष्ट हो जाता है तो यही श्रद्धा है।

इस श्रद्धा का विकास कृष्णभावनामृत की विधि है। कृष्णभावनाभावित व्यक्तियो की तीन कोटियाँ है। तीसरी कोटि में वे लोग आते है जो श्रद्धाविहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर-ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हे सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। सम्भावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाते है। वे भले ही लगे रहे, किन्तु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव ार जारा है। व नर्दा हा तथा रह, किन्तु भूगा विश्ववाद तथा श्रद्धी के अभाव में कृष्णभावनामृत में उनका हागा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते है और किन्ती गुप्त उद्देश्यों से कृष्णभावनामृत को ग्रहण करते हैं। किन्तु औसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्यागकर पुन पुराने हर्रे पर लग जाते हैं। कृष्णभावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य मे निप्णात है ओर जिसने इंढ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है वह कृष्णभावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि मे वे व्यक्ति आते हैं जिन्हे भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किन्तु स्वतं ही उनकी दृढ श्रद्धा है कि कृष्णभक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अत वे इसे ग्रहण करते है। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्टतर है जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्णज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु सगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते है। तृतीय कोटि के वे व्यक्ति कृष्णभावनामृत से च्युत हो सकते है, किन्तु द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अन्त में अभीष्ट प्राप्त करते है। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किन्तु भागवत तथा गीता जैसे शारों से कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कभी-कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियो की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञानयोग की ओर रहती है और कभी-कभी वे विचलित होते रहते है, किन्तु ज्योही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का सदूपण निकल जाता है वे कृष्णभावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते है। कृष्ण की श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद्भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के ग्यारहवे स्कध में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशस्ता है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यो न हो। उन्हे सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा रहती है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परमावश्यक है।

> मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना। मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेप्ववस्थितः॥॥

मया—मेरे द्वारा; ततम्—व्याप्त है; इदम्—यह; सर्वम्—समस्त; जगत्—दृश्य जगत्; अव्यक्त-मूर्तिना—अव्यक्त रूप द्वारा; मत्-स्थानि—मुझमें; सर्व-भूतानि— समस्त जीव; न—नहीं; च—भी; अहम्—मैं; तेषु—उनमें; अवस्थित:—स्थित।

अनुवाद

यह सम्पूर्ण जगत् मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझमें हैं, किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ।

### तात्पर्य

भगवान् की अनुभूति स्थूल इन्द्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है कि-

अतः ' श्रीकृष्णनामादि न भवेद् ग्राह्यमिन्द्रियैः। सेवान्मुखे हि जिह्नादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः॥ (भक्तिरसामृत सिन्धु १.२.२३४)

भगवान् श्रीकृष्ण के नाम, यश, लीलाओं आदि को भौतिक इन्द्रियों से नहीं समझा जा सकता। जो समुचित निर्देशन से भिक्त में लगा रहता है उसे ही भगवान् का साक्षात्कार हो पाता है। ब्रह्मसंहिता में (५.३८) कहा गया है—प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति—यदि किसी ने भगवान् के प्रति दिव्य प्रेमाभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वह रं अपने भीतर तथा वाहर भगवान् गोविन्द को देख सकता है। इस प्रकार वे सामान्यानों के लिए दृश्य नहीं हैं। यहाँ पर कहा गया है कि यद्यपि भगवान् सर्वव्यापी हैं और सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, किन्तु वे भौतिक इन्द्रियों द्वारा कल्पनीय नहीं है। इसका संकेत अव्यक्तमूर्तिना शब्द द्वारा हुआ है। भले ही हम उन्हें न देख सकें, किन्तु वास्तिवकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जा चुका है, सम्पूर्ण दृश्य जगत् उनकी दो विभिन्न शक्तियों—परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक शक्ति—का संयोग मात्र है। जिस प्रकार सूर्यप्रकाश सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में फैला रहता है उसी प्रकार भगवान् की शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तुएँ उसी शक्ति पर स्थित हैं।

फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं "मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझमें है तो भी मैं पृथक् हूँ।" उदाहरणार्थ, राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है, विभिन्न सरकारी विभाग राज्य की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राज्य की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की शक्ति पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यह आशा नहीं की जाती

कि वह प्रत्येक विभाग में स्वय उपस्थित होगा। यह एक मोटा सा उदारहण दिया गया। इसी प्रकार हम जितने स्वरूप देखते है और जितनी भी बस्तुएँ इस लोक में तथा परलोक में विद्यमान है वे सब भगवान् की शक्ति पर आश्रित है। सृष्टि की उत्पत्ति मगवान् की विभिन्न शक्तियों के विस्तार से होती है और जैसा कि भगवर्गीता में कहा गया है—विष्टम्याहमिद कृत्सम्—वे अपने साकार रूप के कारण अपनी विभिन्न शक्तियों के विस्तार से मर्वत्र विद्यमात है।

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्।

भूतभृत्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन ॥५॥

न-कभी नहीं, च-भी, मत्-स्थानि-मुझमे स्थित, भृतानि-सारी सृष्टि, पश्य-देखो, मे-मेरा, योगम् ऐरवरम्-अकल्पनीय योगशक्ति, भृत-भृत-समस्त जीवों के पालक, न-नहीं, च-भी, भृत-स्थ-जगत मे, मम-मेरा, आत्मा-स्व, आत्म, भृत-धावन-समस्त ससार का ग्रोत।

#### अनुवाद

तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएँ मुझमें स्थित नहीं रहतीं। जरा, मेरे योगऐश्वर्य को देखो। यद्याप में समस्त जीवों का पालक (भर्ता) हूँ और सर्वत्र व्याप हुँ, लेकिन में इस दृश्यजगत् का अश नहीं हूँ, क्योंकि में पृष्टि का कारणस्वरूप हूँ।

#### तात्पर्व

भगवान् का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आग्नित है (मत्स्थानि सर्वभूतानि)। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान् इस भौतिक जगत् के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी-कभी हम एटलस (एक ऐमन देवता) को अपने कथीं पर गोला उठाये देखते हैं, वह अत्याद्याय पक्ष लगाता है और इस विशाल पृष्वीलोक को घाएण किये हता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए विसमें कृष्ण इस स्वित ब्रह्मण्ड को धारण किये हुए हों। उनका (कृष्ण) कहना है कि यद्याप सारी वस्तुएँ उन पर दिकी है, किन्तु वे पृथक् छते है। सारे लोक अन्तरिक्ष में तैर रहे है और यह अन्तरिक्ष पर्यमुचर की शक्ति है। किन्तु वे अन्तरिक्ष से पित्र है, वे पृथक् स्थित है। अत भगवान् कहते हैं "यद्यपि ये सब पित्र पदार्थ मेरी अकल्पनीय शक्ति पर स्थित है, किन्तु भगवान् के रूप में उनसे पृथक् रहता है।" यह भगवान् का अविन्त्य ऐश्वर्य है।

वैदिककोश निरुक्ति में कहा गया है—युन्यतेऽनेन दुर्यटेषु कार्येयु—मामेरवर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अविन्त्य आश्वर्यवनक लीलाएँ कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका सकत्य स्वय एक तय्य है। भगवान् को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। किन्तु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से सम्पन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान् इसी तथ्य को समझाते हैं: यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन तथा धारणकर्ता हैं, किन्तु वे इस सृष्टि को स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वे परमात्मा हैं। साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं, किन्तु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत् से भिन्न हैं तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम् ऐश्वर्यम् अर्थात् भगवान् की योगशक्ति कहा गया है।

## यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय।।६।।

यथा—जिस प्रकार; आकाश-स्थित:—आकाश में स्थित; नित्यम्—सदैव; वायु:—हवा; सर्वत्र-गः—सभी जगह बहने वाली; महान्—महान; तथा—उसी प्रकार; सर्वाणि भूतानि—सारे प्राणी; मत्-स्थानि—मुझमें स्थित; इति—इस प्रकार; उपधारय—समझो।

अनुवाद

जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझमें स्थित जानो।

## तात्पर्य

सामान्यजन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान् पर किस प्रकार आश्रित है। किन्तु भगवान् उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान् अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु सबसे महान् अभिव्यक्ति है। वायु की गित से प्रत्येक वस्तु की गित प्रभावित होती है। किन्तु वायु महान् होते हुए भी आकाश के अन्तर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र दृश्य जगतों का अस्तित्व भगवान् की परम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हमलोग प्रायः कहते हैं उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गितशील है, उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी

वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक् रहते हैं, जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है।

उपनिपदों में कहा गया है—यद्भीषा वात पवते—"वाषु भगवान् के भय से प्रवाहित होती हैं" (तैसिरीय उपनिषद् २८१)। बृहदारण्यक उपनिषद् में (३८९) कहा गाई—एत्त्र वा अक्षास्य प्रशासने गामिं प्रविद्धन्त मिन्नी तिष्ठत । "भगवान् तिष्ठत एतस्य वा अक्षास्य प्रशासने गामिं द्यावापृथिक्यौ विधृतौ तिष्ठत । "भगवान् की अध्यक्षता में परमादेश से चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक पूम रहे है।" ब्रह्मसहिता में (५५२) भी कहा गया है—

> थच्चक्षुरेप सविता सकलग्रहाणा राजा समस्तप्तरपूर्तिरशेपतेजा । यस्याज्ञया भ्रमति सम्भृतकालचक्रो गोविन्दमादि पुरुष तमह भजामि॥

यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान् का एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविन्द की परम इच्छा के अनुसार अपनी कश्या में यूसता रहता है। अत हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त है कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान् के चन्ना में है। इसकी व्याख्या इसी अध्याय के अगले रलोकों में की गई है।

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्॥७॥

सर्वभूतानि—सारे प्राणी, कौन्तेय—कुन्तीपुत्र, प्रकृतिय्—प्रकृति में, यान्ति—प्रवेश काते हैं, मामिकाय्—मेंग्रे, कल्य-श्रये—कल्यान्त में, पुर—फिर से, तानि—उन सक्ते को, कल्य-आदी—कल्य के प्रारम्भ में, विसृजामि—उत्पन्न करता हूँ, अहस्—में।

### अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र। कल्प के अन्त होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरम्म होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुन उत्पन्न करता हूँ।

### त्तात्पर्य इस दूश्यजगत का मुजन, पालन तथा सहार पूर्णतया भगवान् की परम इच्छा

पर निर्भर है। कल्पक्षये का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर। ब्रह्मा एक सौ वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे ४,३०,००,००,००० वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे तीस दिन तथा तीस रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे बारह महीने होते हैं। ऐसे एक सौ वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान् द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः जब दृश्यजगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एकोहं बहु स्याम्—यद्यपि मैं अकेला हूँ, किन्तु मैं अनेक हो जाऊँगा। यह वैदिक शक्ति है (छान्दोम्य उपनिषद् ६.२.३)। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारा दृश्य जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है।

## प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्।।८॥

प्रकृतिम्—प्रकृति; स्वाम्—मेरी निजी; अवष्टभ्य—प्रवेश करके; विसृजामि— उत्पन्न करता हूँ; पुनः पुनः—बारम्बार; भूत-ग्रामम्—समस्त सृष्टि को; इमम्—इस; कृत्स्नम्—पूर्णतः; अवशम्—स्वतः; प्रकृतेः—प्रकृति की शक्ति के; वशात्—वश में।

अनुवाद

सम्पूर्ण दृश्यजगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारम्बार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अन्त में विनष्ट होता है।

### तात्पर्य

यह भौतिक जगत् भगवान् की अपराशक्ति की अभिन्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्तत्व के रूप में प्रकट होती है जिसमें भगवान् अपने प्रथम पुरुष अवतार, महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणार्णव में शयन करते रहते हैं और अपनी श्वास से असंख्य ब्रह्माण्ड निकालते हैं और इन ब्रह्माण्डों में से हर एक में वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्माण्ड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आपको क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाता है। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान् प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं।

जहाँ तक जीवात्माओं का सम्बन्ध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किये जाते हैं और वे अपने-अपने पूर्वकर्मों के अनुसार विभिन्न योनियाँ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत् के कार्यकलाप प्रारम्भ होते हैं। विभिन्न जीव-योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारम्भ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियाँ क्रमश विकसित होती है। सांधे की सांधे योनियाँ ब्राह्मण्ड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पश्च पक्षी—ये सभी एकसाथ उत्पन्न होते है, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवो की जो जो इच्छाएँ भी वे पुन प्रकट होती है। इसका स्पष्ट सकेत अवश्य शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से होई स्पीकार नहीं एता। पूर्व पूर्ण में वे जिमा जिस अवस्था में थे, वे उस-उस अवस्था में पुन प्रवट हो जाते हैं और यह सब भगवान् की इच्छा से ही सम्पन्न होता है। यहां भगवान् की अचित्त्य शांक है। विभिन्न योगियों को उत्पन्न करने के बाद उनसे भगवान् का कोई ना ही। सहीं एक जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की इचिया को पूप करने के उद्देश्य से की जाती है। अत भावान् इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते है।

### न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मस्॥९॥

न—कभी नहीं, च—भी, माम्—पुत्रको, तानि—वे, कर्माणि—कर्म, निवधनिन— बौधते है, धनक्कय—हे धन के विजेता, उदासीन-वत्—निरोक्ष या तटाय की तरह, आसीनम्—स्थित हुआ, असक्तम्—आसिकरहित, तेषु—उन, कर्मसु— कार्यों में।

### अनुवाद

हे धनझप! ये सारे कर्म मुझे नहीं वांध पाते हैं। मैं उदासीन की माँति इन सारे कर्मों से सदैव विरक्त रहता हैं।

#### तात्पर्य

इस प्रसा में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के गास कोई काग नहीं है। वे अपने वैकुण्डलोक में सदैव व्यस्त एते है। अहमसहिता में (५ ६) कहा गया है—आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागम — वे सत्त दिव्य आन्दानम आध्यात्मिक कार्यों में तत रहते हैं, किन्तु इन कार्गों से उनवा कोई सार्यक्त नहीं रहता। सो भीतिक कार्यं उनकी विभिन्न सार्कियों द्वार सम्पन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भीतिक कार्यों के पति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत् कहा गया है। यदापि छोटे से छोटे भीतिक कार्य पर उनका नियन्त्रण रहता है, किन्तु वे उदासीनवत् स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायात्स्य के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, वो अपने आसन पर वैठा रहता है उसके आदेश से अनेक तारह में या पटती रहती है—किसी को फाँसी दी उसके आदेश को कारावास की सजा गिलती है, तो किसी को प्रदूष घनपशि पिलती है, तो भी वर उदासीन रहता भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदान्तसूत्र में (२.१.३४) यह कहा गया है—वैषम्यनैर्घृण्ये न—वे इस जगत् के द्वन्द्वों में स्थित नहीं हैं। वे इन द्वन्द्वों से अतीत हैं। न ही इस जगत् की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्वकर्मों के अनुसार विभिन्न योनियाँ ग्रहण करते रहते हैं और भगवान् इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते।

## मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते॥१०॥

मया—मेरे द्वारा; अध्यक्षेण—अध्यक्षता के कारण; प्रकृति: —प्रकृति; सूयते—प्रकट होती है; स—सहित; चर-अचरम् जड़ तथा जंगम; हेतुना—कारण से; अनेन—इस; कौन्तेय—हे कुन्तीपुत्र; जगत्—दृश्यजगत; विपरिवर्तते—क्रियाशील है।

अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र! यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसके शासन में यह जगत् बारम्बार सृजित और विनष्ट होता रहता है।

## तात्पर्य

यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत् के समस्त कार्यों से पृथक् रहते हैं, किन्तु इसके परम अध्यक्ष (निर्देशक) वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छा हैं और इस भौतिक जगत् की आधारभूमि स्वरूप हैं, किन्तु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भगवद्गीता में ही कृष्ण यह भी कहते हैं "मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का जनक हूँ।" जिस तरह जनक बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अन्तिम इच्छाओं तथा कर्मो के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान् इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरन्त ही सारी वस्तुएँ उत्पन्न हो जाती है। चूँकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, किन्तु भौतिक जगत् के प्राकट्य से उन्हें कुछ लेना-देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है—जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगन्धि पिलती रहती है, किन्तु फूल तथा सुगन्धि एक दूसरे से

विलग रहते हैं। ऐसा ही सम्बन्ध भौतिक जगत् तथा भगवान् के बीच भी है। बस्तुत भगवान् को इस जगत् से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किन्तु वे ही इसे अभने दृष्टिगत तथा विधान से उत्पन्न करते हैं। साराश के रूप में हम कह सकते है कि परमेश्वर की अभ्ययक्षत के बिजा प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। तो भी भगवान् समस्त कार्यों से पृथक् रहते हैं।

### अवजानन्ति मां मूढा मानुर्षी तनुमाश्रितम्। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्॥११॥

अवजातन्ति—उपहास करते है, मास्—मुझको, मेरा, मूढा —मूर्ख व्यक्ति, मानुषीम्—मनुष्य रूप में, तनुष्—शरीर, आश्चितम्—मानते हुए, परम—हिव्य, भाषम्—स्वभाव को, अजानन्त — जानते हुए, मम—मेरा, मुझे, भूत—प्रत्येक वस्तु, महा-इंश्वरम्—परम स्वामी।

### अनुवाद

जब मैं मनुष्य रूप में अवतित होता है तो मूर्ज मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिख्य स्थाधाव को नहीं जानते।

### सारपर्यं

इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगावान् मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किन्तु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। वो भगावान् सारे दृश्यकात का सूजन, पालन तथा सहार करता हो वह मनुष्य नहीं हो सकता तो भी ऐसे अनेक मूखें हैं को कृष्ण को एक शक्तिगाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुत वे आदि परमपुष्य हैं, जैसा कि ब्रह्मसहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है---ईश्वर परम कृष्ण।

ईश्वर या नियन्ता अनेक है और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते है। भौतिक जगत् में सामान्य प्रबन्ध कार्यों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक प्रचिव होता है, फिर उसके ऊपर मन्त्री तथा उससे भी ऊपर एष्ट्रपति होता है। इसमें से हर एक नियन्त्रक होता है, किन्तु एक दूसरे के हाथ नियन्तित होता है। अहससहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियन्ता है। निस्सन्देह भौतिक जगत् तथा वैकुण्डलोक दोनों में ही कर्द-कई निर्देशक होते हैं, किन्तु कृष्ण एस्म नियन्ता है (ईश्वर परम कृष्ण) तथा उनका शरीर सिब्बदानन्द रूप अर्थात् अभौतिक होता है।

पिछले श्लोकों में जिन अदमुत कार्यकलायों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा सम्पन्न नहीं हो सकते। उनका शरीर सिच्चदानन्द रूप है। यद्यांप वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किन्तु मूर्छ लोग उनका उपहास करते है और उन्हें व्यक्ति मानते हैं। उनका शरीर मानुषीम् कहलाता है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में फँसे हुए और अर्जुन के मित्र की भाँति सामान्य व्यक्ति बन कर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भाँति कर्म करते हैं, किन्तु उनका शरीर सिच्चदानन्द विग्रह रूप है। इसकी पृष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सिच्चदानन्द रूपाय कृष्णाय—मैं भगवान् कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सिच्चदानन्द रूप हैं (गोपाल तापनी उपनिषद् १.१)। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकं गोविन्दम्—आप इन्द्रियों तथा गायों के आनन्द स्वरूप गोविन्द हैं। सिच्चदानन्द विग्रहम तथा आपका रूप सिच्चदानन्द स्वरूप है। (गोपाल-तापनी उपनिषद् १.३५)।

भगवान् कृष्ण के सिच्चिदानन्द स्वरूप होने पर भी अनेक तथाकथित विद्वान् तथा भगवद्गीता के ऐसे टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुप करके उनका उपहास करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान् असाधारण व्यक्ति हो, किन्तु ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूढ़ कहलाता है क्योंकि मूर्ख पुरुप ही कृष्ण को सामान्य पुरुप मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसीलिए मानते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्मो तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्णज्ञान तथा आनन्द का प्रतीक है, वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूँकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए उनका उपहास करते हैं।

ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत् में भगवान् का अवतरण उनकी अन्तरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति (माया) के स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है (मम माया दुरत्यया), भगवान् का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यन्त प्रबल है, किन्तु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण के शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल संकता है तो भला परमेश्वर जो सम्पूर्ण दृश्यजगत का सृजन, पालन तथा संहारकर्ता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान् कृष्ण समस्त परमाणुर्भी तथा इस विराट ब्रह्माण्ड के नियन्ता किस तरह हो सकते हैं। वृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे अनन्त है तथा अणु को वस में कर सकता है। यद्यपि वे असीम तथा ससीम को नियन्त्रित करते हैं, किन्तु, वे इसे जगत् से विलग रहते हैं। उनके योगमैशंवरम् या अचिन्त्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एकसाथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक् रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग ाह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह

323

असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किन्तु जो शुद्धभक्त है वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान् है। अत वे पूर्णतया उनकी शाण में जाते हैं और कृष्ण की भक्ति मे अपने को स्त रछते हैं।

उनका वारण य जात है जार जूना का भारत में अपन का स्वर्ण हैंप में प्रकट होने संगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतोप्रदे हैं। किन्तु यदि हम भगवदगीता तथा श्रीमद्भागवत जैसे प्रामाणिक प्रयो का अनुशीसन कृष्णतत्त्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते है कि कृष्ण श्रीभगवान है। यद्यपि वे इस घरणाम में सामान्य व्यक्ति कि भीति प्रकट हुए थे, किन्तु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद्भागवत में (११२०) जब शीनक आदि मुनियों ने कृष्ण के कार्यकलार्गों के विषय में पछा तो उन्होंने कहा---

> कृतवान् किल कर्मणि सह रामेण केशव। अतिमर्त्यानि भगवान् गृद्धः कपटमानुषः॥

"भगवान् श्रीकृष्ण ने बलराम के साथ-साथ मनुष्य की भौति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानवीय कार्य किये।" मनुष्य के रूप मे भगवान् का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनप्य उन अलौकिक कार्यों को सम्पन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धरा पर कांके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता बसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे चार भुजाओं से युक्त थे। किन्तु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया--- बभूव प्राकृत शिशु (भागवत १०३ ४६)। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गये। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शारीर का एक गुण है। भगवरणिता के प्यारह अध्याय • में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना जतुर्भुन रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की (तेनैव रूपेण चतुर्भुनेन)। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करते पर उन्होंने पूर्व प्रमुख रूप धारण कर लिया (मानुव रूपस्)। भगवान् के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कृतिपय लोग, जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से

प्रभावित होते है, श्रीमद्भागवत के निम्नलिखित श्लोक (३ २९ २१) को यह कार्यकार हात है, अन्युकार्यक के निकासायक रहा के (१९६६) की बहे सिद्ध करने के लिए उद्युत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अह सर्वेषु भूतु भूतस्थावस्थित सदा—परिश्वा समस्त्र जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस रलोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ बक्रवर्ती ठानुर जैसे वैष्णव आवार्यों से ग्रहण करे, न कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनिपकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते है कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने परमात्मा स्वरूप भित्र अश में

स्थित हैं। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मन्दिर में भगवान् की अर्चामूर्ति. पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता वह वृथा ही मन्दिर में भगवान् की पूजा में लगा रहता है। भगवद्भक्तों के तीन प्रकार हैं, जिनमें से नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मन्दिर के अर्चाविग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं, अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को चाहिए कि चूँकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मन्दिर है, अतः इस प्रकार प्रत्येक जीव को नमस्कार किया जाय, जिसमें परमात्मा का वास है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मन्दिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूँकि भगवान् सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मन्दिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र हैं तो क्या वे मन्दिर या अर्चाविग्रह में नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरन्तर लड़ते रहेंगे, किन्तु कृष्णभावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान् हैं, किन्तु वे सर्वव्यापी हैं, जिसकी पृष्टि ब्रह्मसंहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृन्दावन है और वे वहीं निरन्तर वास करते हैं, किन्तु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने विस्तार द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत् में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं।

## मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥१२॥

मोघ-आशा—निष्फल आशा; मोघ-कर्माणः—निष्फल सकाम कर्म; मोघ-ज्ञानाः— विफल ज्ञान; विचेतसः—मोहग्रस्त; राक्षसीम्—आसुरी; आसुरीम्—गस्तिक; च—तथा; एव—निश्चय ही; प्रकृतिम्—स्वभाव को; मोहिनीम्—मोहने वाली; श्रिताः—शरण ग्रहण किये हुए।

अनुवाद

जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहमय अवस्था में उनकी मुक्ति-आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं।

## तात्पर्य

ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्णभावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किन्तु अन्तःकरण से वे भगवान् कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भिंत-परत-भगवर्षम जाग प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुग्यंकमों में लगे एडकर अन्ततोगत्वा इस भवजन्यन से मुक्त होना वाहते हैं, वे भी समस्त नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लीय कृष्ण पर हैसते हैं उन्हें आसुधी या नास्तिक समझना चाहिए। वेंसा कि सातवे अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुधी दुए कभी में कृष्ण की शाल में नहीं बाते। अत एएसस्य तक पहुँचने के उनके मानसिक विन्तन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कथाते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण समान है। ऐसी मिथ्या धाएणा के काएण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति ह्राय केवल आच्छादित हैं और ज्योंही वह मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अन्तर नहीं एह जाएणा। कृष्ण से समता का यह प्रयास प्रम के कारण निप्तल हो जाता है। इस प्रकार का आसुधी तथा नास्तिक ज्ञान-अनुशीलन सर्वेव व्यर्थ एहता है, इस स्लोक का यही सकेत है। ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान का अनुशीलन निपन्तन होता है।

अत भगवान् कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराप है। जो ऐसा करते हैं वे निरिचत रूप से मोहग्रस्त रहते है क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। *बृहद्विष्णु स्मृति* का कथन है—-

> यो बेति भौतिक देह कुष्णस्य परमातमन स सर्वस्माद् बहिच्चार्य शुतस्मातिविपानत मुख तस्याव लोक्यापि सर्वेल स्नानमान्येत

"जो कृष्ण को भौतिक मानता है उसे सृति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से बचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुँह देख ले तो उसे तुरन्त गगा स्नान करना चाहिए किससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हैंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईप्पा करते हैं। उनके भाग्य में जनम-जनमान्तर नास्तिक तथा असुर योनियों मे रहे आगा तिखा है। उनका बास्तिक झान सदैव के तिए अम में रहा आता है और घीर-घीर वे सृष्टि के महनतम अन्यकार में जाते हैं।"

अनुवाद

हे पार्थ! मोहमुक्त महात्माजन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णत: भक्ति में निमम रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान् के रूप में जानते हैं।

### तात्पर्य

इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता और यह होता कैसे है? इसकी व्याख्या सातवें अध्याय में की गई है—जो भगवान् श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुस्त ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्योंही कोई भगवान् का शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण जीव ज्योंही भौतिक प्रकृति के वशे से मुक्त होता है आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान् के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है।

महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भलीभाँति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष, समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्धभक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्धभक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों, यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्णभावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्णभावनामृत में निरन्तर भगवान् की अविचल सेवा में लगे रहते हैं।

# सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते।।१४॥

सततम्—निरन्तरः, कीर्तयन्तः—कीर्तन करते हुएः, माम्—मेराः, यतन्तः—प्रयास काते हुए; च-भी; दृढ-व्रताः संकल्पपूर्वक; नमस्यनाः नमस्कार काते हुए; च तथा; माम् मुझको; भक्त्या भक्ति में; नित्य-मुक्ताः सदैव रत रहकर; उपासते-पूजा करते हैं।

अनुवाद

वे महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए हुडसंकल्प के साथ क्रियास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्तिभाव से निरन्तर मेरी पूजा करते है।

#### तात्पर्य

सामान्य पुरप को रखर की मुहर लगाकर महातमा नही बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है—महातमा स्ट्रेस भगवान् कृष्ण के गुगों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण की महिमा के गायन में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों मे, वह निर्दिशयवादी नहीं होता। जब महिमा गायन का प्रश्न उठे तो मुज्य को चाहिए कि वह भगवान् के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुगों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशसा करते हुए एरमेश्वर का गुगान करे। उसे इन सारी वस्तुओं का गुणान करना होता है, अत महात्मा भगवान् के प्रति आसक्त रहता है।

जो ब्यक्ति परमेश्वर के निएकार रूप, ब्रह्मज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवदगीता में महापुरण नहीं कहा गया। उसे आगले ज्लोक में अन्य प्रकार से चुकारा गया है। महालमा सर्देव भक्ति के विविध कार्यों से, यथा विष्णु के सवण, कीर्तन में, ब्यस्त रहता है, जैसा कि शीमद्रमणवत में उक्केष्ठ है। यही भक्ति—प्रयण कीर्तन विष्णों तथा सम्रण है। ऐसा महात्मा अन्तत भगवान् के पाँच दिव्य रसो में से किसी एक रूप में उनका सात्रिष्य प्राप्त करने के लिए इंट्रव्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाए भगवान् कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्णभावनामृत कल्लाता है।

भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें टूटव्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस (जन्माष्टमी) पर उपवास करना। ये सारे विधि-विधान महान् आवार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाये गये है जो दिव्यलोक में भगवान् का सात्रिय्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महास्माजन इन विधि-विधानो का टूटता से पालन करते है। फलत उनके लिए वाज्यित फल की प्राप्ति निज्यत एकी है।

जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक मे कहा गया है, यह भक्ति सस्त तो है ही, इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पडती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्य, सन्यासी या ब्रह्मचाधी एहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह ससार में कही भी भगवान् की भक्ति करके वास्तव मे महात्या वन सकता है।

> ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्॥१५॥

ज्ञान-यज्ञेन—ज्ञान के अनुशीलन द्वारा; च—भी; अपि—निश्चय ही; अन्ये—अन्य; यजन्त:—यज्ञ करते हुए; माम्—मुझको; उपासते—पूजता है; एकत्वेन—एकान्त भाव से; पृथक्त्वेन—द्वैतभाव से; बहुधा—अनेक प्रकार से; विश्वतः मुखम्—विश्व रूप में।

अनुवाद

अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, भगवान् की उनके अद्वय रूप में विविध रूपों में तथा विश्व रूप में पूजा करते हैं।

## तात्पर्य

यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान् अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्णभावनामृत में रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किन्तु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का आर्त, अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में वर्णन किया जा चुका है। किन्तु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है—१) परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, २) परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले तथा ३) भगवान् के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से वे सबसे अधम हैं जो अपने आपको अद्वैतवादी मानकर जो अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईशपूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा हैं कुछ भी हो, ऐसा भाव प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्माण्ड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्माण्ड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्माण्ड भी भगवान् का एक स्वरूप है।

> अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हृतम्॥१६॥

अहम्—मैं; क्रतु:—वैदिक अनुष्ठान, कर्मकाण्ड; अहम्—मैं; यज्ञ:—स्मृति यज्ञ; स्वधा—तर्पण; अहम्—मैं; औषधम्—जड़ीबूटी; मन्त्र:—दिव्य ध्वनि; अहम्—मैं;

```
परम गुहा ज्ञान
```

अहम्—ौ, एव—निग्नय ही, आज्यम्—मृत, अहम्—ौ, अग्नि—अग्नि, अहम्—मै, हुतम्—आहुति, घेंट।

अनुवाद किन्तु में ही कर्मकाण्ड, में ही यह, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, , भागु न वर्ग नाम्यान्य के त्री आप्र तथा आहुति हैं। अतिपित्त दिव्य व्यति (पत्र), ची, अप्रि तथा आहुति हैं।

ज्योतिरोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अपित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया or regener on order क्ये में एक प्रकार की औषिप्र मात्रा जाता है, वह भी ाना नक, क्षात हुए दूज में जिन मन्त्रों का उच्चाएण किया जाता है दे भी रूपण है। यत्रों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुष्य से बनी अनेक रण प्राप्त के अपि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अपि पीच तत्वों में पार्थ वा राज वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसी शब्दों में, के एक है, अत वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसी शब्दों में, स पूज हैं, जहां बह कुम्म का मना बाहत कहा भी पूर्णकृष से कुर्णा है। वेर्ते के कर्मकाण्ड भाग में प्रतिपादित वैदिक यह भी पूर्णकृष से कुर्णा है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके िरा यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेदविहित यह सम्पन्न कर तिए हैं।

पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह।

वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च।।१७॥

चिता—चिता, अहम् की, अस्य इस, जगत बहाण्ड का, माता माता, धाता आश्रयदाता, पितामह बाबा, बेद्यम् जानने योग्य, पवित्रम् गृद्ध करने बाला, अकार अवार, ऋष्-ऋषेद, साम-सामवेद, यजु-यजुर्वेद,

एव-निर्चय ही, च-तथा।

में इस वहाण्ड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह है। में श्रेप (जानने र २४ ४०,००० वर्ग २५,००० वर्ग १५,००० वर्ग १५,०० वर्ग १५,० वर्ग १५ १५ वर्ग १५ वर्ग १५ वर्ग १५ वर्ग १५ वर्ग १५ वर्ग १५ वर्ग

मोर चराचर दृश्यजगत की अभिज्यिक कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापें के होती है। इस भौतिक जात में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह-तरह के 青 प our or रूप नामक अल्प न or स्वान्त्र आणि के अतिहित्त अस्य कुछ नहीं है। प्रमृति की सृष्टि में उनमें से कुछ जो हमारे माता, दिता के रूप में उत्पन्न होते है वे कृष्ण के अर्थ ही है। इस रतीक में आए पाता शब्द का अर्थ मृष्टा है। हमारे माता पिता न केवल कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके भी मृष्टा दादी तथा दादा भी कृष्ण हैं। वस्तुतः प्रत्येक जीव कृष्ण न्का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है, वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है, वह भी कृष्ण का अश, अत. कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मन्त्रों में ॐ शब्द जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य उच्चार ध्वनि है और कृष्ण भी कहलाती है। चूंकि चारो वेदों—ऋषेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ऑकार प्रधान है, अत इसे कृष्ण समझना चाहिए।

## गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः गरणं सुहत्। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्।।१८॥

गितः—लक्ष्यः भर्ता—पालकः प्रभुः—भगवानः साक्षी—गवाहः निवासः—धामः प्रारणम्—गरणः सुहृत्—घिनष्ट मित्रः प्रभवः—सृष्टिः प्रलयः—संहारः स्थानम— भूमि, स्थितिः निधानम्—आश्रयः विश्राम स्थलः वीजम्—वीजः कारणः अव्ययम्—अविनाशी।

## अनुवाद

मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, साक्षी, धाम, गरणस्थली तथा अत्यन्त प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाणी बीज भी हूँ।

## तात्पर्य

गित का अर्थ है गन्तव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं। लेकिन चरमलक्ष्य तो कृष्ण है. यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगित या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चन्द्रलोक, सूर्यलोक, इन्द्रलोक, महर्लोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। िकन्तु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं और नहीं भी हैं। ऐसे लोक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियाँ होने के कारण कृष्ण हैं, िकन्तु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभृति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुँचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुँचन। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुँचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊँची इमारत की चोटी तक एलीवेटर (लिपट) के द्वारा

पहुँचने की सुविधा हो तो फिर एक-एक सीढी करके ऊपर क्यो चढा जाय? सब कुछ कृष्ण की शिक्ष पर आग्नित है, अत कृष्ण की शिष्ण लिये विना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है, क्योंकि सब कुछ उन्हों का है और उन्ही की शिक्ष पर आग्नित है। प्रत्येक जीव के हृदय उन्हों का है और उन्हों की शाक्ति पर आग्नित है। प्रत्येक जीव के हृदय पर्वा होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा पर, देश या लोक जहाँ पर हम रह रहे हैं सब कुछ कृष्ण का है। शारण के लिए कृष्ण परम पानत्व्य है, अत मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कर्षों के विनाश के लिए कृष्ण की शारण श्रेष के विनाश के लिए कृष्ण की शारण और हो। चीकि कृष्ण की शारय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव है। चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परमिवता है, अत अगदि है। चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परमिवता है, अत कृष्ण हमारी उत्पत्ति है। उन्हों के उत्पत्ति के उत्पत्ति के उत्पत्ति है। उत्पत्ति है। अत कृष्ण सभी कारणों के शारवत कारण है।

### तपाम्यहमहं वर्ष निगृह्णाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश सदसच्चाहमर्जुन।१९॥

तपामि—ताप देता है, गर्मी पहुँचाता है, अहम्—मै, अहम्—मै, वर्षम्—वर्षा, निगृहणामि—ग्रहण किये रहता है, उत्सुजामि—भेजता है, च—तथा, अमृतम्— अमरत्व, च—तथा, एव—निञ्चय ही; मृत्यु—मृत्यु, च—तथा, सत्—आत्मा, असत्—पदार्थ, च—तथा, अहम्—मै, अर्जुन—हे अर्जुन।

### अनुवाद

हे अर्जुन ! मैं ही ताप प्रदान करता हैं और वर्षा को रोकता तथा लाता हैं। मैं अमृत हैं और साक्षात् मृत्यु भी हैं। आत्मा तथा पदार्थ (मत् तथा असत्) दोनों मुझी में है।

#### तात्पर्य

कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तिया से विद्युत तथा सूर्य क द्वारा ताप तथा प्रकाश दिरुद्धारते हैं। आप ऋतु म कृष्ण ही अपकारण म क्याँ उदी होत हेते और में ही वर्षा मनु में अनवात वर्षा की डाडी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन पूरान काती है वह कृष्ण है और अत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलन पूरान काती है वह कृष्ण है और अत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलन हो। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि पदार्थ तथा आत्मा में कोई अन्तर नहीं है अथवा दूसरे शब्दों में व पदार्थ तथा आत्मा दोनों है। अत कृष्णभावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु म कृष्ण के ही दर्शन करता है।

चूँकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त जगतों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है, एवं वृन्दावन में दो भुजावाले वंशी वादन करते श्यामसुन्दर रूप में उनकी लीलाएँ उनके भगवान् रूप की होती हैं।

> त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-मश्रन्ति दिट्यान्दिवि देवभोगान्॥२०॥

त्रै-विद्याः—तीन वेदों के ज्ञाता; माम्—मुझको; सोम-पाः—सोम रसपान करने वाले; पूत—पवित्र; पापाः—पापों का; यज्ञैः—यज्ञों के साथ; इष्ट्रा—पूजा करके; स्वः-गितम्—स्वर्ग की प्राप्ति के लिए; प्रार्थयन्ते—प्रार्थना करते हैं; ते—वे; पुण्यम्—पवित्र; आसाद्य—प्राप्त करके; सुर-इन्द्र—इन्द्र के; लोकम्—लोक को; अश्निन्त—भोग करते हैं; दिव्यान्—दैवी; दिवि—स्वर्ग में; भोगान्—देवताओं के आनन्द को।

अनुवाद

जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पापकर्मों से शुद्ध होकर पवित्र, इन्द्र के स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनन्द भोगते हैं।

### तात्पर्य

त्रैविद्याः शब्द तीन वेदों—साम, यजुः तथा ऋग्वेद का बताने वाला है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पण्डित हैं जो उनके अध्ययन के चरमलक्ष्य को नहीं समझते। इसीलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परमलक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरणकमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्धभक्ति करते हैं। भिक्त का सूत्रपात हरे कृष्ण मन्त्र के कीर्तन तथा साथ-साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाममात्र के छात्र हैं वे इन्द्र तथा चन्द्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्पष से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों, यथा महर्लोक, जनलोक, तपोलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुँच कर वहाँ इस लोक की तुलना में हजारों गुना अच्छी तरह

ाध्याय ९

इन्द्रियों की तुष्टि की जा सकती है।

ते तं भुक्तवा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।

त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना

गतागतं कामकामा लभन्ते॥२१॥ हे - वे, तम् - उसको, मुक्तवा - भोगकरके, स्वर्ग-लोकम् - स्वर्गको, विशालम् विस्ताः क्षीणे समाप्त हो जाने पर, पुष्पे पुष्पकर्मों के फला, मर्ख-लोकम् मुखुलीक में, विमानित नीव मिर्ले हैं, एवम स प्रकार, वर्षी नीते वेदे के; धर्मम् सिद्धान्तों के; अनुवपन्नाः पालनं काने वाले; गत-आगतम् मृत्यु तथा जम को, काम-कामा: - इन्द्रियमुख बाह्ने वाले; लमनो - प्राप्त काते हैं।

इस् प्रकार जब वे (उपासक) स्विगंक इत्रियमुख् को ग्रीग लेते हैं और कर करा के फल सीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्युलोक में पुन. लीट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धानों में दृढ़ खब्क इन्द्रियमुख की गवेपणा करते हैं उन्हें जन्म-मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है।

को स्वर्गलोक प्राप्त काता है उसे दीर्घजीवन तथा विक्यमुख की श्रेष्ट सुविधाएँ प्राप्त होती है, तो भी उसे वहीं सव नहीं रहने दिया जाता। पुण्यकमी के प्राप्त होता है, ता मा उल वहा स्वर्ग नहा एवं बाता। प्रथमका के फलों के क्षीण होने पर उसे पुन इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। जैसारास्य कि वेदानतस्य में झीत किया गया है, जिसने पूर्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया (जन्मारास्य कि वेदानतस्य में झीत किया गया है, जिसने पूर्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया (जन्मारास्य पत ) या जो समस्त कार्णों के कारण कृष्ण को नहीं समस्ता, जीवन के बामलस्य को नहीं प्राप्त कर पाता। वह बाएबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वीलोक भरत्याप प्राप्त अस प्रतास पर प्रतास पर प्रतास पर प्रतास के सामा पर प्रतास है। को कभी उसर काता है और कभी नीचे आता है। सामा यह है कि वह वैकुण्ठलोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्युलोक के बीच जन्म-मृत्यु चक्र में चूबता रहता है। अच्छा जागर प्रकार प्रभा प्रभुद्धांग्य के वाज अपने के लिए वेकुम्हलोक की प्राप्ति तो यह होगा कि सज्जियनन्त्रमय जीवन भोगने के लिए वेकुम्हलोक की प्राप्ति ... की जाय, क्योंकि वहीं से इस दुख्यय ससार मे लीटना नहीं होता।

अनन्याशिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाप्यहम्॥२२॥ अनुन्या-- जिसका कोई अन्य तस्य न हो, अनन्य भाव से, चिन्तपन्त-- चिन्तन कते हुए माम् मुझको; के जो; जना ज्यक्ति; पर्युपासते ठीक से पूर्वत क्रिया महा अधियुकातम् भक्ति में तीन मनुयों का; योग—आवश्यकताएँ; क्षेमम्—सुरक्षा, आश्रय; वहामि—वहन करता हूँ; अहम्—

अनुवाद

किन्तु जो लोग अनन्यभाव से मेरे दिव्यस्वरूप का ध्यान करते हुए निरन्तर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएँ होती हैं, उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ।

## तात्पर्य

जो एक क्षण भी कृष्णभावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह चौबीस घण्टे कृष्ण का चिन्तन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, वन्दन, अर्चन, दास्य, सख्यभाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान् के चरणकमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हें और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म-साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान् का सात्रिच्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान् के पास पहुँचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत्कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान् द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान् योग द्वारा पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्णभावनाभावित हो जाता है तो भगवान् उसे दुःखमय बद्धजीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं।

## येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्॥२३॥

ये—जो; अपि—भी; अन्य—दूसरे; देवता—देवताओं के; भक्ताः—भक्तगण; यजन्ते—पूजते हैं; श्रद्धया अन्विताः—श्रद्धापूर्वक; ते—वे; अपि—भी; माम्— मुझको; एव—केवल; कान्तिय—हे कुन्तीपुत्र; यजन्ति—पूजा करते हैं; अविधि-पूर्वकम्—त्रुटिपूर्ण ढंग से।

अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र! जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किन्तु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं।

## तात्पर्य

श्रीकृष्ण का कथन है ''जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे हाते हैं, वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते, यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है।''

उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों मे गा। न डालमर उसकी गतिग। तथा टहनियों में डालता है, तो वह ऐसा इसलिए ारता है वर्गोनि उसे पर्याप ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पाला नहीं हाता। इसी पनार शरीर के विभिन्न अगा की सेवा करने वा अर्थ है आमाशय में भोजा की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवानु नी सम्कार के निभिन भौभकारी तथा निर्देशक है। मनप्य को अधिकारियो या निर्देशन। द्वारा नही, अपित गरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी पकार हर एक भी परमेरार की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवानु वे सारे अधिकारी तथा निर्देशन स्वत प्रसन होगे। अधिकारी तथा विदेशक तो सरकार के पतिनिधि हाते है अत इन्हें गुप्त देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अतिधिगूर्ववम् कहा गगा है। दसर शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्भ पा। का संपर्श नहीं नाते।

अह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभ्रेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते॥२४॥

अहम--मै हि--निश्चित रूप मे सर्व--गगरा यज्ञाम--गन्ना हा भोक्ता—भोग करने वाला, च—तथा, प्रमु—ग्वामी एय—मी च- तथा म-नही तु-लेकिन, माम्-मुझको अभिजानित- जाता है तत्त्वा- गरता म, अत --अतएव च्यवन्ति--- वि गिरते है ते--न।

अनुवाद

में ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा रचायी है। अत जो सीग गेरी वाम्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचात्र पाते वे रीचे गिर जाते ŧΪ

### तात्पर्य

गरों यह स्पष्ट बन्हा गया है कि वैदिन साहित्य में भान पनता ने यज्ञ आग्नात ना आदेश है हिन्तु वस्तुत व सब धगजा हो ही पना करा वे लिमिस है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय ग यह स्पष्ट कथा रै कि मनुष्य हो चाहिए कि यज्ञ या विष्णु का परात्र करा व लिए री कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्ररूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशा रूप में विष्णु को पमत्र करने के लिए है। इसीलिए इम श्लोक में कृष्ण बहते है ''में सगस्त यज्ञो का भोत्का हूँ, क्योंकि ये पाग पशु हैं। विन्तु शह्पज्ञ इस तथ्य स अवगत न होने के कारण क्षणिक ताभ के लिए देनताआ 🗃 पूजते है। अत वे इस ससार में आ गिरते हैं और उहे जीया वा सक्य पाप्त गहीं हो पाता। यदि किसी वो अपनी इन्हम वी पूर्ति करा। हा ता अच्छा यही रोगा कि वह इसके लिए परमेश्या से पार्थमा रहे (यद्या। यह

शुद्धभक्ति नहीं है), और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा।

# यान्ति देवव्रता देवान्पितृन्यान्ति पितृव्रताः। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्॥२५॥

यान्ति—जाते हैं; देव-व्रता—देवताओं के उपासक; देवान्—देवताओं के पास; पितृन—पितरों के पास; पान्ति—जाते हैं; पितृ-व्रताः—पितरों के उपासक; भूतानि—भूत-प्रेतों के पास; यान्ति—जाते हैं; भूत-इज्याः—भूत-प्रेतों के उपासक; यान्ति—जाते हैं; भत्-इज्याः—भूत-प्रेतों के उपासक; यान्ति—जाते हैं; मत्—मेरे; याजिनः—भक्तगण; अपि—लेकिन; माम्—मेरे पास ।

अनुवाद

जो देवताओं की पूजा करते हैं, वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं, वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत-प्रेतों की उपासना करते हैं, वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं।

## तात्पर्य

यदि कोई चन्द्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गन्तव्य को संस्तुत विशिष्ट वैदिक नियमों का पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकाण्ड अंश दर्शपौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत-प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह अध्यात्म है, किन्तु ऐसे कार्यकलाप नितान्त भौतिकतावादी हैं। इसी तरह शुद्धभक्त केवल भगवान् की पूजा करके वैकुण्ठलोक तथा कृष्णलोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, तो फिर शुद्धभक्त कृष्ण या विष्णुलोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्यलोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्मज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए श्रीकृष्णभावनामृत आन्दोलन दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मन्त्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवद्धाम को वापस जा सकता है।

पत्रं पुष्पं फलं तीर्यं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपहृतमञ्जामि प्रयतात्मन.॥२६॥

तदह मक्त्युयहृताभुश्नाम प्रयतारमनः।।१२॥ पत्रम्-पती, पुष्पम्-पूर्त, कलम्-फत, तोयम्-जल, यः-जो कोई, मे--पुत्रको, भक्त्या--भित्रपूर्वक, प्रयच्छात--भेट करता है, तत्--वह, अहम्-भे, पतिः-उपहृतम्--भित्रभाव से अर्पित, अश्नामि--स्वीकार करता है, प्रयत-आत्मन---गुद्धचेतना वाले से।

### अनुवाद

यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल वा जल प्रदान करता है, तो मैं उसे स्वीकार करता हैं।

### तात्पर्य

नित्य सुख के लिए स्थायी, आनन्दमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्णभावनाभावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमाधिक में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किये बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान् का शुद्धभक्त हो। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी साल है कि यदि प्रेमपूर्वक एक पत्ती, भीड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान् उसे सहर्प स्वीकार करते हैं। अत किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्णभावनाभावित नहीं होना चाहेगा और सिच्चदानन्दमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा? कृष्ण को केवल प्रेमाधिक चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्धभक्त से एक छोटा सा पूल तक ग्रहण करते हैं। किन्तु अभक्त से वे कोई घेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं, तो भी वे अपने भक्त की भेट प्रेम तथा स्नेह के विनिभय में स्वीकार करते हैं। कृष्णभावनमृत विकसित करना जीवन का चरमलक्ष्य है। इस श्लोक मे भक्ति शब्द का उद्वेख दो बार यह पोपित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुँचने का एकसाप्त साधन है। किसी अन्य शर्त से, यथा ग्राहण, विद्वान, धनी या महान् विचास्क होने से, कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूलिसिद्धान्त है, जिसके विना वे किसी से बुख भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किये जा सकते। भक्ति कभी हैतुकी नहीं होती। यह शारवत विधि है। यर परमब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है।

यह बतलाकर कि वे ही एकमात्र भोक्ता आदि स्वामी और समस्त यज्ञ-भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं, अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुँचने के उद्देश्य से भगवद्भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह गवेपणा करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। कृष्ण को प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो, या उन्होंने न माँगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अण्डे भेंट नहीं किये जाने चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किये जाय और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अण्डे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अत्र, फल, दूध तथा जल—ये ही मनुष्यों के उचित भोजन हैं और भगवान कृष्ण ने भी इन्हों का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हों, वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे ता हम प्रेमाभक्ति नहीं कर सकेंगे।

तृतीय अध्याय के तेरहवें श्लोक में श्रीकृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्छिष्ट ही शुद्ध होता है, अतः जो लोग जीवन में प्रगित करने तथा भवबन्धन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अपित नहीं करते वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में, उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जिटलताओं में उन्हें बॉधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान् कृष्ण के चित्र या अर्चाविग्रह के समक्ष अपित करके तथा नतिशार होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुप्य जीवन में निरन्तर प्रगित करता है, उसका शरीर शुद्ध होता है और मित्तप्क के श्रेष्ठ तन्तु उत्पन्न होते हैं, जिससे शुद्ध चिन्तन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यन्त प्रेमपूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, किन्तु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है, वह है कृष्ण के प्रेमवश कर्म करना।

मायावादी चिन्तक इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वे तो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इन्द्रियरहित है। उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवद्गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चिरित्र का प्रमाण है। किन्तु वास्तविकता तो यह है कि भगवान् कृष्ण इन्द्रियों से युक्त हैं और यह कहा गया है कि उनकी इन्द्रियाँ परस्पर परिवर्तनशील हैं। दसरे शब्दों में एक इन्द्रिया

स्मी इंग्रिय का कार्य का सकती है। कृष्ण को पाप ब्रह्म कहने का आश्रय पूरा का प्रता का प्रता का प्रता का प्रता का प्रता का अध्य प्रता का प्रता का अध्य प्रता का प्रता का प्रता का सकता। यही है। इत्स्याहित होने पा उन्हें समस्त एवार्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। यहां हो। शुर्रप्रवाहत होन पूर्व उन्ह समस्त एववा स चुक्त नहां माना जा चन्नता। मतिवे अप्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्वापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपति करके करते हैं। अत यहाँ पर स्वापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपति करके करते हैं। भी भक्तों द्वारा भीजन अपित करते हुए भक्त का प्रमुख शब्द सुना कृष्ण के हारा भीजन करने तथा उसके स्वाद देने के ही समकत है। इस बात पर इसित्य यह देग होगा मधीक अपनी सर्वोच्च स्थिति के कार्य उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समस्य है। केवल भक्त ही जिना तर्क के यह समझ सकता है कि पछल भोजन का सकते है और उसका स्वाद से सकते है।

् यत्करोपि यदण्नासि यज्होषि ददासि यत्।

यत्तपस्यसि कीन्तेय तत्कुरुष्य मदर्पणम्।।२७॥ यत् जो कुछ, क्यांपि करते हो, यत् जो भी, अन्नासि छाते हो, यत् जो कुछ, जुरोप-अपित करते हो, ददासि-यन देते हो, यत् जो, तपस्यसि-तप उप, उप, प्रतिया है कुर्तीपुत्र, वत् वह, कुरुख को, मत् पुत्रको, कार्त हो, स्रोनेया है कुर्तीपुत्र, वत् वह, कुरुख को,

अर्पणम्—भेट रूप मे।

हे कुतीपुर। तम जो कुछ काते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अपित व प्रतामक : अर वर्ष क्षेत्र क

इस प्रकार यह प्रत्येक का क्तींब्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार काले काते हुए करो। कर प्रथार पर प्रथम था प्रथम र हमा को न मूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न मूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ाल पर 1971 वर्ग कर्म करना पडता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते. जीवन-निर्वाह के लिए कर्म करना पडता है और कृष्ण यहाँ पर अदेश देते. है कि हा व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित हिने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। अत अने बाहिए कि कृष्ण को अपित काराए कुछ न कुछ थाना पड़ता हा अत अस थाहए। कि कुष्ण का आपत भोजन के उच्छिए को प्रहण करें। प्रयोक व्यक्ति को उछ न कुछ आर्मित भोजन करें होते हैं, अत कृष्ण की सस्त्रित है, "क्षे मेरे हो करें" यहें अपुमान करते होते हैं, अत कृष्ण की सस्त्रित है, अत कृष्ण कहते हैं, अपने हैं। प्रयोक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अत कृष्ण कहते हैं, अपने हैं। प्रयोक व्यक्ति कुछ न कुछ होन देता है, अत जन्म ता अन्य आहे पर है कि अधिक घन का उपयोग श्रीकृष्णभावनामृत "यह पुत्रे दें" जिसका आर्थ यह है कि अधिक घन का उपयोग श्रीकृष्णभावनामृत अग्रेतन की उन्नि के लिए करो। अजरूत लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रिव दिवाते है, यशी इस गुग के लिए यह व्यवस्थातक नहीं है, किन्तु गरि कोई बोबीस घाटे हो कृष्ण का जप अपनी माला में को तो हुए निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है, जिसकी पुष्टि भगवद्गीता के छठे अध्याय में की गई है।

# शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥२८॥

शुभ—शुभ; अशुभ—अशुभ; फलै:—फलों के द्वारा; एवम्—इस प्रकार; मोद्यसे—मुक्त हो जावोगे; कर्म—कर्म के; वन्धनै:—वन्धन से; संन्यास—संन्यास के; योग—योग से; युक्त-आत्मा—मन को स्थिर करके; विमुक्त:—मुक्त हुआ; माम्—मुझे; उपैष्यसि—प्राप्त होगे।

अनुवाद

इस तरह तुम कर्म के बन्धन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यासयोग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे।

## तात्पर्य

गुरु के निर्देशन में कृष्णभावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभापिक शब्द युक्त-वैराग्य है। श्रीरूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है—

> अनासक्तस्य विषयान्यथार्हमुपयुञ्जतः। निर्बन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्त वैराग्यमुच्यते॥ (भक्तिरसामृत सिन्धु २.२५५)

श्रीरूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत् में हैं, तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बन्द नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दिये जायँ तो यह युक्तवैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों-ज्यों क्रमशः आत्म-साक्षात्कार की ओर प्रगित करता जाता है, त्यों-त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतएव अन्त में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्मज्योति से तदाकार नहीं होता, अपितु भगवद्धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उछेख है—माम् उपैप्यसि—वह मेरे पास आता है, अर्थात् मेरे धाम वापस आता है। मुक्ति की पाँच विभिन्न अवस्थाएँ हैं और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है, जहाँ से वह शरीर त्यागने के वाद भगवद्धाम जा सकता है और भगवान् की प्रत्यक्ष संगित में रह सकता

है।

जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत्सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति अपने को भगवान् की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अत वह जो कुछ करता है, भगवान् के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ करता ह, भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकामकर्पी या वेदवर्णित कर्तव्यो पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेदवर्णित कर्तव्यो को सम्पन्न करना अनिवार्य होता है। किन्तु शुद्धभक्त भगवानु की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी-कभी वेदो द्वारा अनुमोदित कर्तव्यो का विरोध करता है, जो वस्तुत विरोध नहीं है।

अत वैप्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्धभक्त की योजनाओ तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है--- ताँर वाक्य, क्रिया, मुद्रा वित्रेह ना बुझय (चैतन्यचरितामृत, मध्य २३३९)। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान् की सेवा मे रत है, या जो निरन्तर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाय, उसे ही पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवद्धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे है, उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है।

समोऽहं सर्वभूतेषु न में द्वेष्योऽस्ति न प्रिय:। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाप्यहम्।।२९॥ सम-समभाव, अहम्-मै, सर्व-भृतेषु-समस्त जीवो मे, न-कोई नही, मे—मेरा, द्वेच्य--प्रणास्पद, अस्ति-है, न--न तो, प्रिय-प्रिय, ये--जो, भजन्ति—दिव्यसेवा करते हैं, तु—लेकिन, माम्—मुझको, भक्त्या—भक्ति से, मयि-मुझमे है, ते-वे व्यक्ति, तेषु-उनमे, च-भी, अपि-निरचय ही, अहम--मै।

अनुवाद

में न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सर्वों के लिए समभाव हूँ। किन्तु जो भी भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझमें स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हैं।

### तात्पर्य

यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबी के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है तो फिर वे उन भक्तों में विशेष

रुचि क्यों लेते हैं, जो उनकी दिव्यसेवा में सदैव लगे रहते हैं? किन्तु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत् में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यन्त उपकारी हो, किन्तु तो भी वह अपनी सन्तानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान् का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का लेता है। भगवान् का कहना है कि प्रत्यक जाव, चोह वह जिस यान की हो, उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करते हैं। वे उस चादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जलवृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर, या जल में हो। किन्तु भगवान् अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उद्घेख हुआ है—वे सदैव कृष्णभावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरन्तर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्णभावनामृत यह पद ही बताता है कि जो लोग ऐसी भावनामृत में रहते हैं वे सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हों में स्थित हैं। भगवान् यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं—मिय ते अर्थात् वे मुझमें हैं। फलतः भगवान् उनमें भी हैं। इससे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् की भी व्याख्या हो जाती है—जो भी मेरी शरण में आ जाता है, उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान-प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान् दोनों भावित रहते हैं। जब हीरे को सोने की अँगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यन्त सुन्दर लगता है। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किन्तु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान् तथा जीव निरन्तर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव भगवान् की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भाँति दिखता है। भगवान् हीरे के समान हैं, अतः यह संयोग अत्युत्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त वन जाते हैं। यदि भगवान् तथा भक्त में आदान-प्रदान भाव न रहे तो सगुणवादी दर्शन ही न रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान-प्रदान का भाव नहीं मिलता, किन्तु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है।

प्रायः यह दृष्टान्त दिया जाता है कि भगवान् कल्पवृक्ष के समान हैं और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी माँगता है, भगवान् उसकी पूर्ति करते हैं। किन्तु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है और अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान् को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान् की विशेष कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान् के आदान-प्रदान भाव को कर्म के नियम के अन्तर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से सम्बन्धित रहता है जिसमें भगवान् तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवद्भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, यह तो उस अध्यात्मजगत का अंश है, जहाँ शाश्वत आनन्द तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है।

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव स मन्तव्य सप्यग्व्यवसितो हि से ॥३०॥

अपि भी, चेत् यदि, सु-दुगचार अर्थन गरित कर्म करने वाला, भारत भी, चेत् यदि, सु-दुगचार अर्थन गरित विवित्त हुए भारत नेवा करता है, माम् मेरी, अर्गन्य-भारक बिता विवित्त हुए भारत नेवा करता है, सु-विराज्य ही, सु-वह, स्वाप् भारत सम्पन् पूर्णतया, व्यवसित स्वत्य वाला, हि-निस्वय ही, स-नह।

अनुवाद अनुवाद विक्रम् विद्या कार्म भी कारता है, विक्रम् विद्या कार्म भी कारता है, विक्रम् विद्या जप प्राः जयम्पतम कम भा काता है, क्यांच वह भाव म ता सहता है तो उसे सामु प्राप्ता चाहिए क्योंकि वह अपने सकत्य में अडिग

सा श्लोक का मुद्राचार शब्द अत्यन महत्वपूर्ण है, अत हमें इसे ठीक से पर परामा था प्रदेशवार बाब्द अर्थन सहस्वरूग है, जे उसके के दुस्ता है तो उसके होते क्षण्या । । । । । वाथ भुज्य वह १६०१ ह ।। उसक छ अला। क कम हा। है प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार गरीर रह्मा करने या समझ रहता है। क्रमण पद्भ आर Ianiप स्वामायका । जस अकार सपर (वा करन पा समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह-तरह के कर्म करने होते क पाना प्रथम का भारतन काम का वाराप तरक-रास का काम होते हैं, जों है, उसी प्रकार से बर्ज जीवन के प्रसा में अर्जों के लिए कर्म होते हैं, जों ण, ज्या अकार स बढ जावन क असंग म भूता वा राज्य कम लाग है। कर्तव्यवद्ध कहताते हैं। इसके अतिराक्त, जो जीव अपनी आध्यात्मिक प्रकृति मार्च्य साज्यव्य कहलात ह। इसके आतासक्तं, वा वाय अपना आध्यात्पक प्रश्नात से पूर्वतिया भावित रहता है और कुष्णभावनापृत में या भावत्पक्ति में लाग ं के अपने लिए भी कर्म होते हैं, जी दिव्य कहताते हैं। ऐसे कार्य प्राः र, अस्म । ाराप् भा कम हात है, जो । प्रज्य कालागत है। एस काम उसकी स्थामायिक स्थिति में सम्पन्न होते है और शाहीय दृष्टि से भीति कहलाते हैं। उत्तरण त्यामाध्यक स्थात में सम्पन्न हात है आर शाहाय हां से साम कहतात है। यद असस्या में कभी भक्ति, तो कभी श्रांत की बर्ख सेवा, एक दुस्ते समान्य 01 बद्ध अवस्था व कमा भारत, ता कमा ग्रास का बद्ध सवा, एक दूसर के समान्तर चलती है। किन्तु पुत्र कभी-कभी वे एक दूसरे के विचारत हैं। के समान्तर चलती है। किन्तु पुत्र कभी-कभी वे एक दूसरे केल क तमारा प्रचला है। किंचु प्रक्रान्कमा थ एक दूसर क (बनात है) जाती है। जहाँ तक सम्भव होता है, भक्त सतक हिता है कि वह कोई ऐसा समें याने किल्लों जाता है। जहां तक सम्भव हाता है, मात सतक रहता है कि उसकी कार्य में की जिससे यह अनुसूर्ण स्थिति भी हो। वह जानता है कि उसकी स्थाप में की जिससे यह अनुसूर्ण स्थिति भी हो। वह जानता है कि उसकी स्थाप में की जानता है कि उसकी स्थाप स्याप स्थाप कर्म-सिद्धि असके कृषणमानतामृत की अनुमूति की प्रपति पर निर्मा करती है। कर्म-सिद्धि असके कृषणमानतामृत की अनुमूति की प्रपति पर निर्मा करती है। किन्तु कभी-कभी यह देखा जाता है कि कुम्मास्त्रमृत में दा व्यक्ति सामाजिक पार प्राचनकार पह दला बाता ह कि कृष्णभावनामृत न त ज्यात हा भीति है। किन्तु हा प्रकार के शिवक या समितिक हींट से निस्तीय कार्य कर बैठता है। किन्तु हा प्रकार के शिवक पा अनुनारक होट व लिन्द्रीय कांय को बंदता है। किन्तु देव अकार क वागक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद्मागवत में कहा गया है कि यहिं होने कर अयोग्य नहीं हो जाता। गाग म वह अवाच नहां हा जाता। श्रामद्रमावत व महा तो ते त्या है कोई व्यक्ति पतित हो जाय। किन्तु यदि भगवान की रूप से मा स्थाप नार ज्याल पात हा जाप, विन्तु वाद अगवार का हदज तवा प लाग प तो हदस में बात करने वाले भगवान अमे सुद्ध कर देते है और उस निद्धीय III अद्यं म बास करने बाल असवान् अस शुंख कर दत ह आर उस राज्यान कार्स के लिए हामा कर होते हैं। श्रीतक कल्पम् इतन प्रवल है कि भावान् कार्स के लिए हामा कर होते हैं। श्रीतक कल्पम् इतन अस्ति हैं न्य प्रभाप व्याप का प्रभाप है। विकास कृष्णमानगमुत की रेवा मे योगी भी कभी-कभी उसके जाल में आ फैसता है। वेलिस कृष्णमानगमुत की रेवा मे योगी भी कभी-कभी उसके जाल में तना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन रुक जाता है। सिलए भक्तियोग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से च्युत होने पर हँसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है ज्योंही भक्त कृष्णभावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसा आकस्मिक स्तन रुक जाता है।

अतः जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत में स्थित हैं और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मन्त्र का जाप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही दैववशात् उसका पतन क्यों न हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यन्त प्रभावात्मक हैं। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मन्तव्यः शब्द तो इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हँसता है तो वह भगवान् के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल भाव से भक्ति में तत्पर रहे।

नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है---

भगवित च हरावनन्यचेता भृशमिलनोऽपि विराजते मनुष्यः। न हि शशकलुषच्छिबिः कदाचित् तिमिरपराभवतामुपैति चन्द्रः॥

कहने का अर्थ यह है कि यदि भगवद्भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाय तो इन कार्यों को उन धव्बों की तरह मान लेना चाहिए, जिस प्रकार चाँद में खरहे के धव्बे हैं। इन धब्बों से चाँदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु-पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निन्दनीय नहीं बनाता।

\_किन्तु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भिक्त करने वाला भक्त सभी प्रकार के निन्दनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक सम्बन्धों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भिक्त तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोपणा है। जब तक मनुप्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता, तब तक अनेक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। किन्तु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। मनुप्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। यदि वह भिक्त के द्वारा अपना चित्र सुधार नहीं लेता तो उसे उच्चकोटि का भक्त

ाय ९ मानना चाहिए।

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा श्रष्ठच्छान्ति निगच्छति।

कीन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणञ्यति॥३१॥ क्षिप्रम्—गीप्रःभवति—वनजाताहे,धर्म-आत्मा—धर्मप्रायण,शश्वत् शान्तिम्— स्थायी शास्त्रिको, निगव्हति प्राप्तकाला है, कोत्तेय के कुर्तीपुत, प्रतिकातीहि , न्यापा साम्या का, मापक्काता मात्रा काराया ए, काराया क कुरतापुत्र , आत्रावाता है। व्योषित कर दो, न कभी नहीं, में नींग, भक्त मक्त, प्रमाश्यति मत्ता है।

वह तुत्त धर्मात्मा बन जाता है और स्थापी शान्ति को प्राप्त होता है। न्य प्रभा न्यामा वर्ग प्राप्ता र जार स्थापा सामा का अम हाता है। है कुन्तीपुर्व निंड होका घोषणा का दो कि मेरे मता का कर्षा विनाश

नहीं होता है।

इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। सातवें अध्याय मे भगवान कहते भूतका काई दूरण अथ नहां लगाना चाहिए। सातव अध्याय म भावान कहत है कि जो दुक्ती है, वह भावदेशक नहीं हो सकता। जो भावदेशक नहीं है कि जो दुक्ती है, वह भावदेशक नहीं हो सकता। ह । ज जा इन्यूया हे, वह मानवर्गक नहां हा स्वता। जा अनवर्गक नहां है, उसमें बोर्ड भी बोयावा नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संवोतवा है, असम काई भा बायता नहां ठाता। तथ अरु पठ उठता है। है जिस प्रकार अस्त या स्वेच्छा है निद्नीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति क्लिस प्रकार में उत्तर पा व्यच्या स मन्द्राय कमा म प्रवृत्त होन वाला व्यक्ति प्रकार में कहा हो सकता है? यह प्रवृत्त ठीक ही है। जैसा कि सातवे अध्याय में कहा हा सकता है। यह प्रश्न ठाक हा हा जला कि लाग अव्याप में कहा गया है, जो दुएतमा कभी भक्ति के पास नहीं कटकता, उसमें कोई सद्याज ाणा है, जा दुशासा कमा भाग क पास नहा फटकताः उसम काई सद्धाः मही होते। भागवत वे भी इसका उद्देख हैं। सामान्यतया नी प्रकार के भीति-कार्यों नहीं होते। भागवत वे भी इसका उद्देख हैं। सामान्यतया नी प्रकार के भीति-कार्यों नहा हात। भागवत म भा इसका उहाज हो सामान्यतया ना प्रकार के मुद्ध करते है. मुक्त रहने वाला भक्त अपने हत्य को धीतिक करमय से मुद्ध करते है. र ५० ५०२ कारण राज्य को अपने हस्य में बसाता है, फलते उसके सारे लगा होता है। वह भगवान को अपने हस्य में बसाता है, फलते उसके सारे राग कात का वह अपवार का अपन हर्ष म बसाता है, फरात असमें सार प्राप्ता कहमाप सुल जाते हैं। निरत्ता भगवार का चित्रन कहमें से वह खत निर्मा करमत तेथ आप हो जर्मा पूर्या वियान हूं कि यह आहे अपने उन्नत्य निर्माण करमत तैथ आप हो जरना पूर्या वियान हूं कि यह आहे आने उन्नत्य पुष्प वा जाता है। वदा क अनुसार एसा ।वधान ह कि बाद कोई अपन उन्नपद में नीवे गिर जाता है तो अपनी शुक्षि के लिए उसे शुक्ष अनुसान करने होते भे नीवे गिर जाता है तो अपनी शुक्षि के लिए उसे शुक्ष अनुसान करने होते है। किन्यु यहीं पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है, वर्गोंकि गुढि की क्रिया भावान् 61 I वन्तु यहा पर एसा काई प्रातबन्ध नहां है, क्यांक शुर्ख का प्रत्या कार्ति हिली का निस्तार स्माण करते हिन्ने से पहिले से अर्क के हर्ष्य में बलती हिली का निस्तार स्माण करते हिन्ने से पहिले से अर्क के हर्ष्य में री अत हो कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण हो हो हो पा हो पा पा 01 जा रूपण हा कृष्ण कृष्ण रूपण र हा र पण र पाप पण प्राम हो हो स्थापत्र का अनवात जग करना वाहिए। यह महा को आकासिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भीतिक वरूपणे से मुक्त हिगा।

मां हि पार्थ व्यपाश्चित्व येऽपि स्युः पापयोनयः। ह्यियो वैश्यास्तथा शृहास्तेऽपि वान्ति पर्ग गतिम्।।३२॥ माग्-मेरी; हि-सिर्वय ही, वार्थ-हे वृशापुत्र, व्यवाश्चित्य-राण ग्रहण करेंत,

नार्-नवः हः—नवस्ययं हो, याय—हं पृथापुने, व्यथाश्रयः—हाण प्रहण करके, वे—जो, अपि—भी, स्पु—हे, पाप-योनय—सिन्युल में उत्पन्न, सिय—

हियाँ; वैश्याः—वणिक लोग; तथा—भी; शृद्धाः—निम्न श्रेणी के व्यक्तिः; ते अपि—वे भी; यान्ति—जाते हैं: पराम्—परम; मितग्—्मन्तव्य को।

अनुवाद

हे पार्थ! जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं. वे भले ही निम्नजन्मा खी. वैषय तथा शृह क्यों न हों, वे परमधाम को प्राप्त करते हैं।

### तात्पर्य

शहाँ पर भगवान् ने स्पष्ट कहा है कि गक्ति में उन्न तथा निम्न जाति का भेद नहीं होता। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन होता है. किन्तु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता। सभी परमधाम के अधिकारी हैं। श्रीमद्गागवत में (२.४.१८) कथन है कि अधार गोनि नण्डाल तक भी शुद्ध भक्त के संसर्ग से शुद्ध हो जाते हैं। अतः भिक्त तथा शुद्ध भक्त हास परप्रप्रदर्शन इतने पबल हैं कि वहाँ ऊंचनीच का भेद नहीं रह जाता और कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है। शुद्ध भक्त की गरण गहण करके सामान्य में सामान्य व्यक्ति सुद्ध हो सकता है। शुद्ध भक्त की गरण गहण करके सामान्य में सामान्य व्यक्ति सुद्ध हो सकता है। श्रकृति के गुणों के अनुसार मनुणों को सात्विक (ज्ञात्वण), रजोगुणी (क्षत्रिय) तथा तामसी (वैश्य तथा शृद्द) कहा जाता है। इनसे भी निम्न पुरुष चण्डाल कहलाते हैं और वे पाणी कुलों में जन्म लेने वालों की संगति नहीं करते। किन्तु भक्तियोग इतना पजल होता है कि भगनद्भक्त समस्त निम्नकुल वाले व्यक्तियों को जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कराते हैं। यह तभी सम्भव है जब कोई कृष्ण की शरण में जान। जैसा कि व्यगाशित्न शब्द से स्चित है, मनुष्य को पूर्णतया कृष्ण की शरण गहण करती नाहिए। तब वह बड़े से बड़े जानी तथा योगी से भी महान् बन सकता है।

## किं पुनर्जाहाणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजरव गाम्।।३३॥

किम् नया. कितना; पुन: फिर; ब्राहाणा: जाहाण: पुण्या: भर्माता।; भक्ताः — भक्ताण; राज-ऋषयः साधु राजे; तथा—भी; अनित्यम् — गणनान; असुखम् दुःखमय; लोकम् — लोक को; इमम् इस; प्राप्य — प्राप्त करके; भजस्व — प्रेगामिक में लगो; माम् मेरी।

अनुवाद

फिर धर्मातमा, ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या है! अतः इस क्षणिक दुःखमय संसार में आकर मेरी प्रेगाभिक्त में अपने आपको लगाओ। पाप गृह्य ज्ञान

अध्याय ९

ताल्य ता भी यह सप्तार किसी के इस सप्तार में कई अणियों के लोग है, किन्यु तो भी यह सप्तार किसी के कुर तथा न पर आन्त्र कहां पा है अमित्यम् अमुख लोकम् यह तिल मुखम्य स्थान नहीं है। यहाँ साए कहां गया है अमित्यम् अमुख लोकम् यह त्यार प्रधनन त्या नका का वका त्यक कहा गया हु आसत्यम् असुय लाकम यह जात् अन्तिय तथा दुखमा है और किसी भी भने मुख्य के हमें लायक जगत आगत्य तथा दुध्यय ह आर किसा मा भल पुत्रय के एल लावक मही है। मात्राम् इस ससार को शिक्षक तथा दुखमय घोषित कर है है। ना रा नगभाप रत सतार का दाणक तथा दुखमय भाषत का ए हा कुछ दार्गतिक, विशेष रूप से मायावादी, करते हैं कि यह समार मिन्ना है, कुछ दासानक, विश्वय रूप स नावासाया, कारत है कि यह ससार मिथ्या नहीं है, किन्तु भगवरंगीता से हम यह जान सकते है कि यह ससार मिथ्या नहीं है,

मन्त्र क्षेत्र के अनित्व तथा मित्रा में अनत है। यह ससार अनित्य है, यह अनित्य है। अनित्व तथा मित्रा में अनत है। यह ससार अनित्य है, पठ जागत्प ठ। जागत्प ठवा भाष्या ५ जगार ठ। वह सप्तार उत्पाय है, किन्तु किन्तु एक दूसरा भी ससार है जो नित्य है। यह सप्तार दुखमय है, किन्तु

, प्रतार भारत तथा जागपूर्य वर्षे अर्जुन का जम्म राजीविंक्त में हुआ था। अत् भगवान उससे भी कहते अपूर्व का अन्य राजापकुल म इ.सा था। अत भगवार उसस भा कहत भू भू ते तेवा करो, और बीघ्र ही मेरे घाम को प्राप्त करो।" किसी को दूसरा ससार नित्य तथा आनन्दमय है। ह, मर्स सवा करा, आर आप्र हा मर धाम का प्राप्त करा। करा का भी का प्राप्त करा। करा का भी इस अंतित्य समसार में नहीं हिना चाहिए, क्योंकि यह दुखम्म है। प्रत्येक ना वर्ग ज्यानस्य सप्तसार न नहा रहना चाहिए स्वाम यह दुख्यम हा प्रस्का स्वाम को मानान के हुस्य हे त्याना चाहिए जिससे वह सहैव सुखे रह सके। भगवरमंक ही एकमात्र ऐसी विधि है, जिसके डाए सभी वर्गा के लोगो की सारी समस्याएँ सुलझाई जा सकती है। अत प्रत्येक व्यक्ति को कृष्णभावनामृत ना प्राप्त प्रश्निकार के स्वतंत्र व्याप्त विद्या स्वीकार करके अपने जीवन को सकल बनाना चाहिए।

प्रत्यना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु।

मामेविष्यसि युक्त्ववमात्मानं मत्परायणः॥३४॥ मत्-मना-सदैव मेरा विजन करने वाला, भव-होतो, मत्-मेरा, भक्त-भक्त, गर्मना स्थ्य गर । वनान कार्य वाला, सब लावा, मद नाम महाको, समस्या करो, सम् ग्रान्य, याक्षा अभासक, आम् मुत्रका, नमस्युर्व मस्वार क्या, सम्प्रम् पुत्रको, एव निरवय ही, एवसि याओरो, युक्ता होन, एवस इस प्रकार, आत्मानम्—अपनी आत्मा को, मत्-पावण —मी भक्ति मे अनुक्ता।

अनुवाद अनुवाद अपने मन को मेरे नित्य चित्तन में लगाओं, मेरे धक्त बनों, मुझे नमस्कार जग्न वन का वर जिल्ला खन्तन म लगाजा, वर मण बना, पुत्र तुम्बलार करो और मेरी ही पूजा करों। इस प्रकार मुझमें पूर्णतवा लीन होने पर

तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे।

इस श्लोक में म्पष्ट इंगित है कि इस कुन्मपग्रत भौतिक जाते में पुरका पर का एकमात्र साधन कृषणभावनमृत है। कभी कमी कमी मायता है। पन वा एकमात्र साधन कृषणभावनमृत है। कभी कमी कपी भावना है पर दा एकमात्र साध्य कृष्णभावनापुत हा कमान्कमा करार माध्यका है स्वार कथन का कि सारी अंक्ति भावान कृष्ण को समिति की जाती चाहि सार कथन का कि सारी अंक्ति भावान कृष्ण को समिति की जाता जाता रोहमारेड क्त अर्थ करते हैं। दुर्भाष्यवा ऐसे भावाका के स्वार्थ क्षण के अंग अक्षणित करते हैं जो सम्भव की है। ऐसे प्राप्तकार यह जानते कि कृष्ण के मन तथा कृष्ण में कोई अन्तर नहीं है। कृष्ण कोई सामान्य मनुप्य नहीं हैं, वे परमेश्वर हैं। उनका शरीर, उनका मन तथा स्वयं वे एक हैं और परम हैं। जैसा कि कूर्मपुराण में कहा गया है और भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी ने चैतन्यचरितामृत के अनुभाप्य में (पंचम अध्याय, आदि लीला ४१-४८) उद्धृत किया है—देहदेहीविभेदोऽयं नेश्वरे विद्यते कचित्—अर्थात् परमेश्वर कृष्ण में तथा उनके शरीर में कोई अन्तर नहीं है। लेकिन इस कृष्णतत्त्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक् वताते हैं। यद्यपि यह कृष्णतत्त्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किन्तु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं।

कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिन्तन करते हैं, किन्तु ईर्प्यावश, जिस तरह कि कृष्ण का मामा, राजा कंस करता था। वह भी कृष्ण का निरन्तर चिन्तन करता रहता था, किन्तु वह उन्हें अपने शत्रु रूप में सोचता था। वह सदैव चिन्ताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर दें। इस प्रकार के चिन्तन से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिन्तन करे। यही भक्ति है। उसे चाहिए कि वह निरन्तर कृष्णतत्त्व का अनुशीलन करे। तो वह उपयुक्त अनुशीलन क्या है? यह प्रामाणिक गुरु से सीखना है। कृष्ण भगवान् हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि उनका शरीर भौतिक नहीं है, अपितु सच्चिदानन्द स्वरूप है। इस प्रकार की चर्चा से मनुष्य को भक्त बनने में सहायता मिलेगी। अन्यथा अप्रामाणिक साधन से कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना व्यर्थ होगा।

अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए, उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम हैं। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मन्दिर हैं और वहाँ पर भिक्त का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्चाविग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्णभाव में पूर्णतया लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आवे। उसे श्रवण, कीर्तन आदि नवधा भिक्त में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भिक्त मानव समाज की चरम उपलिच्धि है।

भगवद्गीता के सातवें तथा आठवें अध्यायों में भगवान् की ऐसी शुद्ध भक्ति की व्याख्या की गई है, जो कल्पना, योग तथा कर्म से मुक्त है। जो पूर्णतया शुद्ध नहीं हो पाते वे भगवान् के विभिन्न स्वरूपों द्वारा यथा ब्रह्मज्योति तथा अन्तर्यामी परमात्मा द्वारा आकृष्ट होते हैं, किन्तु शुद्ध भक्त तो परमेश्वर की साक्षात् सेवा करता है।

कृष्ण सम्बन्धी एक उत्तम पद्य में कहा गया है कि जो व्यक्ति देवताओं

तात्पर्य पूर्ण हुआ।

808

की पूजा में रत है, वे सर्वाधिक अज्ञानी है, उन्हें कभी भी कृष्ण रूपी चरम

वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। हो सकता है कि प्रारम्भ में कोई भक्त नीचे गिर जाय, तो भी उसे अन्य सारे दार्शनिकों तथा योगियों से श्रेष्ठ मानना चाहिए।

जो व्यक्ति निस्तर कृष्ण भक्ति में लगा रहता है, उसे पूर्ण साधुपुरुष समझना चाहिए। उसके आकस्मिक भक्ति-विरुद्ध कार्य कम होते जाएंगे और उसे शीध्र ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। शुद्ध भक्त के पतन का कभी अवसर नहीं आता, क्योंकि भगवान् स्वय ही अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा करते है। अत बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्तियोग को ग्रहण करे और ससार में सुखपूर्वक जीवन बितावे। अन्ततोगत्वा उसे कृष्ण रूपी परम प्रसाद प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमहभगवदगीता के नवे अध्याय "पाम गुहा ज्ञान" का भक्तिवेदानत



## श्रीभगवान् का ऐश्वर्य

श्रीभगवानुवाच

भूय एव महावाहो शृणु मे परमं क्टा। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥

शीभगवान् उवाच-भगवान् न कहा, भूय--फिर, एउ--निशान ही महा बाहा-ने बलिष्ट भुजाओं वाले, भृ<del>णु-पुनो, मे-ने</del>ग परमम-पाम नत्त-गदश यत्—जो, ते—तुमको, अहम्—मै, प्रीयमाणाय—अपः॥ पिय माननः व्यक्ष्यामि— कहता है, हित-काम्यया-नुम्हारे हित (लाभ) ने तिए।

#### अनुवाद

शीभगवान् ने कहा हे महाबाह् अर्जुन! और आगे सुत्तो। चूँवि सुम मरे प्रिय सखा हो, अत में तुम्हारे लाभ क लिए ऐसा ज्ञान पदान करूँगा जो अभी तक मेरे हता बताये गये ज्ञान मे शेष्ठ होगा।

#### तात्पर्य

पराशर मुनि ने भगवार् शब्द की व्याख्या इस पनार नी है--जो पड्राग्यश गिक, यश धन, जार, सौन्दर्य तथा त्याग से युत्त है वह भगवार है। निय कृष्ण इस भएवाम में थे तो उत्से जहां यवचों वर अदर्गन किया था, अलव पाशर जैसे गुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप म स्वीकार विया है। अब अर्जुन वो कुण अपने ऐस्वर्यों तथा कार्य का और भी युद्ध द्वान पदा। उस रहे है। इसके पूर्व सातवें अध्याय से प्रारम्भ करने वे भगा। ग्रांकर्गों तथा उनने वार्य करने के विषय में बता चुके है। अब इस अध्याय में न अपा एपानी का वर्णन कर रहे है। पिछल अध्याय में उत्तेंग दृढ विश्वाग के माथ भूति स्थापित करने में अपनी शक्तियों के योगटान नी चर्चा की है। इस शहराय

में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं।

ज्यों-ज्यों भगवान् के विषय में कोई सुनता है त्यों-त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान् के विषय में श्रवण करे, इससे भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएँ तभी हो सकती हैं जब लोग सचमुच कृष्णभावनामृत के इच्छुक हों। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान् अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूँकि तुम मुझे अत्यन्त प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ।

# न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः॥२॥

न—कभी नहीं; मे—मेरे; विदु:—जानते हैं; सुर-गणा:—देवता; प्रभवम्—उत्पत्ति या ऐश्वर्य को; न—कभी नहीं; महा-ऋषय:—बड़े-बड़े ऋषि; अहम्—मैं हूँ; आदि:—उत्पत्ति; हि—निश्चय ही; देवानाम्—देवताओं का; महा-ऋषीणाम्—महर्षियों का; च—भी; सर्वशः—सभी तरह से।

अनुवाद

न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारणस्वरूप (उद्गम) हूँ।

## तात्पर्य

जैसा कि ब्रह्मसंहिता में कहा गया है, भगवान् कृष्ण ही परमेश्वर हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान् स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस क्षुद्रलोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्योंकर मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े-बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिन्तन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किन्तु जान नहीं पाये। श्रीमद्भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान् को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इन्द्रियाँ पहुँच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेपवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों

गुणों द्वारा स्पष्ट नहीं होता, या कि वे मनचिन्तन द्वारा कुछ कल्पना करते है, किन्तु इस तरह के चिन्तन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते है कि यदि कोई परमसत्य को जानना चाहता है तो, "लो, मै भगवान के रूप मे यहीं हूँ। मै परम भगवान् है।" मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिन्त्य भगवान् को साक्षात् रूप मे कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते है। वास्तव में हम सच्चिदानन्द रूप कृष्ण को तभी समझ सकते है, जब भगवद्गीता तथा श्रीमदभागवत में उनके बचनों को पढें। किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में ईरवर की अनुभूति उन्हें होती है, जो भगवान की अपरा शक्ति में है, किन्तु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूँिक अधिकाश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप मे नही समझ पाते, अत वे अपनी अहैतुकी कृपा से ऐसे चिन्तको पर दया दिखाने के लिए अवतरित

होते है। तो भी ये चिन्तक भौतिक शक्ति (माया) से कल्मपग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही भगत्कपा से समझ पाते है कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवद्भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह

श्रीभगवान् का ऐश्वर्य

अध्याय १०

883

नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते है और कृष्ण की अहैतुकी कृषा से ही उन्हें समझ पाते है। अन्य कोई उ हैं नहीं समझ पाता। अत बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते है कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते है।

### यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्। असम्पूढ स मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते।।३॥ य--जो, माम्-मुझको, अजम्-अजन्मा, अजादिम्-आदिरहित, च--भी, वेत्ति--जानता है, लोक--लोको का, महा-ईश्वरम्--परम स्वामी, असम्मूढ---

मोहरिहत, स-वह, मर्त्येषु-मरणशील लोगो मे, सर्व पापै-सारे पापकर्मी से, प्रमच्यते--- मक्त हो जाता है। अनुवाद

जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, केवल वही मनुष्यों म मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है।

तात्पर्य जैसा कि सातवें अध्याय में (७३) कहा गया है*—मनुष्याणा सहम्रे*षु कश्चिद्यति सिद्धये—जो लोग आत्म-साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते है, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ो सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है,

जिन्हें आत्म-साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। किन्तु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है, जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान हैं, प्रत्येक वस्तु के स्वामी, अजन्मा हैं, वही आध्यात्मिक रूप से साक्षात्कार करने में सफल होता है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पापकर्मों से मुक्त हो पाता है।

यहाँ पर भगवान् को अज अर्थात् अजन्मा कहा गया है, किन्तु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं, जिन्हें अज कहा गया है। भगवान् जीवों से भिन्न हैं, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मस्ते रहते हैं। वद्धजीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किन्तु भगवान् का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान् अपनी अन्तरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं हैं, अपितु पराशक्ति में रहते हैं।

इस श्लोक के वेति लोक महेश्वरम् शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान् कृष्ण इस ब्रह्माण्ड लोक के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी जगत् में उत्पन्न हुए, किन्तु कृष्ण अजन्मा हैं, फलतः वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बडे-बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं और चूँकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के म्रष्टा है, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं।

अतएव श्रीकृष्ण हर वस्तु से भिन्न हैं, जिसकी सृष्टि हुई है और जो उन्हें जान लेता है, वह तुरन्त ही सारे पापकर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पापकर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवदगीता में कहा गया है, उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं।

मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान् के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पापकर्मी से मुक्त है।

यदि कृष्ण देवकीपुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद्भागवत में भी की गई है—जब वे देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए।

कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। यह शुभ या अशुभ फलों से दूपित नहीं होता। यह जगत् में शुभ या अशुभ

वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक चग्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वय ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानते है। वास्तविक मगल तो पूर्णभक्ति और सेवाभाव से युक्त कृष्णभावनामृत .पर ही निर्भर करता है। अत यदि हम तिनक भी चाहते है कि हमार कर्म शुभ हो तो हमे परमेश्चर की आज्ञा म कर्म करना हागा। ऐसी आजा श्रीमदभागवत तथा *भगवद्गीता* उसे शास्त्रा से या प्रामाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। चूकि गुर भगवान् का प्रतिनिधि शता है, अत उसकी आज्ञा प्रत्यक्षत परमेरवा की आज़ा होती है। गुरु, शारा तथा साधु एक ही प्रकार से आज़ा देते है। इन तीनो स्रोतो में कोई विरोध नहीं होता। इम प्रकार से किये गये सारे वार्य इस जगत् के शुभागुभ वर्मपलों से मुक्त हाते है। कर्म मध्यत्र करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराम्य की होती है, जिस सन्यास कहत है। जैसा कि भगवद्गीता के छठे अध्याय के प्रथम ग्लाक में कहा गया है, जो भगवान् का आदेश मानकर काई कर्तव्य करता है और जो अपन कर्मफलो की शरण ग्रहण नहीं करता (अनाश्रित कर्मफलम्), वहीं असली सन्यामी है। जो भगवान् के निर्देशानुमार कर्म करता है वास्तव में सन्पासी तथा यागी वही है, कवल सन्यासी या छदा योगी के वेप मे रहने वाला व्यक्ति नही।

बुद्धिज्ञांनमसम्मोह. क्षमा सत्यं दमः शम.। सुखं दुःखं भयोऽभावो भयं चाभयमेव च।।४॥ अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयश.। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा.।।८॥

युद्धि—पुदि, ज्ञानम्—ज्ञान, असम्मोह—सन्देह से एहित, क्षमा—क्षमा, सस्यम्—सत्यता, दम —इन्द्रियनिग्रह, शम —मन का निग्रह, सुखम्—मुख, दु खम्—दु प, भव —जन्म, अभाव —मृत्यु, भयम्—इर, च—भी, अभयम्—निर्माहता, एव—भी, च—तथा, अहिसा—अहिसा, समता—ममभाव, तृष्टि—सत्यो , तप —तपन्या, दानम्—दान, यश्र—थश्र, अयश्र—अपयश, अपर्कीतं, भवान्—टाते है, भावा—प्रकृतियो, मूत्रानाम्—शीवा की, मत्त—मुद्रसं, एव—निरय्य ही, प्रथक्त-विधा—भिज्ञ क्षम् से व्यवस्थित।

#### अनुवाद

युद्धि, ज्ञान, सराय नथा मोह से मुक्ति, क्षमाचाल, मन्यता, इन्द्रियनिग्रह, मननिग्रह, मुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, घय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तय, दान, यरा तथा अपयश—जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है।

## तात्पर्य

जीवों के अच्छे या बुरे कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है।

बुद्धि का अर्थ है नीर-क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से सम्बन्धित होता है, यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अन्तर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्त्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है।

असम्मोह अर्थात् संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है, जब मनुप्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे-धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आँख मूँदकर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुप्य को सहिष्णु होना चाहिए और छोटे-छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम् का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। किन्तु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही-सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुप्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यदापि सत्य कभी-कभी अप्रिय होता है, किन्तु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की माँग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है।

दमः का अर्थ है कि इन्द्रियों को व्यर्थ के विषयभोग में न लगाया जाए। इन्द्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किन्तु अनावश्यक इन्द्रियभोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इन्द्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियन्त्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिन्तन में ही सारा समय न गँवाये। यह चिन्तन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाणपूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्रमर्मज्ञों, साधुपुरुषों, गुरुओं तथा महान् विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्णभावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम् है। इसी प्रकार दुखम् वह है जिससे कृष्णभावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्णभावनामृत के विकास के अनुकूल हो, उसे स्वीकार

अध्याच १०

करे और जो प्रतिकृत हो उसका परित्याग हो।

भव अर्थात जन्म का सम्बन्ध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवदगीता के प्रारम्भ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का अर्थ इस जगत् में शरीर धारण करना है। भय तो भविष्य की चिन्ता से उद्भूत है। कृष्णभावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवद्धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। किन्तु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निस्तार चिन्ताग्रस्त रहते है। यदि हम चिन्तामुक्त होना चाहते है तो मर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्णभावनामृत मे निरन्तर स्थित रहे। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद्भागवत में (११ २ ३७) कहा गया है--भय द्वितीयाभिनिवेशत स्यात्-भय तो भाया से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं, अपित भगवान के आध्यारिमक अशा है और जो भगवद्धिक में लगे हुए है, उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। यह भय तो उन व्यक्तियो की अवस्था है जो कृष्णभावनामृत में नहीं है। अभयम् तभी सम्भव है जब कृष्णभावनामृत मे रहा जाए।

अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यो को कष्ट न पहुँवाया जाय। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञो, समाजशास्त्रियो, परोपकारियो आदि द्वारा किये जाते है, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञो तथा परीपकारियो में दिल्यदृष्टि नहीं होती, वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिसा का अर्थ है कि पनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाय कि इस मानवदेह का पूरा-पूरा उपयोग हो सके। मानवदेह आतम-साक्षात्कार के हेतु मिली है। अत ऐसा कोई सस्था या सघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति न हो, मानवदेह के प्रति हिंसा करने वाले है। जिससे मनुष्यो के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो वहीं अहिसा है।

समता से रागद्वेष से मुक्ति घोषित होती है। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और न अत्यधिक देख हो। इस भौतिक जगत को रागद्वेय से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्णभावनामृत को सम्पन्न करने में अनुकूल हैं। कुण्णभावनामृत युक्त व्यक्ति को प्रतिकृत्व हो उसका त्याग कर दे। यही समता है। कुण्णभावनामृत युक्त व्यक्ति को न तो कुछ ग्रहण करना होता है, न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्णभावनामृत सम्पन्न करने में उनकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है।

तुष्टि का अर्ध है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य कार्क अधिवाधिक वस्तुएँ एकत्र करने के लिए उत्मुक न रहे। उसे तो ईरवर की कृपा से जो प्राप्त हो जाय, उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस् के अन्तर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि-विधानों का पालन करना होता है— यथा प्रातःकाल उठना और रनान करना। कभी-कभी प्रातःकाल उठना कप्टकारक होता है, किन्तु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कप्ट सहे जाते हैं वे तपस् या तपस्या कहलाते हैं। इसी प्रकार मास के अमुक-अमुक दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किन्तु कृष्णभावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कप्ट उठाने होते हैं। किन्तु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवण्यकता नहीं है। उसे किसी राजनैतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवद्गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है तथा किसी भी ऐसे कार्य से तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। किन्तु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह उन्नति कराने वाला है, अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है।

जहाँ तक दान का सम्बन्ध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का पचास प्रतिशत किसी शुभ कार्य में लगाएँ और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्णभावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं, अपितु सर्वोत्तम होता है। चूँकि कृष्ण अच्छे हैं इसीलिए उनका कार्य (निमित्त) भी अच्छा है, अतः दान उसे दिया जाय जो कृष्णभावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाय। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्मजिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानातीति ब्राह्मणः—जो ब्रह्म को जाने, वही ब्राह्मण है। इसीलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में संन्यासियों को भी दान दिये जाने का आदेश है। संन्यासी द्वार-द्वार जाकर भिक्षा पाँगते हैं। वे ऐसा धनार्जन के लिए नहीं, अपितु प्रचारार्थ करते हैं। वे द्वार-द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। चूँकि गृहस्थ गृहकार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को, कृष्णभावनामृत जगाने को, भूले रहते हैं, अतः यह संन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बन कर गृहस्थों के पास जाएँ और कृष्णभावनाभावित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जगे और मानव जीवन में जो करना है, उसे प्राप्त करे। संन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि प्रदान की जाती है, अतः संन्यासी, ब्राह्मण तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं ।

यरास को भगवान् चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि (यश) प्राप्त करता है, जब वह महान् भक्त हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्णभावनामृत में महान् बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव मे प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है।

ये सारे गुण ससार भर मे मानव समाज मे तथा देवसमाज मे प्रकट होते हैं। अन्य लोको मे भी विभिन्न तरह के मानव है और ये गुण उनमे भी होते हैं। तो, जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत में प्रमति करना चाहता है, उसमें कृष्ण से सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किन्तु मनुष्य को तो इन्हें अपने अन्तर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान् की सेवा ये लग जाता है वह भगवान् की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है।

हम जो कुछ भी अच्छा या बुस देखते है उसका मूल श्रीकृष्ण है। इस सप्तार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, जो कृष्ण में स्थित न हो। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि कस्तुएँ भिन्न रूप से स्थित है, किन्तु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएँ कृष्ण से ही उत्पन्न है।

महर्पयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा। मद्भावा मानसा जाता येथां लोक इमा प्रजा ॥६॥

#### अनुवाद

सप्तर्षिंगण तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु (मानवजाति के पूर्रज) सद मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने बाले सारे जीय उनसे अवतरित हुए।

#### तात्पर्य

भगवान् यहाँ पर ब्रह्मण्ड की प्रजा का आनुविशिक वर्णन कर रहे है। ब्रह्मा आदि जीव है, जिनकी उत्पत्ति परिभवत की हिरण्यगर्ध नामक शक्ति से हुई। ब्रह्मा से सात महर्षि वथा इनसे भी पूर्व चार महर्षि—सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कृमार—एव सारे पुत्र वब्द हुए। ये पन्नीस महर्षि ब्रह्मण्ड समस्त जोवो के प्रजापित कहलाते हैं। प्रत्येक ब्रह्मण्ड से असस्य ब्रह्मण्ड एवं लोक है और प्रत्येक त्रह्मण्ड से असस्य ब्रह्मण्ड एवं लोक है और प्रत्येक त्रह्मण्ड से असस्य ब्रह्मण्ड एवं लोक है और प्रत्येक त्रोक में माना योगियों निवास करती है। ये सव इन्हीं वन्वीसे प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृष्मा से एक हजार दिव्य वर्षों तक तपस्या

करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा से सनक, सनन्दन, सनातन तथा सनत्कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्तर्षि और फिर भगवान् की शक्ति से ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रिपतामह—पितामह का पिता (भगवद्गीता ११.३९)।

## एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः॥७॥

एताम्—इस सारे; विभूतिम्—ऐश्वर्य को; योगम्—योग-को; च—भी; मम्—मेरा; यः—जो कोई; वेत्ति—जानता है; तत्त्वतः—सही-सही; सः—वह; अविकल्पेन—निश्चित रूप से; योगेन—भक्ति से; युज्यते—लगा रहता है; न—कभी नहीं; अत्र—यहाँ; संशयः—सन्देह, शंका।

अनुवाद

जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।

### तात्पर्य

आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणिति है भगवद्ज्ञान। जब तक कोई भगवान् के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लगता। सामान्यतया लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान् हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान् है। यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर कैसे महान् हैं तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवद्भिक्त में लग जाता है। भगवान् के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। ऐसा वास्तविक ज्ञान भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों से प्राप्त किया जा सकता है।

इस ब्रह्माण्ड के संचालन के लिए अनेक देवता नियुक्त हैं, जिनमें से ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार तथा अन्य प्रजापित प्रमुख हैं। ब्रह्माण्ड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं और वे सब भगवान् कृष्ण से उत्पन्न हैं। भगवान् कृष्ण समस्त पितामहों के भी आदि पितामह हैं।

ये रहे परमेश्वर के कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यन्त श्रद्धा समेत तथा संशयरिहत होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान् की प्रेमाभक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की महानता को समझने में उपेक्षा भाव न बरते, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की श्रीभगवान् का ऐएवर्ष

अध्याय १०

\*

जा सकती है।

अहं सर्वस्य प्रथवो मतः सर्व प्रवर्तते।

इति मत्वा धजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥८॥ अहम् भी, सर्वस्य सबका; प्रभव उत्पति का कारण, मन पुत्रसे, जारूप , त्राप्त प्रवर्ता जरमूल होती है, इति इस प्रकार, मत्वा जानकर, सवम् ताप वर्तुः अवता अद्भूत श्रवा ६, इता इत अवार, सवा आवरः, सवस् नाम करते हैं, माम् मेरी, बुधा विद्वानका, बाव-समित्रता

अनुवाद अनुवाद मामल अध्यात्म तथा भौतिक जातों का कारण है प्रत्येक बस्तु गुझी म समात अध्यात्म तथा भागक अगता का कामण है, प्रस्यक वहतु मुझा से उदस्त हैं। जो बुद्धिमान यह जानते हूँ के नेरी प्रेमामिति में लगते अत्यन्त मनोयोग से। हैं तथा हुरव से भेरी पूरी तह पूजा में तत्वा होते हैं।

किस विद्वान ने बेदों का ठीक से आध्यम किया हो और भगवान चैतन की महापुरतों से ज्ञान प्राप्त किया हो तथा यह जानता हो कि इन उपदेशो का किस प्रकार अपयोग करना चाहिए, बही यह समझ सकता है कि भौतिक का 1998 अपना अपना करना चाहर, वहां यह समझ सकता है कि आतक तथा आध्यात्मिक कार्तों के मूल श्रीकृष्ण ही हैं। इस प्रकार के ज्ञान से वह ताना आजनात्मक कारता क पूरा आकृष्ण हा हा इस प्रकार क जान स वह भगवदमीति में स्थिर हो जाता है। वह व्यर्थ की रीकाओं से या मूखें के भगवदमातः न १६वर हा जाता ह। वह व्यय का टाकाआ स था भूख क ह्या कभी प्रथम नहीं होता। सांग्र बेहिक् साहित्य स्वीकार करता है कि कृष्ण हार कमा प्रवश्य गुरु होता। साथ वादक साहत्व स्वावार करता है। ज्यानतापनी ही प्रता, शिल तथा अन्य समस्त देवताओं के होते है। अर्थवर्वेद में (गोपासतापनी ा प्रथम, साव समा जन्म बन्नस व्यवसमा क प्रका है। अध्यवद में (गाभारतापना उपनिषद १२४) कहा गया है—यों ब्रह्मणा विद्याति दूर्व यो वे वेदास्त्र गाम्यति उपनिषद १२४) कहा गया है—यों ब्रह्मणा विद्याति दूर्व यो वे वेदास्त्र गाम्यति अभागपद १९३१ कारा गया छाल्या अध्यागा विषयाम रे या प्रमारय गावसी। सम कृष्ण — प्राप्तम से कृष्ण ने ब्रह्मा को केरों का ज्ञान प्रदान किया और स्म कुला — अस्म न कुला न अला का प्रचार किया। पुन नारावण उपनिवद में उन्होंने भूतकाल में वैदिक शन का प्रचार किया। पुन नारावण उपनिवद में ज्ञान क्षण्यात व वादक ज्ञान का प्रचार क्षणा पुन नारायण उपानयद म (१) कहा गया है—अध पुरुषों है व नारायणोऽसमयत प्रजा सुदेवेति—तव (1) कठा गण हर्णभय पुरुष ह व नारावणाउनस्थय अनः पुत्रपारण्याद भगतान् ने जीतो की सृष्टि करनी चाही। उपनिषद् मे आगे भी कहा गण है नगरावणाद् ब्रह्मा जायते नतस्यणाद् प्रजापति प्रजायते नातस्यणाद् इन्ह्रो जायते। नातस्यणाद् ह पराण अवना नामन्यपन्यपन का अवना नामनास्थानमान्त्र नातवण से इन्न ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नातवण से क्रनापित उत्पन्न होते हैं, नातवण से इन्न ब्रह्मा उत्पन्न होत है, नाववण स अनापात उत्पन्न होत है, नाववण से ही ग्राहर हरू तथा बारह और ओठ वर्स उत्पन्न होते है और नास्त्रण से ही ग्राहर हरू तथा बारह आर आठ वसु उत्पन्न हात ६ आर नारावण कृष्ण का ही विस्तार अंग है। आदित्व उत्पन्न होते हैं।" यह नारावण कृष्ण का ही विस्तार अंग है।

भाष अपन होता है क्यान है—ब्रह्मची देवलीपुत्र—देवकी पुत्र, कृष्ण, है भावार् बेदो का ही कथन है—ब्रह्मची देवलीपुत्र—रेवकी पुत्र, कृष्ण, है है (नारायण उपनियद ४)। तब यह कहा गया एको है नारायण असित ब्रह्म ्रात्रप्रभु उपापपप भाग प्रश्निक प्राप्ति के प्राप्ति मुद्देशानी नापी नामिसमी नेने द्यातामुखिती न नक्षत्राणि न सूर्य स्पृति के प्राप्ति र स्थान नाम नामका राज व्यावस्था र राज्यस्था र राज्यस्था र प्राच्या थी। न जाता थी, न चारण में केवल भगवान नासपण थे। न जाता थे, न ज्ञिता न आमि थी, न चारण

न नक्षत्र और सूर्य (महाउपनिपद् १)। महाउपनिपदों में कहा गया है कि शिवजी परमेञ्वर के मस्तक से उत्पन्न हुए। अतः वेदों का कहना है कि ब्रह्मा तथा शिव के म्रष्टा भगवान् की ही पूजा की जानी चाहिए।

मोक्षधर्म में कृष्ण कहते हैं—

प्रजापतिं च रुद्रं चाप्यहमेव सृजामि वै। तौ हि मां न विजानीतो मम मायाविमोहितौ॥

"मैंने ही प्रजापितयों को, शिव तथा अन्यों को उत्पन्न किया, किन्तु वे मेरी माया से मोहित होने के कारण यह नहीं जानते कि मैंने ही उन्हें उत्पन्न किया।" वराह पुराण में भी कहा गया है—

नारायणः परो देवस्तस्माज्जातश्चतुर्मुखः। तस्माद्रुद्रोऽभवदेवः स च सर्वज्ञतां गतः॥

"नारायण भगवान् हैं, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए।"

भगवान् कृष्ण समस्त पीढ़ियों के म्रोत हैं और वे सर्वकारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, ''चूँिक सारी वस्तुएँ मुझसे उत्पन्न हैं, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएँ मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है।'' कृष्ण से बढ़कर कोई परम नियन्ता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है, वह अपनी सारी शक्ति कृष्णभावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। उसकी तुलना में अन्य सारे लोग, जो कृष्ण को ठीक से नहीं जानते, मात्र मूर्ख सिद्ध होते हैं। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति को चाहिए कि कभी मूर्खो द्वारा मोहित न हो, उसे भगवद्गीता की समस्त अप्रामाणिक टीकाओं एवं व्याख्याओं से दूर रहना चाहिए और टुढ़तापूर्वक कृष्णभावनामृत में अग्रसर होना चाहिए।

## मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥९॥

मत्-चित्ताः—जिनके मन मुझमें रमे हैं; मत्-गत-प्राणाः—जिनके जीवन मुझ पर अर्पित हैं; बोधयन्तः—उपदेश देते हुए; परस्परम्—एक दूसरे से, आपस में; कथयन्तः—जातें करते हुए; च—भी; माम्—मेरे विषय में; नित्यम्—निरन्तर; तुष्यन्ति—प्रसन्न होते हैं; च—भी; रमन्ति—दिव्य आनन्द भोगते हैं; च—भी।

अनुवाद

मेरे शुद्धभक्तों के विचार मुझमें वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में वातें करते हुए परम सन्तोष तथा आनन्द का अनुभव काते है।

नात्पर्य

यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उद्घेख हुआ है वे निरन्तर भगवान् की दिच्य प्रेमार्भिक में रमें रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चाणकमलों से हटते नहीं। वे दिच्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों

का विशेष रूप से उद्वेख हुआ है। भगवद्भक्त परमेश्वर के गुणो तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निंग लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएँ निप्तर कृष्ण में निमन्न एहती है और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने मे आनन्दानुभव काते है। भक्ति की प्रारम्भिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनन्द उठाते है और परिपदायस्था में वे ईश्वर-प्रेम को प्राप्त होते है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करके वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते है, जो भगवद्याम में प्राप्त होती है। भगजान् चैतन्य दिख्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज योने से करते है। ब्रह्मण्ड के विभिन्न लोकों में असस्य जीव विचरण करते रहते है। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते है, जिन्हें शुद्धभक्त से भेट हो पाती है और भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदश है। यदि इसे जीव के हृदय में को दिया जाय और जीव हरे कृष्ण पन्न का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज फ्लीभत होता है, जिस प्रकार कि नियमित सीचते रहने से वृक्ष में फल लगते हैं। भक्ति रूपी आध्यात्मिक बुक्ष क्रमश बदता रहता है, जब तक यह ब्रह्मण्ड के आवरण को भेदकर स्वर्ग मे ग्राह्मज्योति तक नहीं पहुँच जाता। स्वर्ग मे भी यह बुक्ष तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर सेता, जिसे गोलोक वृन्दावन या कृष्ण का परमधाम कहते है। अन्ततीगत्वा यह वृक्ष भगवान् के चरणकमलो की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। ज्यों-ज्यों इस वृक्ष में क्रम से फूल तथा फ्ल आते हैं, त्यों-त्यों भक्तिरूपी वृक्ष में भी फल आते है और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत मे (मध्य लीला, अध्याव १९) भक्तिरूपी वृक्ष का विस्तार से नर्णन हजा है। वह बातवा नवा है कि कब पूर्ण क्य भगवान के बरणकारती की शाण प्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवादोम में लीन हो जाता है, तब वह एक क्षण भी परमेरवर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार कि मछली जल के जिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के समर्ग से दिव्यगुण प्राप्त कर लेता है।

शीमद्भागवत म भी भगवान् तथा उनके भक्तों के सम्बन्ध के विषय में ऐसी अनेर बन्धाएँ है। इसीलिए शीमद्भागवत भक्तो को अत्यन्त ग्रिव है। जैसा कि भागवत में ही (१२.१३ १८) वहा गया है—शीमद्भागवत पाण अमल यद्वैष्णवानां प्रियम्। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इन्द्रियतृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं रहता। श्रीमद्भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान् तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का वर्णन मिलता है। फलतः कृष्णभावनाभावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं, जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनन्द प्राप्त होता है।

## तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥१०॥

तेपाम्—उनको; सतत-युक्तनाम्—सदैव लीन रहने वालों को; भजताम्—भिक्त करने वालों को; प्रीति-पूर्वकम्—प्रेमभाव सहित; ददामि—देता हूँ; वुद्धि-योगम्— असली वुद्धि; तम्—वह; येन—जिससे; माम्—मुझको; उपयान्ति—प्राप्त होते हैं; ते—वे।

अनुवाद

जो प्रेमपूर्वक मेरी सेवा करने में निरन्तर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं।

## तात्पर्य

इस श्लोक में वुद्धि-योगम् शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान् ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विपयों के वारे में वता चुका और अब मैं तुम्हें बुद्धियोग की शिक्षा दूँगा। अव उसी बुद्धियोग की व्याख्या की जा रही है। जब कोई भगवद्धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्णभावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसकी यह कार्य बुद्धियोग कहलाता है। दूसरे शब्दों में, बुद्धियोग वह विधि है, जिससे मनुष्य भवबन्धन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्णप्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है, तो पथ पर मन्दगति से प्रगति करने पर भी अन्तिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है।

जब मनुप्य लक्ष्य तो जानता है, किन्तु कर्मफल में लिप्त रहता है, तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण हैं, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिन्तन का सहारा लेता है, तो वह ज्ञानयोग में लीन होता है। किन्तु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्णभावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है, तो वह भक्तियोगी या बुद्धियोगी होता है और यही पूर्णयोग है। यह पूर्णयोग ही जीवन की सिद्धावस्था है।

जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए तथा आध्यात्मिक सप्य से सम्बद्ध रहकर भी प्रपति नहीं कर पाता क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, तो कृष्ण उसके अन्तर से उपदेश देते हैं, जिससे वह सरलता से उन तक पहुँच सके। इसके लिए जिस पोज्यात की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्णभावनामृत मे निरन्तर रहकर प्रेम तथा भक्ति के साथ सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किन्तु प्रेमपूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म-साक्षात्कार के पथ पर प्रपति कर सके, किन्तु यदि वह एकनिष्ठ तथा भक्तिकार्यों मे रत रहता है, तो भगवान् उसे अवसर देते है कि वह उन्नति करके अन्तर मे उनके पास पहुँच जाय।

तेपामेवनुकम्पार्थमहमज्ञानजं

तमः।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता।।११॥

तेषाम्—उन पर, एक—निश्चय ही, अनुकामा-अर्थम्—विशेष कृता करने के लिए, अहम्—मै, अज्ञान-जम्—अज्ञान के कारण, तथ—अधकार, नाशयामि— दूर करता हूँ, आरम-भाव—उनके हृदयों मे, स्थ—स्थित, ज्ञान—ज्ञान के, दीपेन—दीपक हारा, भास्वता—चमकते हुए।

अनुवाद

मैं उन पर विशेष कृषा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के हारा अज्ञानजन्य अंथकार को दूर करता हूँ।

#### तात्पर्य

जब भगवान् चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामन्त्र के कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे, तो हजाये लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अस्थरन प्रभावशाली एव विद्वान प्रकाशानन्द सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी-कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते है कि भक्ताण अध्यकार में हैं और दार्शिक इष्टि से भोले-भाले भावुक है, किन्तु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बहे-बड़े विद्वान पुरुष है जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है। किन्तु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाये और यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अन्तर से कृष्ण स्वय उसकी सहायता करते हैं। अत कृष्णभावनामृत मे रत एकनिष्ठ भक्त इत्तरी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्णभावनामृत में रतकर भक्ति सम्यत्र करता रहे। वह वह पूर्ण कृष्णभावनामृत में रतकर भक्ति सम्यत्र करता रहे। वह पूर्ण कृष्णभावनामृत में रतकर भक्ति सम्यत्र करता रहे।

आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवैक्त के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है—जो लोग शुद्धभक्ति मे रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हों तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत न हों, किन्तु भगवान् उनकी सहायता करते हैं।

भगवान् अर्जुन को वताते हैं कि मात्र चिन्तन से परम सत्य भगवान् को समझ पाना असम्भव है, क्योंकि भगवान् इतने महान् हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है। भले हीं कोई लाखों वर्ष तक चिन्तन करता रहे, किन्तु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिन्त्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्धभक्त के हृदय में तो कृष्ण निरन्तर रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरन्त दूर हो जाता है। शुद्धभक्त पर भगवान् की यही विशेष कृषा है।

करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कल्मप के कारण मनुप्य का हृदय भौतिकता के मल (धूलि) से आच्छादित हो जाता है, किन्तु जब मनुप्य भक्ति में लगता है और निरन्तर हरे कृष्ण का जप करता है तो यह मल तुरन्त दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परमलक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिन्ता नहीं करता है. न ही उसे कोई और चिन्ता सताती है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भगवान् स्वतः सव कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवद्गीता का उपदेश सार है। भगवद्गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान् के शरणागत होकर शुद्धभक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान् अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है।

अर्जुन उवाच परं व्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्। पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्॥१२॥ आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा। असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥१३॥

अर्जुनः उवाच—अर्जुन ने कहा; परम्—परम; ब्रह्म—सत्य; परम्—परम; धाम—आधार; पवित्रम्—शृद्ध; परमम्—परम; भवान्—आप; पुरुषम्—पुरुष; गाश्व-तम्—आदि; दिव्यम्—दिव्य; आदि-देवम्—आदि स्वामी; अजम्—अजन्मा; विभुम्—सर्वोच्च; आहु:—कहते हैं; त्वाम्—आपको; ऋषयः—साधुगण; सर्वे—सभी; देव-ऋषि—देवताओं के ऋषि; नारदः—नारद; तथा—भी; असितः—असित; देवलः—देवल; व्यासः—व्यास; स्वयम्—स्वयं; च—भी; एव—निश्चय

#### ही, व्यवीपि--आप बता रहे है, मे--मुझको।

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परमधाम, परमपवित्र, परमहत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम् हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पृष्टि करते हैं और अब आप म्वय भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं।

#### तात्पर्यं

इन दो रलोको में भगवान् आधुनिक दार्सनिक को अवसर प्रदान करते है, क्योंिक यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के चार महत्वपूर्ण रलोको को सुनकर अर्जुन की सारी शकार्ष वाती रही और उसने परवाय के भगवान् स्वीकार कर लिया। उसने तुस्त ही उद्योप किया "आप पत्वाय है।" इसके पूर्व कृष्ण कह चुके है कि वे प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि काण है। प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान् से परम स्वतन्त्र मानते है। ऐसा अज्ञान भित्त करने से पूर्ण तरह मिट जाता है। भगवान् ने फिछले श्लोक में इसकी मूर्ण ब्यारान की है। अब भगवान्त्र से अर्जुन उहे एएमसत्य रूप में स्वीकार कर रहा है जो वैदिक अदियो के मर्चश अतुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सर्गा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चादुकारी करते हुए उन्हें परमसत्य भगवान् कह रहा है। इन दो श्लोको म अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। विदिक आदेशो इसकी पुष्टि करते है कि जो कोई परमेशचर की भित्त करते है, वहीं उहें समझ सकता है, उसते हैं हि ने हो इन शा कहें गई वहीं उहें समझ सकता है, उसते हैं। इन शा का को मह परमें से अर्जुन द्वारा करते हैं। इन हो इन शा कहें उन्हें समझ सकता है, उसते हैं। इन शा को भार प्राप्त करता है, अर्जुन द्वारा करते हैं। इन शा को अर्जुन हारा करें नहीं। इन शा को अर्जुन अर्जुन हारा करें कर है कि जो को इंग्रेस स्वता है। उसते हैं। इन शा को अर्जुन आ स्वता है। उन स्वता है। उन होते हैं।

केन उपनिपद में कहा गया है कि पदाहा प्रत्येक वस्तु के आग्नय है और कृष्ण पहले ही कह चुके है कि साधी वस्तुएँ उन्हीं पर आधित है। मुण्डक उपनिपद में पुष्टि की गई है कि किन परमेश्वर पर सब कुछ आग्नित है, उन्हें उनक चिन्तन में रत रहका ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निस्तर चिन्तन स्माणम् है, जो भक्ति की नव विधिया में से हैं। भिक्त के द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से एटकारा पा सकता है।

वदा म परमेश्वर को परम पिवा माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पिवा मानता है, वह समम्ब पापकर्मों से शुद्ध हो जाता है। भगवान की शरण में गये जिना पापकर्मों में शुद्धि नहीं हो पाती। अर्जुन द्वारा कृष्ण को परम पिवा कहना बेदसम्मत है। इसरी पुष्टि नारद आदि ऋषियो हारा भी हुई है।

क्ष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि वह निरन्तर उनका ध्यान करते

हुए उनसे दिव्य सम्बन्ध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व हैं। वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म-मरण से मुक्त हैं। इसकी पुष्टि अर्जुन ही नहीं, अपितु सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान् स्वयं भी चौथे अध्याय में कहते हैं, "यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, किन्तु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ।" वे परम पुरुष हैं, उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं और सब कुछ उन्हीं से उद्भूत है। ऐसा पूर्णज्ञान केवल भगवत्कृपा से प्राप्त होता है।

यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवद्गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परम्परा प्रणाली कहलाती है। परम्परा प्रणाली के बिना भगवद्गीता को नहीं समझा जा सकता। यह तथाकथित विद्यालयी शिक्षा द्वारा सम्भव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा का घमण्ड है वे वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है।

## सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव। न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः॥१४॥

सर्वम् सबको; एतत् इस; ऋतम् सत्य; मन्ये स्वीकार करता हूँ; यत् जो; माम् मुझको; वदिस कहते हो; केशव हे कृष्ण; न कभी नहीं; हि निश्चय ही; ते आपका; भगवन् हे भगवान्; व्यक्तिम् स्वरूप को; विदुः जान् सकते हैं; देवाः देवतागण; न न तो; दानवाः असुरगण।

अनुवाद

हे कृष्ण! आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ! हे प्रभु! न तो देवतागण, न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं।

## तात्पर्य

यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत् के तथाकथित विद्वानों का क्या कहना? भगवत्कृपा से अर्जुन समझ गया कि परमसत्य कृष्ण हैं और वे एक हैं। अतः अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवद्गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, भगवद्गीता के समझने की शिष्य-परम्पर का हास हो चुका था, अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनःस्थापना की, क्योंकि

वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अत जैसा कि गीतोपनियन् की भूभिका में हमने कहा है, भगवन्द्रीता का ज्ञान परम्परा-विधि से प्राप्त करने पर उसके सुगात के लिए अर्जुन को चुना भागा। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण कों, जिसने कृष्ण की सारी बाते मान लीं। तभी हम भगवन्द्रीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान् रूप में मान सर्वेगे।

### स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम। भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥१५॥

स्वयम्—स्वय, एव—निरचय ही, आत्मजा—अपने आप, आत्माजम्—अपने को, वेत्था—जानते हो, त्वय्—आप, पुरुष-उत्तम—हे पुरुपोत्तम, भूत-भावज—हे सबके उद्गाम, भूत-ईश—सभी जीवो के स्वामी, देव-देव—हे समस्त देवताओं के स्वामी, जगत्-पते—हे सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड के स्वामी।

#### अनुवाद

है परमपुरण, है समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्माण्ड के प्रभु । निस्सन्देह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अन्तरगारांकि से प्राप्तने वाले हैं।

#### तात्पर्य

प्रिमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुवासियों की भाति भित्त करने वालों की तरह भगवान के सम्पर्क में हहते हैं। आर्युपी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोध्य की भगवान से दूर हो जाए, परम पातक है और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवदगीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवदगीता कृष्ण की वाणी है और चुकि यह कृष्ण तत्वविद्यान है, अत इसे कृष्ण से ही समझन चाहिए, जैसा कि अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों से प्रहण नहीं करना चाहिए,

श्रीमदभागवत में (१२११) कहा गया है कि-

यदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ञानगद्वयम्। ब्रह्मेति यरमात्मेति भगवाननिति शब्दाते॥

परमसत्य का अनुभव तीन प्रकार से किया जाता है—निप्रकार ब्रख, अन्तर्वामी परमात्मा तथा भगवान्। अत परमसत्य के ज्ञान की अन्तिम अवस्था भगवान् है। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति, अथवा ऐसा मुक्त पुरुप भी जिसने निरकार ब्रख अथवा अन्तर्यांनी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान् को न समझ पाये। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवद्गीता के श्लोकों से जानें, जिन्हें स्वयं भगवान् ने कहा है। कभी-कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान् के रूप में या भगवान् के प्रमाण रूप में स्वीकार करते हैं। किन्तु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। इसीलिए अर्जुन उन्हें पुरुपोत्तम कहकर सम्वोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक हैं। इसीलिए अर्जुन उन्हें भूतभावन कहकर सम्वोधित करता है। यदि कोई उन्हें भूतभावन के रूप में समझ लेता है तो वह उन्हें परम नियन्ता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम रूप में भी उन्हें समझ लिया जाय तो वे प्रत्येक जीव के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। इसीलिए यहाँ पर उन्हें जगत्पित कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विपयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पदिचन्हों का अनुसरण करें।

## वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः। याभिर्विभूतिभिलोंकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥

वक्तुम्—कहने के लिए; अर्हसि—योग्य हैं; अशेषेण—विस्तार में; दिव्याः—दैवी, अलौकिक; हि—निश्चय ही; आत्म—अपना; विभूतयः—ऐश्वर्यं; याभिः—जिन; विभूतिभिः—ऐश्वर्यों से; लोकान्—समस्त लोकों को; इमान्—इन; त्वम्—आप; व्याप्य—व्याप्र होकर; तिष्ठति—स्थित हैं।

अनुवाद कृपा करके विस्तारपूर्वक मुझे अपने उन दैव ऐश्वयों को बतायें, जिनके

द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं।

## तात्पर्य

इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन अपने भगवान् सम्बन्धी ज्ञान से पहले से सन्तुष्ट है। कृष्ण कृपा से अर्जुन के पास अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान के अतिरिक्त मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ प्राप्त हो सकता है, वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान् के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्यजन तथा विशेषरूप से निर्विशेषवादी सर्वव्यापी भगवान् के विषय में चिन्तित रहते हैं। अतः अर्जुन श्रीकृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यागन रहते हैं। हम यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही इस तरह पुछ रहा है।

कथं विद्यामहं, योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया॥१७॥

कथम्—विस तरह, कैसे, विद्याम् अहम्—मै जान सर्वू, योगिन्—हे परस् योगी, स्वाम्—आपको, परिचित्तपन्—चित्तन कस्ता हुआ, केपु—िकस, केपु—िकस, च—भी, भावेपु—रूपो मे, चित्तप असि—आपका स्मरण किया जाता है, भगवन्—हे भगवान्, पद्मा—भेरे हुए।

#### अनुवाद

हे कृष्ण, हे एस्म योगी । मैं किस तरह आपका निस्तर चिन्तन करूँ और आपको केसे जानूँ? हे धगवान् । आपका स्मरण किन-किन रूपों में किया जाय ?

तात्पर्य

जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान् अपनी योगमाया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान् है, किन्तु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें समझ सके। अमुरों तथा नास्तिको सहित सामान्यजन कृष्ण को नही जान पाते, क्योंकि भगवान् अपनी योगमाया शक्ति से आच्छादित रहते है। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जनसामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे है। उच्चकोटि का भक्त कभी अपने ज्ञान के प्रति उतना चिन्तित नहीं रहता. जितना कि समस्त मानव जाति के ज्ञान के लिए रहता है। अत अर्जन वैष्णव या भक्त होने के कारण स्वेच्छा से सामान्यजनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। यह कृष्ण को जानवृथ कर योगिन कहकर सम्बोधित करता है, क्यांकि वे योगमाया शक्ति के स्वामी है, जिसके कारण वे सामान्यजन के लिए अप्रकट या प्रकट होते है। सामान्यजन जिसे कप्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निस्तर क्यों सोवेगा? वह तो भौतिक चिन्तन करता है। अर्जुन इस ससार के भौतिकताबादी लोगों की चिन्तन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। क्षेपु क्षेपु च भावेषु शब्द भौतिक प्रवृति के लिए प्रयुक्त है (भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु)। चूँकि भौतिकताचादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नही समझ सकते, अत उन्हें भोतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में वित्स प्रकार प्रकट होते हैं।

# विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्॥१८॥

विस्तेरण—विस्तार से; आत्मनः—अपनी; योगम्—गोगशक्ति; विभूतिम्—ऐश्वर्यं को; च—भी; जन-अर्दन—हे नास्तिकों का वध करने वाले; भूयः—फिर; कथय—कहें; तृप्तिः—तृष्टि; हि—निश्चय ही; शृण्वतः—सुनते हुए; न अग्ति—नहीं है; मे—मेरी; अमृतम्—अमृत को।

अनुवाद

हे जनार्दन! आप पुन: विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योगशक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द-अमृत को चखना चाहता हूँ।

## तात्पर्य

इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वागी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है—

> वयं तु न वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे। यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे॥

"उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरनार श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती। किन्तु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य सम्बन्ध रणाणित कर लिया है वे पद पद पर भगवान् की लीलाओं के वर्णन का आनन्द लेते रहते हैं। (श्रीमद्भागवत १.१.१९)। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के वारे में सुनना चाहता है।

जहाँ तक अमृत की बात है, कृष्ण सम्बन्धी कोई भी आख्यान अमृत तुत्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियाँ, कथाएँ तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न हैं क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किन्तु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी धकान नहीं आती। यही कारण है सारे विश्व का इतिहास भगवान् के अवतारों की लीलाओं के सन्दर्भों से पटा है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान् के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार वारम्वार पढ़ने पर भी विषयवस्तु नवीन वनी रहती है।

श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतय.।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥१९॥

श्रीभगवान् उवाध—भगवान् ने कहा, हन्त—हाँ, ते—तुमहे, कथविष्यापि— कहूँगा, दिव्या—दैवी, हि—निश्चय ही, आत्य-विभूतय—अपने एहवर्षों को, प्राधान्यत—प्रमुख रूप से, कुरुश्रेष्ठ—हे कुरुश्रेष्ठ, न अस्ति—नहीं है, अन्त—सीमा, विस्तरस्य—विस्तार की, पे—मेरे।

#### अनुवाद

श्रीभगवान् ने कहा हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य-मुख्य वैभवपुक्त रूपों का वर्णन करूंगा क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐरवर्ष असीम है।

#### तात्पर्यं

कृष्ण की महानता तथा उनके ऐरवर्ष को समझ पाना सम्भव नहीं है। जीव की इिंद्रयाँ सीमित है, अत उनसे कृष्ण के व्यापारों की समझता को समझ पाना सम्भव नहीं है। तो भी भक्तजर कृष्ण को वानने का प्रयास करते है, किन्तु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें समझ सकेगे। उन्हें कृष्ण के बृत्तान इतने आस्वाद्य है कि भक्तों के अमृत तुरूप प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तणा उनका आनन्द उठाते हैं। भगवान् के ऐरवर्षों तथा उनकी विविध शक्तियाँ की चर्चा चलाने में भक्तों को दिव्य आगन्द मिलता है, अत वे उनकी सुनते सहना और उनकी चर्चा चलाते सहना साहते हैं। कृष्ण जानते है कि सारे जीव उनके ऐरवर्ष के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलत वे अभनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों के ही वर्णन करते के लिए एजी होते हैं। प्राधान्यत शब्द अन्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान् के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते है, जबिक उनके स्वरूप अनन्त है। इन स्तक में प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते है, जबिक उनके स्वरूप अनन्त है। इन स्तक में प्रमुख विस्ति पान सम्भव नहीं है। इस स्तक में प्रमुख विभृति का सुचक है, जिनके हाण भगवान् सारे विस्त का नियन्त्रण करते है। अभावनेश में विभृति का अर्थ विलक्षण ऐरवर्ष है।

निर्विरोपवादी या सर्वेश्वस्वादी न तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्यों को समझ पाता है, न उनकी देवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा वैकुण्ड लोक में उनकी शक्तियों अनेक रूपों में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी राविरागी शक्ति का आशिक वर्णन किया गया है।

> अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। अहमादिश मध्यं च भूतानामन्त एव च॥२०॥

अहम्—मैं; आत्मा—आत्मा; गुडाकेश—हे अर्जुन; सर्वभृत—गगस्त जीव; आशय-स्थित:—हदय में स्थित; अहम्—मैं; आदि:—उद्गम; च—भी; मध्यम्—मध्य; च—भी; भृतानाम्—समस्त जीवों का; अन्तः—अन्त; एव—निश्चण ही; च—तथा।

अनुवाद

हे अर्जुन! मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही रामस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अन्त हूँ।

### तात्पर्य

इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ है, "निद्रारूपी अन्धकार को जीतने वाला।" जो लोग अज्ञान रूपी अन्धकार में सोये हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना सम्भव नहीं है कि भगवान किन-किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुण्ठलोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का सम्बोधन महत्वपूर्ण है। चूँकि अर्जुन ऐसे अन्धकार से ऊपर है, अतः भगवान् उससे विविध ऐश्वर्यो को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं।

सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अगने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्यजगत की आत्मा हैं। भौतिक सृष्टि के गूर्व भगवान् अगने गूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं, तब इसीसे सब सृष्टि होती है। अतः वे प्रधान महत्तत्व की आत्मा हैं। इस सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं होता, वास्तव में महाविष्णु सम्पूर्ण भौतिक शक्ति या महत्तत्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्माण्डों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थित के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। इसी प्रकार भौतिक जगत् का तब तक विकास नहीं होता, जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है—प्रकृत्यादि सर्वभूतान्तर्यामी सर्वशेषी च नारायणः—परमात्मा रूप में भगवान् समस्त प्रकटीभृत ब्रह्माण्डों में विद्यमान हैं।

श्रीमद्भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तन्त्र गें भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः—गगवान इस लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करता है—कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। ब्रह्मसंहिता में (५.४७) महाविष्णु या कारणोदकशायी विष्णु का वर्णन मिलता है। यः कारणार्णवजले भजितं रम योगनिद्राम्—सर्वकारण कारण भगवान् कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणार्णव

में शयन करते हैं। अत भगवान् ही इस ब्रह्माण्ड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है।

आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्। मरीचिर्महतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥

आदित्यानाम्—आदित्यो में, अहम्—मैं हैं, विष्णु—पर्यश्वर, ज्योतिषाम्— समस्त ज्योतियो मे, रवि---सूर्य, अशुमान्-- किरणमाली, प्रकाशमान, मरीचि---मधीच, मस्ताम्—परतो मे, अस्मि—हूं, नक्षत्राणाम्—तारो मे, अहम्—मैं हूं, शशी--चन्द्रमा।

अनुवाद मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, महतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चन्द्रमा है।

तात्पर्य

आदित्य बारह है, निनमें कृष्ण प्रधान है। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिपुत्रों में सूर्य मुख्य है और ब्रह्मसहिता में को सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अन्तरिक्ष में पचास प्रकार के वायु प्रवाहमान है, जिनमें से बायु अधिष्ठाता मरीचि कृष्ण का प्रतिनिधि है।

नक्षत्रों में रात्रि के समय चन्द्रमा सर्वप्रमुख नक्षत्र है, अत वह कृष्ण का प्रतिनिधि है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि चन्द्रमा एक नक्षत्र है, अत आकाश में टिमटिमाने वाले तारे सूर्यप्रकाश को भी परावर्तित करते है। वैदिक वाइमय में ब्रह्मण्ड के अन्तर्गत अनेक सूर्वी के सिद्धान्त को स्वीकृति प्राप्त नहीं है। सूर्य एक है और सूर्य के प्रकाश से चन्द्रमा प्रकाशित है, तथा अन्य नक्षत्र भी। चूँकि भगवदगीता से सूचित होता है कि चन्द्रमा एक नक्षत्र है, अत टिमटिमाते तारे सूर्य न होकर चन्द्रमा के सड़श है।

वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानायस्मि वासव । इन्द्रियाणां यनशास्मि भूतानामस्मि चेतना॥२२॥

वेदानाम्—वेदो मे, साम-वेद—सामवेद, अस्मि—हैं, देवानाम्—देवताओं में, अस्मि—है, वासव-स्वर्ग का राजा, इन्द्रियाणाम्—इन्द्रियों में, मन---मन, च-पी, अस्मि-हूँ, भूतानाम्-जीवों में, अस्मि-हूँ, चेतना-प्राण, जीवनी शक्ति ।

अनुवाद

में वेटों में सामवेद हैं, देवों में स्वर्ग का शजा इन्द्र हैं, इन्द्रियों में मन है, तथा समस्त जीवों ये जीवनीशक्ति (वेतना) है।

## तात्पर्य

पदार्थ तथा जीव में यह अन्तर है कि पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः यह चेतना परम तथा शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती।

## रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्। वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्॥२३॥

रुद्राणाम्—समस्त रुद्रों में; शङ्करः—शिवजी, च—भी; अस्मि—हूँ; वित्त-ईशः— देवताओं का कोपाध्यक्ष; यक्ष-रक्षसाम्—यक्षों तथा राक्षसों में; वसूनाम्—वसुओं में; पावक:—अग्नि; च—भी; अस्मि—हूँ; मेरु:—मेरु; शिखरिणाम्—समस्त पर्वतों में; अहम्—मैं हूँ।

## अनुवाद

मैं समस्त हर्हों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में सम्पत्ति का देवता (कुबेर) हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ।

### तात्पर्य

ग्यारह रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। वे भगवान के अवतार हैं, जिन पर ब्रह्माण्ड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान् के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत सम्पदा के लिए विख्यात है।

## पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥२४॥

पुरोधसाम् समस्त पुरोहितों में; च-भी; मुख्यम्-प्रमुख; माम् मुझको; विद्धि-जानो; पार्थ-हे पृथापुत्र; बृहस्पतिम् बृहस्पति; सेनानीम् समस्त सेनानायकों में से; अहम्-मैं हूँ; स्कन्दः कार्तिकेय; सरसाम् समस्त जलाशयों में; अस्मि-मैं हूँ; सागरः समुद्र।

## अनुवाद

हे अर्जुन! मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ।

### तात्पर्य

इन्द्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह इन्द्रलोक कहलाता है। बृहस्पति राजा इन्द्र का पुरोहित है और चूँकि इन्द्र समस्त् राजाओं का प्रधान है, इसीलिए बृहस्पति समस्त पुगेहितों में मुख्य है। पार्वती तथा शिव के पुत्र स्कन्त या कार्तिकेम समस्त क्षेत्राणितियों के प्रधान है। समस्त जलाशयों से समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के में स्वरूप उनकी महानता के ही सुचक है।

महर्पीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम्। यज्ञानां जपयजोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥२५॥

महा-अर्पणाम्—महर्पियो में, भृगु—भृगु, अहत्-मैं हैं, गिराम्—वाणी में, अस्मि—हैं, एकम् अक्षरम्—प्रणव, यज्ञानाम्—समस्त यज्ञों में, जय-यज्ञ— कितंन, जप, अस्मि—हैं, स्थावराणाम्—जड़ पदार्थों में, डिमालय—हिमालय पर्वत।

अनुवाद
 सैं महर्षियों मे भृगु हैं, वाणी में दिव्य आँकार हैं, समस्त यहाँ में पित्रत्र
 नाम का कीर्तन (जप) तथा समस्त अचलों में हिमालय हैं।

नतारपर्यं इक्षाण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा ने विधिन्न गोनियों के विस्तार के लिए कई पुत्र उत्पन्न किया इनमें से भूगु सबसे माकिशारती सुनि थे। समस्त दिव्य ध्यनियों में ओकार कृष्ण का रूप है। समस्त यहां में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हो। हेर राम हो समस्त यहां में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हो। हेर राम हो समस्त यहां में हरे—का जप सर्वाधिक शुद्ध रूप है। कभी-कभी पशु यञ्च की भी सस्तुति की जाती है, किन्तु हरे कृष्ण यञ्च में हिसा का प्रश्न ही नहीं उद्धता! यह सबसे सरहां तथा शुद्धतम यञ्च है। समस्त जात में जो कुष्ण शुभ है, वह कृष्ण का रूप है। अत समार का सबसे यहा पर्वत हिमालय भी उन्हीं का स्वरूप है। पिछले श्लोक में मेह का उद्धिण हुआं है, परानु मेर तो कभी-कभी सचल होता है, लेकिन हिमालय कमी चल नहीं है। अत हिमालय मेर से बढ़कर है।

अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्रस्थ सिद्धानां कपिलो मुनिः॥२६॥

अञ्चरवः—-पीपल का वृक्ष, सर्व-वृक्षाणाम्—सारे वृक्षो में, देव-ऋषीणाम्—समस्त देविषयों में, धः—तथा, नसदः—मस्त, गन्धर्याणाम्—गन्धर्वलोक के वासियो में, विजयशः—विजयथ, सिद्धानाम्—समस्त सिद्धि प्राप्त हुओं में, कपिल मुनि—किपत मुनि

अनुवाद में समस्त पूर्वों में पीपल का वृक्ष हूँ और देवर्षिमों में नास्त हूँ। मैं गन्धवों में चित्रस्थ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ।

## तात्पर्य

पीपल वृक्ष (अश्वत्थ) सबसे ऊँचा तथा सुन्दर वृक्ष है, जिसे भारत में लोग नित्यप्रति नियमपूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्वभर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं। इस प्रकार वे भक्त के रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गन्धर्वलोक ऐसे निवासियों से पूर्ण है, जो बहुत अच्छा गाते हैं, जिनमें से चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है। सिद्ध पुरुषों में से देवहूति के पुत्र किपल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इनका दर्शन भागवत में उद्घिखित है। बाद में भी एक अन्य किपल प्रसिद्ध हुए, किन्तु वे नास्तिक थे, अतः इन दोनों में महान् अन्तर है।

## उच्चै:श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्धवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्॥२७॥

उर्च्चःश्रवसम्—उन्चैःश्रवाः; अश्वानाम्—घोड़ों में; विद्धि—जानोः; माम्—मुझकोः; अमृत-उद्भवम्—समुद्र मन्थन से उत्पन्नः; ऐरावतम्—ऐरावतः; गज-इन्द्राणाम्— मुख्य हाथियों में; नराणाम्—मनुष्यों में; च—तथाः; नर-अधिपम्—राजा।

अनुवाद

घोड़ों में मुझे उर्च:श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मन्थन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में में ऐरावत हूँ, तथा मनुष्यों में राजा हूँ।

## तात्पर्य

एक वार देवों तथा असुरों ने समुद्र मन्थन में भाग लिया। इस मन्थन से अमृत तथा विप प्राप्त हुए। विप को तो शिवजी ने पी लिया, किन्तु अमृत के साथ अनेक जीव उत्पन्न हुए, जिनमें उच्चै:श्रवा नामक घोड़ा भी था। इसी अमृत के साथ एक अन्य पशु ऐरावत नामक हाथी भी उत्पन्न हुआ था। चूँकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि हैं।

मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्माण्ड के पालक हैं और अपने दैवी गुणों के कारण नियुक्त किया गया राजा भी अपने राज्यों का पालनकर्ता होता है। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित तथा भगवान् राम जैसे राजा अत्यन्त धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपनी प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है। किन्तु इस युग में धर्म के हास होने से राजतन्त्र का पतन हुआ और अन्ततः विनाश हो गया है। किन्तु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा राजाओं के अधीन रहकर अधिक सुखी थे। ध्याय १०

आयुधानामहं वज्ञं धेनुनामस्मि कामधुक्।

प्रजनशास्मि कन्द्र्पं सर्पाणामस्मि वासुकि ॥२८॥

आयुपानाप् हिंपवारे म, अहम् में हैं वक्ष्य वज्ञ, धेनुनाम गायों में, आसा हैं वक्ष्य वज्ञ, धेनुनाम गायों में, आसा हैं अस्मा हैं क्ष्य पत्नान, उत्पत्ति का काण, असा हैं काम-पुक्त मुणि गाय, प्रजन सर्वान, उत्पत्ति के असा हैं, असा हैं का नाम है का नाम है

बास्यिक —वास्तिक।

भनुवाद म रिव्यारों म यह हैं, गायों में सुपि, सन्तित उत्पत्ति के कारणों में न राजनाथ न जुड़ है। द्वेम का देवता कामदेव तथा सर्वो में वासुकि हैं।

वज संचमुव अत्यन्त बलवाती हिंग्यार है और यह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। वेद्युरत्योक में स्थित कृष्णलोक की गाएँ किसी भी समय दुही जा सकती है और उनसे जो जितना चाहे जुलना दूर प्राप्त का सकता है। निस्सन्देह इस ह आर उत्तम जा जितना चाह उतना दूध प्राप्त कर एकता है। गल्लान्छ होन जगत् म ऐसी गाएँ नहीं मिलतीं, किन्तु कृणातींक में इनके होने का उद्वेख हैं। भगवन् ऐसी अनेक गाएँ खते हैं, जिहें सुरीम कहा जाता है। कहा श्रा के कि मावान हिंसी गांवा के ट्राप्ते में अपसे रहते हैं। कर्या कम वासना है जिससे अच्छी सन्तान उत्पन्न होती है। कभी-कभी केवल इन्द्रिपतृप्ति वासना ह । जसस अच्छा सन्तान उत्तन लाग ह। प्रतान का प्रतीक रही है। ... १९९५ वनगर विभाग जाता १० वर्ण्य पता समाग कृष्य वा प्रतास वह और अस्त्री सत्तान की उत्पति के लिए किया गया समाग कर्ण्यु कहलाता है और वह कृष्ण का प्रतिनिधि करता है।

अनन्तर्शस्मि नागानां वरुणो यादसामहम्। पितृणामर्थमा शास्मि यम संवमतामहम्॥१९॥ अनल अनल के अध्यात देवता, बादसाम् समस अलवाँ में, अहम् के बरण चल के अध्यात देवता, बादसाम् समस अलवाँ में, अहम् के क प्रतिणाम् जितों में, असमा अर्थमां, स्टर्भी, अस्मि के सम्मृत् र्षः । पर्णापः (१००० प्रज्ञान्त्र विवासकरोजी में, अहम् में हूँ। का निवासक, सवसताम् समस्त निवासकरोजी में, अहम् में

अनुवाद अनुवाद अनेक क्षणों वाल नागों में भे अनन हैं और जलघों में से समाज सार जनमा प्रमा वाल नामा व न जनल ६ जार कलवा म वरणादव हा में पितों में अवमा हैं, तथा निवमों के निर्वाहकों में में मृत्युगत यम

अमेक पणा चाले नागें में अनन सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलच ŧ١

में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दण्ड देते हैं, किन्तु इनमें यम प्रगुख हैं। यग पृथ्वीलोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को यहाँ ले जाया जाता है और उन्हें तरह-तरह का दण्ड देने की व्यवस्था यम करते हैं।

## प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहग्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्।।३०॥

प्रह्लादः—प्रह्लादः; च—भीः; अस्मि—हुँ; दैत्यानाम्—असुरों में; कालः—मृत्युः; कलयताम्—दमन करने वालों में; अहम्—मैं हूँ; मृगाणाग्—पशुओं में; च—तथाः; मृग-इन्द्रः—सिंहः; अहम्—मैं हूँ; वैनतेयः—गरुडः; च—भीः; पिक्षणाग्—पिक्षयों में।

अनुवाद

दैत्यों में मैं भक्तराज प्रह्लाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पिक्षयों में गरुड हूँ।

### तात्पर्य

दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवद्भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यिप प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किन्तु वे बचपन से ही परा। भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुण के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते. हैं।

दमन के अनेक नियम हैं, किन्तु काल इस संसार की हर वस्तु को धीण कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंस्र होता है और पिंधयों लाखों प्रकारों में भगवान विष्णु का वाहन मंग्ड सबसे बड़ा होता है।

## पवनः पवतामास्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी॥३१॥

पवनः—वायुः पवताम्—पवित्र करने वालों गेः; अस्मि—ह्ंः रामः—रागः; शस्त्र-भृताम्—शस्त्रधारियों मेः; अहम्—मैंः झषाणाम्—मछलियों मेः; मकरः— मगरः; च—भीः; अस्मि—हुँः स्रोतसाम्—प्रवहगान निदयों मेः; अस्मि—हुँः जाह्नवी—गंगा नदी।

. अनुवाद

समस्त पवित्र करने वाले में से मैं वायु हैं, शक्षशारियों में सम. महिलायों

में मगर तथा नदियों मे गगा है।

#### तात्पर्ध

समस्त जलचरो मे मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है। अत मगर कृप्ण का प्रतिनिधित्व करता है।

### सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन। अध्यात्मविद्या विद्यानां वाद प्रवदतामहम्।।३२।।

सर्गाणाम्-सम्पूर्ण सृष्टियो का, आदि-प्रारम्भ, अन्त-अन्त, च-तथा, मध्यम् मध्य, धः—भी, एवः—निश्वय ही, अहम्—मै हैं, अर्जुन—हे अर्जुन, अध्यारम-विद्याः—अध्यारमज्ञान, विद्यानाम्—विद्याओं मे, वादः—स्वाभाविक निर्णय, प्रवदताम्- सर्को में, अहम्-मै हैं।

अनुवाद

है अर्जुन । मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अन्त हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यातम विद्या हूँ और तर्कशाक्षियों में मैं निर्णायक सत्य ₹(

#### ਜਨਾਹੰ

सृष्टियों में सर्वप्रथम समस्त भौतिक तत्त्वों की सृष्टि की जाती है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह दृश्यजगत महाविष्णु द्वारा उत्पन्न और सचालित है। बाद में इसका सहार शिवजी द्वारा किया जाता है। ब्रह्म गौण स्रष्टा है। सुजन, पालन तथा सहार करने वाले ये सारे अधिकारी परमेश्वर के भौतिक गुणो के अवतार है। अत वे ही समस्त सृष्टि के आदि, मध्य तथा अन्त

उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रथ है, यथा चारो वेद, उनके छहीं वेदाग, वेदान्त सूत्र तर्क ग्रथ, धर्मग्रथ, पुराण। इस प्रकार कुल चौदह प्रकार की विद्याए है। इनम से अध्यातम विद्या सम्बन्धी ग्रथ, विशेष रूप से वेदान्त

सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है।

तर्कशास्त्रियों में विभिन्न प्रकार के तर्क होते रहते हैं। प्रमाण द्वारा तर्क की पुष्टि, जिससे विपक्ष का भी समर्थन हो, जल्प कहलाता है। प्रतिद्वन्द्वी को हराना मात्र वितण्डा है किन्तु वास्तविक निर्णय वाद कहलाता है। यह निर्णयात्मक सत्य कप्ण का स्वरूप है।

अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्र सामासिकस्य च। अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतोमख ॥३३॥

अक्षराणाम्-अक्षरा मे, अ-कार--अकार अर्थात् पहला अक्षर, अस्मि--है,

द्वन्द्वः—द्वन्द्वः समासः; सामासिकस्य—सामासिक शब्दों में; च—तथाः; अहम्—मैं हूँ; एव—निश्चय हीः; अक्षयः—शाश्वतः; कालः—काल, समयः; धाता—ग्रष्टाः; अहम्—मैं; विश्वतः-मुखः—ब्रह्मा।

अनुवाद

अक्षरों में में अकार हूँ और समासों में द्वन्द्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ ओर म्रष्टाओं में ब्रह्मा हूँ।

### तात्पर्य

अ-कार, अर्थात् संस्कृत अक्षर माला का प्रथम अक्षर (अ) वैदिक साहित्य का शुभारम्भ है। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसीलिए यह आदि स्वर है। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम-कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वन्द्व कहलाते हैं। इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः यह समास द्वन्द्व कहलाता है।

समस्त मारने वालों में काल सर्वोपिर है, क्योंकि यह सर्बों को मारता है। काल कृष्णस्वरूप है, क्योंकि समय आने पर प्रलयाप्रि से सब कुछ लय हो जाएगा।

सृजन करने वाले जीवों में चतुर्मुख ब्रह्मा प्रधान हैं, अतः वे भगवान् कृष्ण के प्रतीक हैं।

मृत्युः सर्वहरशाहमुद्धवश्च भविष्यताम्। कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा॥३४॥

मृत्यु: मृत्यु; सर्व-हर: सर्वभक्षी; च-भी; अहम् मैं हूँ; उद्भव: मृष्टि; च-भी; भविष्यताम्—भावी जगतों में; कीर्ति: यश; श्री: ऐश्वर्य या सुन्दरता; वाक् वाणी; च-भी; नारीणाम्—िह्ययों में; स्मृति: स्मृति, स्मरणशक्ति; मेधा—वुद्धि; धृति: वृद्धता; क्षमा—क्षमा, धैर्य।

अनुवाद

मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। खियों में में यश, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, टुढ़ता तथा क्षमा हूँ।

### तात्पर्य

ज्योंही मनुष्य जन्म लेता है, वह क्षण-क्षण मरता रहता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किन्तु अन्तिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का सम्बन्ध है, सारे जीवों में छह परिवर्तन होते हैं—वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, सन्तान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अन्त में श्रीभगवान् का ऐश्ववं

माम हो जाते है। इन छहो परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और यह ना ठा अपन अन्याप ठा नामा भाषा को के दोवायक हैं किति, श्री, बार्क, यही जिन सति ऐस्वर्यों को उद्देख हैं, के दोवायक हैं नार ७ जार १, २० जार आती का श्रीराणेश है। ह्मा है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का श्रीराणेश है। बहा । अन सात एववण का उद्घंख हैं, व सावावक हें कात, श्री, वारू, में स्मृति, मेचा, पृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी, या इन्में स्मात, मया, चूनत तथा क्षमा। यह विक्षा ज्यांत के पास य समा, या होते. हे कुछ ही होते है, तो वह यशानी होता है। यहि कोई समुख धर्माना है, सं कुछ हा हात है, ता वह यशस्वा हाता हा याद कार मुख्य प्रमात्वा है। तो वह यगस्वी होता है। संस्कृत पूर्णभाषा है, अत वह अत्यन ज्ञास्विनी ता वह बरास्या हाता हा संस्कृत पूर्णमाया है, अत वह अत्यन्त बरास्त्रमा है। यदि कोई पठने के बाद विषय को स्माण रख सकता है तो उसे उतम हा बाद कार्य पदल क बाद विषय का स्माण ५७ सकता है ता उस उत्तम सुनि मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्योग नहीं होता, किन्तु ०० समजना आवस्यकता पड़न भा अनका प्रयाग मधा था शुरू कहता है। पूर्वतया यह इसा ऐस्वर्य है। अस्थिता प्र विजय पाना घृति या इतता है। पूर्वतया यर दूसरा प्रवय हा आस्प्राता पर विश्वय पान पूर्वत वहा दुख में सममाव से सोच्च होक्स यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में सममाव से

वृहत्साम तथा साम्तं गायत्री छन्दसामहम्। रहे तो यह ऐश्वयं क्षमा कहलाता है।

मासानां मार्गणीपोऽहमृत्नां कुसुमाकरः॥३५॥

बृहत्-साम पुहत्साम, तथा भी, साम्त्राम् सामवेद् के गीतो में, गायत्री बृहत्-साम-वृहत्साम, तथा-भा, साम्ताम्-सामवद् क गाता ४, गावशः गावनी मन, छन्दसाम् समस्त छन्दौ में, अहत्-में हैं, मासानाम्-महीनो गायम भन, फल्साम्—समस्र छन्दा में, अहम्—में हैं, आसुनाम्—समस्र में, प्राप-शिष-व्यव्य-दिसावा (आहर्न) का प्रहीना, अहम्—में हैं, आसुनाम्

समस्त म्तुआ मे, कुसुम-आकर वसर्त।

अनुवाद अनुवाद में गायत्री हैं। समस्त भामनद क गाता व वृक्षलाव ६ जार छन्दा व गावता है। समस्त महीनों में की मार्गशीर्ष (अगहत) तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने

क्षा कि भगवान स्वय बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद क्षा कि भगवान स्वय बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद असा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, व समस्त करा म सामवर हा सामवर विभिन्न देनताओं द्वारा गांपे जाने वाले गीतों का स्वतः है। इन गीतों में से वाली यसना ऋतु है। , प्राप्त के जिसकी पुनि सुमयु है और जो अपरात्रि में गाया जाता एक सुरसाम है जिसकी पुनि सुमयु है और जो अपरात्रि में गाया जाता

सर्गृत मे काव्य का एक निश्चित विधान है, इसमे लग तथा ताल आधुनिक राष्ट्रध न काव्य पर्य एक लारपत विधान रू. इसम राय तथा तारा आधानक कविता वी तार प्रमाने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में तायत्री मन्त्र का

कावता था तरफ कावान वर्घ छता एवं ।वथानत काव्य व (१४२) वर्ष का जप केवत सुपात झातणा हता ही होता है। गायती मन्त्र का उहेख श्रीमरपात्तत जप जल्या स्थान आवणा आ ल लगा हा गायत गुन्त जा अल्प अन्यस्थातक म भी हुआ है। जूकि गायती मन्त्र क्रेस्स-साक्षात्कल के ही निम्त है, इसीलए यह प्रमास्य का स्वरूप है। यह मन्त्र अध्यास्य में उन्नत होगों के लिए है। पर परमर्था पा रुपरण ०१ ५० पण अभ्यास प अता होगा था हरूर ०१ जाउ इसमा जा कारने में उन्हें साहलता मिल जाती है तो वे भाजान के दिव्य धाम में प्रवेश होते हैं। गायत्री मन्त्र के जप के लिए मनुप्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण या सात्त्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मन्त्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और उनसे परम्परा द्वारा यह आगे बढ़ता रहा है।

मासों में अगहन (मार्गशीर्ष) मास सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं। निस्सन्देह बसन्त ऐसी ऋतु है जिसका विश्वभर में सम्मान होता है क्योंकि यह न तो बहुत गर्म रहती है, न सर्द और इसमें वृक्षों में फूल आते हैं। वसन्त में कृष्ण की लीलाओं से सम्बन्धित अनेक उत्सव भी मनाये जाते हैं, अतः इसे समस्त ऋतुओं में उल्लासपूर्ण माना जाता है और यह भगवान् कृष्ण की प्रतिनिधि है।

## द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्॥३६॥

द्यूतम्—जुआ; छलयताम्—समस्त छिलयों या धूर्तों में; अस्मि—हूँ; तेज:—तेज, चमकदमक; तेजस्विनाम्—तेजस्वियों में; अहम्—मैं हूँ; जय:—विजय; अस्मि—हूँ; व्यवसाय:—जोखिम या साहस; अस्मि—हूँ; सत्त्वम्—बल; सत्त्व-वताम्—बलवानों का; अहम्—मैं हूँ।

अनुवाद

मैं छिलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ।

## तात्पर्य

ब्रह्माण्ड मे अनेक प्रकार के छिलयाँ हैं। समस्त छल-कपट कर्मों में द्यूत-क्रीडा (जुआ) सर्वोपिर है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी (छल करने वाले) हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोचं लेते हैं तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है।

वे विजयी पुरुषों की विजय हैं। वे तेजस्वियों के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। उन्हें न तो कोई छल में हरा सकता है, न तेज में, न विजय में, न साहस तथा बल में।

### वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय । मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कवि ॥३७॥

वृष्णीनाम्—वृष्णि कुल में, वासुदेव-—द्वारिका वासी बलराम, अस्मि—हैं, पाण्डवानाम्—पाण्डवो मे, धनञ्जयः—अर्जुन, मुनीनाम्—मुनियों मे, अपि—भी, अहम्—मै हूँ, च्यासः—च्यासदेव, समस्त वेदो के सकलनकर्ता, कवीनाम्—महान् विचारको में, उराना--- उराना, कवि---विचारक।

मैं वृष्णिवशियों में वासुदेव (बलराम) और पाण्डवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मनियों में व्यास तथा महा विचारकों में उजना हैं।

तात्पर्य

कृष्ण आदि भगवान् है और बलराम कृष्ण के निकटतम अश-विस्तार है। कृष्ण तथा बलराम दोनों ही वसुदेव के पुत्र रूप मे उत्पन्न हुए, अत दोनो को वासुदेव कहा जा सकता है। दूसरी दृष्टि से चूँकि कृष्ण कभी वृन्दावन नहीं स्यागते, अत उनके जितने भी रूप अन्यत्र पाये जाते है वे उनके विस्तार है। वासुदेव कृष्ण के अश-विस्तार है, अत वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है। अत इस रलोक मे आगत वासुदेव शब्द का अर्थ बलदेव या बलराम माना जाना चाहिए क्योंकि वे समस्त अवतारों के उद्गम है और इस प्रकार वे वासुदेव के एकमात्र उद्गम है। भगवान् के निकटतम अशों को स्वाश (व्यक्तिगत या स्वकीय अश) कहते है और अन्य प्रकार के भी अश है, जो विभिन्नाश (पृथकीकृत अश) कहलाते है।

पाण्डुपुता मे अर्जुन धनञ्जय नाम से विख्यात है। वह समस्त पुरुषों मे श्रेष्ठतम है, अत कृष्णस्वरूप है। मुनियों अर्थात् वैदिक ज्ञान में पटु विद्वानों में व्यास सबसे यडे है, क्योंकि उन्होंने कलियुग में लोगों के समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। इसीलिए उहें कृष्ण का अवतार माना जाता है। अत व कृष्णस्वरूप है। कविगण किसी विषय पर गम्भीरता से विचार करने म समर्थ होते है। कवियो मे उज्ञाना अर्थात् शुक्राचार्य असुरो के गुरु थे, वे अत्यधिक बुद्धिमान तथा दुएशी राजनेता थे। इस प्रकार शुक्राचार्य कृष्ण के ऐश्वर्थ स्वरूप है।

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपताम्। मीनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्।।३८॥

दण्ड---दण्ड, दमयताम्---दमन के समस्त साधनों में से, अस्मि--हैं, नीति---

सदाचार; अस्मि—हूँ; जिगीषताम्—विजय की आकांक्षा करने वालों में; मीनम्—चुप्पी, मौन; च—तथा; एव—भी; अस्मि—हूँ; गुह्यानाम्—रहस्यों में; ज्ञानम्—ज्ञान; ज्ञान-वताम्—ज्ञानियों में; अस्मि—मैं हूँ।

अनुवाद

अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दण्ड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मीन हूँ और बुद्धिमानों का ज्ञान हूँ।

### तात्पर्य

वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दण्डित किया जाता है तो दण्ड देने वाला कृष्णस्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने तथा ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है, जो पदार्थ तथा आत्मा में भगवान् की परा तथा अपरा शक्तियों में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात् कृष्ण है।

## यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन। न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्॥३९॥

यत्—जो; च—भी; अपि—हो सकता है; सर्व-भूतानाम्—समस्त सृष्टियों में; बीजम्—वीज; तत्—वह; अहम्—मैं हूं; अर्जुन—हे अर्जुन; न—नहीं; तत्—वह; अस्ति—है; विना—रहित; यत्—जो; स्यात्—होवे; मया—मुझसे; भूतम्—जीव; चर-अचरम्—जड तथा जंगम।

अनुवाद

यही नहीं, हे अर्जुन! मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है, जो मेरे बिना रह सके।

## तात्पर्य

प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण हैं। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर, किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, वह माया है अर्थात् ''वह जो नहीं है।''

### नान्तोऽस्ति मम दिव्याना विभूतीनां परन्तप। एप तृदेशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया।।४०।।

न—न तो, अन्त —सीमा, अस्ति—है, मम—मेरी, दिव्यानाम्—दिव्यो, विष्पृतीनाम्—एवर्यो मे, परन्तप—हे शतुनेता, एष—य सब, तु—सेकिन, डेडेग्रत—उदाहरणस्वरूप, प्रोक्त—कहे गये, विभूते —ऐश्वर्यो के, विस्तर—विशद वर्णन, मया—मेरे इसर।

#### अनुवाद

हे परन्तप! मेरी दैवी विभृतियों का अन्त नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा, यह तो मरी विभृतियों का सकेत मात्र है।

#### तात्पर्य

जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है यद्यपि परमेश्यर की शक्तियाँ तथा विभृतिया अनेक प्रकार से जानी जाती है, किन्तु इर विभृतियाँ का कीई अन्त नहीं है, अतापुत समस्त विभृतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना सम्भव नहीं है। अजुन की जिज्ञासा को शान्त करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किय गये हैं।

### यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदृजितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽग्रसम्भवम्॥४१॥

यत् यत्—जो-जो, विभूति—ऐश्वर्ध, मत्—युक्त, सत्वम्—अस्तित्व, श्री-मत्— द्युन्दर, उर्जितम्—तेत्रस्यो, एव—निश्चय ही, वर—अथवा, तत् तत्—वै-वे, एय—निश्चय ही, अवगच्छ—जानो, त्वम्—तुम, मम—मेरे, तेज —तेज का, अशा—भाग, अश से, सम्भवम्—उत्पन्न।

#### अनुवाद

तुम जान को कि सारा ऐश्वर्य, सौन्दर्य तथा तैजस्वी सृष्टियाँ मेरे तैज के एक स्मुलिंग मात्र से उद्भूत है।

#### तात्पर्य

किसी भी तेजस्वी या सुन्दर सृष्टि को, चाहे वह अध्यारम जगत में हो या इस जगत म, कृष्ण की विभूति का अश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलोक्चिक तेजयुक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए।

# अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्रमेकांशेन स्थितो जगत्॥४२॥

अथवा—-या; बहुना—अनेक; एतेन—इस प्रकार से; किम्—क्या: ज्ञातेन—जाने से; तव—तुम्हारा; अर्जुन—हे अर्जुन; विष्टम्य—प्राप्त होकर; अहग्—में; इदम्—इस; कृत्सम्—सम्पूर्ण; एक—एक; अंशेन—अंश के द्वारा; स्थित:—स्थित हूँ; जगत्—ब्रह्माण्ड में।

अनुवाद

किन्तु हे अर्जुन! इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ।

## तात्पर्य

परमात्मा के रूप में ब्रह्माण्ड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएँ किस प्रकार अपने पृथक-पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इरालिए है क्योंकि गरमात्गा रूप में कृष्ण उनमें प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक छुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान हैं क्योंकि भगवान् उन सनमें प्रविष्ट होकर उनका पालन करता है।

एक ही उद्देश्य है जो यह बताता है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान् या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। किन्तु यहाँ पर देवताओं की पूजा को निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभृति के अंशमात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमोर्ध्व हैं जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है, न उनके तुल्य। पद्मपुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान् कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो, मानते हैं वे पाखण्डी हो जाते हैं, किन्तु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान् कृष्ण की स्थिति को समझ लेता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो जाता है। भगवान् अपने अंशरूप परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं। अतः शुद्धभक्त पूर्णभक्ति में कृष्णभावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक ८ से ११ में कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का

4X6 स्पष्ट सकेत है। गुद्धभक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी प्रतीभौति श्रीमगवान् का ऐश्वर्ष

स्पष्ट सकत है। सहस्रात का बहा ।वाथ है। इस अध्याय में इसका अलामात आख्या की गई है कि मुख्य भगवान् की सगति में किस प्रकार नरम भीति सिंह

व्याख्या का गर है कि मनुष्य समवान का समाव म ।करा प्रकार समा मार्क साव प्राप्त कर सकता है। कृष्ण-परम्परा के महान् आवार्य श्रीत बलदेन विशामूचण

भाग पर स्वतास को टीका का समाप्त निम काम हे काते हैं.....

इस प्रकार श्रीमद्भगवर्गीता के दसवें अध्याव ''श्रीमगवान का ऐसववें'' क

पुररोन पृत विश्व स कृष्णो दशमेऽच्यति॥ प्रवत सूर्य तक कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सी प्रवार पूर्व तक कृष्ण के एक लघु जवा इस होता है। अस श्रीकृष्ण पृज्ञीय सुसार का पारान कृष्ण के एक लघु जवा इस होता है। अस श्रीकृष्ण पृज्ञीय

18

भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।



### विराट रूप

अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्। यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम।।१॥

अर्जुन उवारा—अर्जुन ने कहा, मत्-अनुग्रहाथ—पुरुषर कृता करने के लिए, एरामम्—परा, गुरुम्—गोपनीय, अध्यात्म—आध्यात्मिक, सज्ञितम्—नाम से आना जाने वाला, विषयक, यत्—जो, त्वया—अपके हारा, उक्तम्—कहे गये, वच—नाब्द, तेन—उससे, मोह—मोह, अयम्—यह, विगत—हट गया, मम—मेरा।

### अनुवाद

अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यन्त गुद्ध आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है।

#### तात्पर्य

इस अध्याय मे कृष्ण को परम कारण के रूप में दिखाया गया है। यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है, जिनसे ब्रह्मण्डो का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम है। इसकी पूर्ण व्याद्या अन्तिम अध्याप में की यह है।

अब नहीं तक अर्जुन की बात है उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपने मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं धानता, अपितु उन्हें प्रत्येक बस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अस्पिपक प्रमुद्ध हो चुका है और उसे प्रसावता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किन्तु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण कैसा हर एक यस्तु का कारण मान ते, किन्तु दूसरे लोग नहीं मानेगें। अत इस अध्याप में वह सर्वों के लिए कृष्ण की अलीकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखलाएँ। वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वह डर जाता है, किन्तु कृष्ण इतने दयालु हैं कि इस स्वरूप को दिखाने के तुरन्त बाद वे अपना मूलरूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन कृष्ण की पुनः पुनः उक्ति को स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए कह रहे हैं। अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं।

# भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्।।२।।

भव—उत्पत्तिः; अप्ययो—लयः; हि—निश्चय हीः; भूतानाम्—समस्त जीवों काः; श्रुतौ—सुना गया हैः; विस्तरणः—विस्तारपूर्वकः; मया—मेरे द्वाराः; त्वत्तः—आपसेः; कमल-पत्र-अक्ष—हे कमल नयनः; माहात्म्यम्—महिमाः; अपि—भीः; च—तथाः; अव्ययम्—अक्षयः, अविनाशी।

अनुलाद

हे कमलनयन! मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है।

### तात्पर्य

अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमलनयन कहकर सम्बोधित करता है क्योंकि उन्होंने पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है—अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा—मैं इस सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। अर्जुन इसके विपय में भगवान् से विस्तारपूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को यह भी ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय के कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक् (असंग) रहते हैं। जैसा कि भगवान् ने नवें अध्याय में कहा है वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिन्त्य ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भलीभाँति समझ लिया है।

# एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम।।३।।

एवम्—इस प्रकार; एतत्—यह; यथा—जिस प्रकार; आत्थ—कहा है; त्वम्— आपने; आत्मानम्—अपने आपको; परम-ईश्वर—हे परमेश्वर; द्रष्टुम्—देखने के

843

लिए; इच्छापि—इच्छा काता हैं; ते—आपका; रूपम्—रूप; ऐस्वसम्—रैवी; पुरुष-उत्तम—हे पुरुषों में उत्तम।

हे पुरुवोत्तम, हे परमेश्वा! बद्यपि में आपको अपने समझ आपके द्वारा र पुरुवामा, र पार्टिंग क्या में देख रहा है किन्तु में यह देखने का भागा। जारका अस्तापक कर पुरुष जात में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं इन्सुक हूँ कि आप इस हुश्य जात में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं रूप्प प्रति हप का दर्शन कता चाहता है। आपके उसी रूप का दर्शन कता चाहता है।

भगवान् ने कहा है कि उन्होंने अपने साक्षात् स्वरूप में ब्रह्मण्ड के भीतर प्रवेश किया है, फलतः यह हुस्यकात सम्भव हो सका और चल रहा है। जारा तक अधुन का राज्यन्य र, यर पूर्ण के क्यान च आस्वाच्य के प्रणा भविष्य में उन लोगों को विश्वास हिलाने के लिए जो कृष्ण को सामान्य नायम् न ज टार्गा का अस्पात लागात्र का गार का कृष्ण का सामान पुरुष सीच सकते हैं, अर्जुत चाहता है कि वह मगवान् को उनके विग्रट रूप पुष्प साथ रामता रु, जन्म बात्या रु १५० वर नगणा मा जनम स्पाट रूप में देखें कि वे ब्रह्माण्ड के भीता से कैसे काम करते हैं, यद्यपि वे हससे में देखें कि वे ब्रह्माण्ड के भीता से कैसे काम करते हैं, यद्यपि वे हससे पृथक है। अर्जुन हाए भगवान् के लिए पुरुषीतम सम्बोधन भी महत्वपूर्ण है। रणप र जारा अप नामात्र के स्टार उपनामा राज्याच्या ना नारणहरू हो, अत के अर्जुन की इनका को जानते हैं। वे यह समझते हैं कि अर्जुन को उनके न नाउ ना पूर्ण का उनको साक्षात् विराट रूप का दर्गन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात् ावपट रूप का दुशा करन का काई लालसा नहा है, क्यांक वह उनका साआव देखकर पूर्णतवा संतुष्ट है। किन्तु भगतान् यह भी जानते है कि अर्तुन अर्यों को विश्वास हिलाने के लिए ही विग्रट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्तुन को विश्वास हिलाने के लिए ही विग्रट रूप का दर्शन करना चाहता है। अर्तुन का विश्वास विहास के तराई हा विषट रूप का श्वाम करना जातता है। जाई की इसकी प्रिटिक तिए कोई व्यक्तिगत इच्छा न थी। कृष्ण यह भी जातते हैं कि अर्जुन विराट रूप का दर्शन एक कसीटी स्थापित करने के लिए करना ्राम जन्नु ।वसट रूप का प्रमा प्रमा कताटा स्थानमा भाग वा राष्ट्र करा। चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आपको स्वयं भारता र, प्रवास अपने अपने स्वामे को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने का अवतार वताएं। अतः लोगो को सावधान रहना होगा। जो कोई अपने ना जनवार नवाएंड क्या स्थान का जनवार रूप हाता ना नव जनव को कृषा करेगा, उसे अपने दावे की पृष्टि के लिए विराट हप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा।

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो।

योगेश्वर ततो में त्वं दर्शवात्मानमन्यवम्।।४॥ प्रत्यसे नुम सोवते हो; यदि यदि; तत् वह; शक्यम् समर्थः, प्रधा—से भन्यस-पुन सावत को बाद बाद, तत्त्व प्रकार, प्रची हे स्वामी; ब्राण, रहम-रेखे जाने के लिए, इति स्व प्रकार, प्रची हे स्वामी; क्षेत्र-कृत्वर-के योगस्वरः ततः ततः वे मुन्तः त्यम् आपः दर्गय हित्तलाड्ये: आत्यानम—अपने स्वह्य को; अव्ययम्—शारवत।

अनुवाद

है प्रभु! हे योगेश्वर! यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइये।

### तात्पर्य

ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इन्द्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, न सुन सकता है और न अनुभव कर सकता है। किन्तु यदि कोई प्रारम्भ से भगवान् की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगा रहे तो वह भगवान् का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना सम्भव नहीं है। भक्तरूप में अर्जुन को अपनी चिन्तनशक्ति पर भरोसा नहीं है, वह जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। अर्जुन समझ चुका था कि एक क्षुद्रजीव के लिए असीम अनन्त को समझ पाना सम्भव नहीं है। यदि अनन्त स्वयं प्रकट हो जाए तो अनन्त की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यन्त सार्थक है, क्योंकि भगवान् के पास अचिन्त्य शक्ति है। यदि वे चाहें तो असीम होकर भी अपने आपको प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की भीख माँगता है। वह कृष्ण को आदेश नहीं देता। जब तव कोई उनकी शरण में नहीं जांता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं हैं। अतः जिन्हें अपनी चिन्तनशक्ति (मनोधर्म) का भरोसा है, वे कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते।

# श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः। नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥५॥

श्रीभगवान् उवाच—भगवान् ने कहा; पश्य—देखो; मे—मेरा; पार्थ—हे पृथापुत्र; रूपाणि—रूप; शतगः—सैकडों; अथ—भी; सहम्रशः—हजारों; नानाविधानि—नाना रूप वाले; दिव्यानि—दिव्य; नाना—नाना प्रकार के; वर्ण—रंग, आकृतीनि—रूप; च—भी।

अनुवाद

भगवान् ने कहा: हे अर्जुन, हे पार्थ! अब तुम मेरी विभूतियों—सैकडों-हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो।

#### तात्पर्य

अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शनिमलायी था, जो दिव्य होका भी दृश्य जगत् के लाभार्थ प्रकट होता है। फलत वह प्रकृति के नश्यर काल वक द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति (भाषा) प्रकट-अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का विश्वरूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की मीति वैद्युप्प में नित्य नहीं रहता। बढ़ी तक भक्त की बात है, वह विश्वरूप देखने के लिए तिनक भी इस्चुक नहीं रहता, लेकिन चूँकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अत वे यह रूप प्रकट करते है। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्रीकृष्ण हारा शक्ति प्रदान किये जाने पर ही इसके देशे हो सकते हैं।

पश्यादित्यान्वसून्हद्रानश्विनौ महतस्तथा। बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत॥६॥

पण्य—देखो, आदिस्यान्—अदिति के बाएते पुत्रो को; वसून्—आठों वसुओं को; कहान्—रह के म्यारह रूपों को; अश्विनी—दो अश्विनी कुमार्गे को; महता—उद्यापों मरतों को; तथा—भी; बहूनि—अनेक; अबुष्ट—प दिखने बाले; पूर्वाणि—पटले, इसके पूर्व, एश्य—देखो; आश्वर्वाणि—समस्त आश्वर्यों को; भारत—हे भारतविश्यों में श्रेष्ठ।

### अनुवाद

हे भारत<sup>ा</sup> लो तुम आदित्यों, घरतुओं, रुद्रों, अश्विनीकुमारों तथा अच्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसी अनेक आश्चर्यमय यस्तुओं को देखो, जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना।

#### तात्ववं

मग्रीम अर्जुन कृष्ण का अन्तर्ग सखा तथा अत्यन्त विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है, न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं।

> इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्। मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रप्टुमिच्छसि॥७॥

इह—इंसर्मे; एक-स्थम्—एक स्थानं मे; जगत्—ब्रह्मण्ड; कृतनम्—पूर्णतया; परय—देखो; अद्य—तुस्त, स—सहित; छर्र—जगम; अचरम्—तथा अचर, जड़; मम—मेरे, देहे—शरीर में; गुडाकेश—हे अर्जुन; यत्—जो; च—भी; अन्यत्—अन्य, और; द्रष्टुम्—देखना; इच्छसि—चाहते हो। अनुवाद

हे अर्जुन! तुम जो भी देखना चाहो, उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो, उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर तुम्हें चर-अचर सब कुछ मिल जाएगा।

### तात्पर्य

कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे-बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख पा सकता कि ब्रह्माण्ड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किन्तु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएँ जगत् में कहाँ-कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य, जो कुछ देखना चाहे, देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएँ देखने में समर्थ है।

# न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्॥८॥

न—कभी नहीं; तु—लेकिन; माम्—मुझको; शक्यसे—तुम समर्थ होगे; द्रष्टुम्—देखने में; अनेन—इन; एव—निश्चय ही; स्व-चक्षुषा—अपनी आँखों से; दिल्यम्—दिल्य; ददामि—देता हूँ; ते—तुमको; यक्षु:—आँखें; पश्य—देखों; मे—मेरी; योगम् ऐश्वरम्—अचिन्त्य योगशक्ति।

## अनुवाद

किन्तुं तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखे दे रहा हूँ। अब मेरी योग विभूति को देखो।

### तात्पर्य

शुद्धभक्त कृष्ण को, उनके दोभुजी रूप के अतिरिक्त, अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत्कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं (नेत्रों) से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपनी दृष्टि नहीं, अपितु मन को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी, चूँकि अर्जुन इरका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान् ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की।

जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य सम्बन्ध से बँधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईरवरिवहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के वालसंगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता-पिता यह कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हे अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन कराएँ। वे तो शुद्ध प्रेम मे इतने निगम एहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान-प्रदान में इतने विभोर एहते हैं कि वे भूत जाते हैं कि कुष्ण के साथ खेलने वाले वालक अत्यन्त पवित्र आत्माएँ हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हो पाता है। ऐसे यालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अत शुक्देव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं—

इत्थ सता ब्रह्म-सुखानुभूत्या दास्य गताना परदैवतेन। प्रायाश्रिताना नरदारकेण साक विजहु कृत-पुण्य-पुञ्जा॥

"यहाँ वह परामुख्य है, जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते है, भक्तगण भगवान् मानते है और सामान्यजन प्रकृति से उत्पन्न मानते है। ये बालक, जिन्हींने अपने पूर्वजन्मों में अनेक पुण्य किये है, अब उसी भगवान् के साथ खेल रहे है।" (श्रीमद्भागवत १०१२११)।

तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वस्थ को देखने का इच्छुक नहीं एहता, किन्तु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पृष्टि करने के लिए विश्वस्थ का दर्शन करना चाहता था जिससे भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण न केवल हैं द्वानिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समझ प्रकट हुए, अर्भितु साक्षात् रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को इसकी पृष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही पएमपरा-पद्धित प्राप्त होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते है और अर्जुन के पदिचन्दों का अनुसरण करना चाहते है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल शैद्धानिक रूप में, अर्थितु परमरूप में अर्जुन के समझ प्रकट हुए।

भगवान् ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं।

संजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरि.। दर्शवामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्॥९॥

सञ्चय उपाच-सजय ने कहा, एयम्-इस प्रकार, उक्त्या--कहकर, तत--तत्परचात, राजन्-हे राजा, महा-योग-ईश्वर--परम योगी, हरि---भगवान् कृष्ण ने, दर्शयाम् आस--दिखलाया, पार्थाय--अर्जुन को, परमम्--दिव्य, रूपम् ऐश्वरम्---विश्वरूप।

अनुवाद

सञ्जय ने कहा: हे राजा! इस प्रकार कहकर परम योगी भगवान् ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया।

> अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् । अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुथम्।।१०॥ दिव्यमाल्याम्बरथरं दिव्यगन्थानुलेपनम्। सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्।।११॥

अनेक—कई; वक्त्र—मुख; नयनम्—नेत्र; अनेक—अनेक; अद्भुत—विचित्र; दर्शनम्—दृश्य; अनेक—अनेक; दिव्य—दिव्य, अलौकिक; आभरणम्—आभूषण; दिव्य—दैवी; अनेक—विविध; उद्यत—उठाये हुए; आयुधम्—हथियार; दिव्य—दिव्य; माल्य—मालाएँ; अम्बर—वस्न; धरम्—धारण किये; दिव्य—दिव्य; गन्ध—सुगन्धि; अनुलेपनम्—चुपड़े; सर्व—समस्त; आश्चर्य-मयम्—आश्चर्यपूर्ण; देवम्—प्रकाशयुक्त; अनन्तम्—असीम; विश्वतः-मुखम्—सर्वव्यापी।

अनुवाद

अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय हुश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हिथियार लिये था। यह दैवी मालाएँ तथा वस्त्र धारण किये था और उस पर अनेक दिव्य सुगन्धियाँ लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वव्याप्त था।

### तात्पर्य

' इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बारम्बार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित दारता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पावों की कोई सीमा न थी। ये रूप सारे ब्रह्माण्ड में फैले हुए थे, किन्तु भगवत्कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे-बैठे देख रहा था। यह सब कृष्ण की अचिन्त्य शक्ति के कारण था।

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता। यदि भाः सदृशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः॥१२॥

दिवि—आकाश में; सूर्य—सूर्य का; सहस्रस्य—हजारों; भवेत्—थे; युगपत्— एकसाथ; उत्थिता—उपस्थित; यदि—यदि; भा:—प्रकाश; सट्टशी—के समान; सा—वह; स्यात्—होवे; भास:—तेज; तस्य—उस; महात्मन:—परम स्वामी का।

#### अनुवाद

यदि आकाश में हवारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परमपुरय के इस विश्वकाय के तेज की समता कर सके।

#### तात्पर्यं

अर्जुन ने जो कुछ देखा यह अकच्या था, तो भी सज्जय धृतराष्ट्र को उस महान् दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहे है। न तो सञ्जय वहाँ थे, न धृतराष्ट्र, किन्तु ब्यासदेव के अनुग्रह से सजय सारी पटनाओं को देख सकते हैं। अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक पटना से (हजारो सूर्यो) कर रहा है, जिससे इसे स्पद्मा जा सके।

तत्रैकस्थं जगत्कृतस्नं प्रविभक्तमनेकथा। अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा॥१३॥

#### अनुवाद

उस समय अर्जुन भगवान् के विश्वक्ष्य में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ग्रह्माण्ड के अनन्त अंशों को देख सका।

### तात्पर्यं

तत्र शब्द अरयन्त महत्वपूर्ण है। इससे सुवित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वस्प देटा, उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनो ही एय पर बैठे है। युक्सूमि के अन्य लोग इस रूप को यहीं देख सके, क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को हिंदि प्रदान की थी। वह कृष्ण के सारि में हजारो लोक देख सका। वैसा कि वैदिक शासो से पता चलता है, ब्रह्माण्ड अनेक हैं और लोक भी अनेक है। हममें से जुख पिड़ी के यने है, कुछ सोने के, कुछ एनों के, कुछ यहुत यहे हैं, तो कुछ बहुत यहे नहीं है। अपने एप पर बैटकर अर्जुन इन सजों को देख सकता था। किन्तु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था।

> ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः। प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्चलिरमावत॥१४॥

तत--तत्परचात्,स--वह,विस्मय-आविष्ट--आश्चर्यचिकतहोक्त,हष्ट-रोमा---

ø

रोमाँचित; धनञ्जय:—अर्जुन; प्रणम्य—प्रणाम करके; शिरसा—शिर के बल; देवम्—भगवान् को; कृत-अञ्जलि:—हाथ जोडकर; अभाषत—कहने लगा।

अनुवाद तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचिकित रोमांचित हुए अर्जुन ने नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भगवान् से प्रार्थना करने लगा।

## तात्पर्य

एक बार दिच्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक सम्बन्ध तुरन्त बदल गये। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री सम्बन्ध था, किन्तु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यन्त आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। वह उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का सम्बन्ध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। बड़े-बड़े भक्त कृष्ण को समस्त सम्बन्धों का आगार मानते हैं। शास्त्रों में १२ प्रकार के सम्बन्धों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित हैं। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान-प्रदान होने वाले सम्बन्धों के सागर हैं।

यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य सम्बन्ध से प्रेरित है और उसीमें वह अत्यन्त गम्भीर तथा शान्त होते हुए भी अत्यन्त आह्नादित हो उठा। उसके रोम खड़े हो गये और वह हाथ जोड़कर भगवान् की प्रार्थना करने लगा। निस्सन्देह वह भयभीत नहीं था। वह भगवान् के आश्चर्यों से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई।

अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान्। ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-मृर्षीश्च सर्वानुरगांश्च दिट्यान्॥१५॥

अर्जुन:उवाच—अर्जुन ने कहा; पश्यामि—देखता हूँ; देवान्—समस्त देवताओं को; तव—आपके; देव—हे प्रभु; देहे—शरीर में; सर्वान्—समस्त; तथा—भी; भूत—जीव; विशेष-सङ्घान—विशेष रूप से एकत्रित; ब्रह्माणम्—ब्रह्मा को; ईशम्—शिव को; कमल-आसन-स्थम्—कमल के ऊपर आसीन; ऋषीन्—कपियों को; च—भी; सर्वान्—समस्त; उरगान्—सर्पों को; च—भी; दिव्यान्—

दिव्य ।

अनुवाद

अर्जुन ने कहा हे भगवान कृष्ण! में आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। में कमल पर आसीन ब्रह्मा, भगवान शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य रागों को देख रहा है।

#### तात्पर्य

अर्जुन ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु देखता है, अत वह ब्रह्माण्ड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकत्राणी विष्णु ब्रह्माण्ड के अपोतल में शयन करते है देखता है। यह सर्ग वासुकि कहलाता है। अय सर्गों को भी वासुकि कहलाता है। अय सर्गों को भी वासुकि कहलाता है। अर्जुन गर्भोदकत्राणी विष्णु से लेकर कमललो कि स्थित ब्रह्माण्ड के शीर्पस्थ भाग को जहाँ ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते है, देख सकता है। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अन्त की सारी बस्तुर्य अपने राथ में बैठ-बैठ देख सकता था। यह सब भगवान् कृष्ण की कृषा से ही सम्भव हो सका।

### अनेकबाह्दरवक्त्रनेत्रं पश्चामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्चामि विश्वेष्टर विश्वरूप।।१६॥

अनेक-कई, बाहु-भुजाएँ, उदार-भेट, वक्क-भुख, नेत्रम्-ऑखं, पश्यामि-देख रहा हूँ, त्याम्-आपको, सर्वत-चारों और, अनत-रूपम्-असख्य रूर, न अन्तम्-अन्तहीन, कोई अन्त नहीं है, न मध्यम्-पध्य रहित, म पुन-न कि, तब-आपना, आदिम्-प्राप्म, पश्यामि-देखता है, विश्व-ईश्वर-हे स्रक्षाण्ड के स्वामी, विश्वकर्ष-ब्रह्मण्ड के रूप में।

#### अनुवाद

हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप में आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुँह तथा आँखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अन्त नहीं है। आपमें न अन्त दीखता है, न मध्य और ा आदि।

#### तात्पर्ध

कृष्ण भगवान् है और असीम है, अंत उनके भाष्यम से सब कुछ देखा जा सकता था।

# किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥१७॥

किरीटिनम्—मुकुट युक्तः; गदिनम्—गदाधारण किये; चक्रिणम्—चक्र समेतः; च—तथाः तेजःराशिम्—तेजः; सर्वतः—चारों ओरः; दीप्ति-मन्तम्—प्रकाश युतः; पश्यामि—देखता हुँ; त्वाम्—आपकोः; दुर्निरीक्ष्यम्—देखने में कठिनः; समन्तात्— सर्वत्रः; दीप्त-अनल—प्रज्ज्वलित अग्निः; अर्क—सूर्यं कीः; द्युतिम्—धूपः; अप्रमे-यम्—अनन्त।

अनुवाद

आपके रूप को उसके चकाचींथ तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्ज्वलित अग्नि की भाँति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भाँति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूपित है।

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्चतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥१८॥

त्वम् आपः अक्षरम् अच्युतः परमम् परमः वेदितव्यम् जानने योग्यः त्वम् आपः अस्य इसः विश्वस्य विश्व केः परम् परमः निधानम् आधारः त्वम् आपः अव्ययः अविनाशीः शाश्वत-धर्म-गोप्ता—धर्म के पालकः सनातनः शाश्वतः त्वम् आपः पुरुषः परमपुरुषः मतः मे मेरा मत है।

अनुवाद

आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्माण्ड के परम आधार (आश्रय) हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान् हैं। यही मेरा मत है।

> अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्॥१९॥

अनादि—आदि रहितः मध्य—मध्यः अन्तम्—या अन्तः अनन्त—असीमः शीर्यम् महिमा; अनतः असंख्यः वाहुम् भुजाएः शित्र वन्द्रमाः सूर्यः त्या यायम्—माहमाः, अनन्त—असख्यः, वाहुम्—गुजाएः, शाश—चन्द्रभाः, सूर्य—तथा सूर्यः, नेत्रम्—ऑखं, पश्चमाम—देखता हुँ, त्वाम्—आपको; दीम—ग्रज्यविततः, हृताग-यक्त्रम्—आपके मुख से निकराती अग्नि को; स्यानेजसा—अपने तेज सुः, विश्वम्—विश्व को; इटम्—इसः, तपन्तम्—तपाते हुए।

आप आदि, मध्य तथा अन्त से रहित हैं। आपका यह अन्त है। आपके अर्थात्व वाहुएँ हैं और सूर्य तथा चन्द्रमा आपकी ओंखें हैं। मैं आपके करायाः वाहुर् २ जार पूर्व तथा वन्त्रमा जावका जाय है। व जावक मुख से प्रक्रयसित अपि निकलते और आपके तेत्र से इस सम्पूर्ण ग्रह्माण्ड को जलते हुए देख रहा हूँ।

भगवान् के पहुंप्तवर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति ानवार ना पर्वस्थान का कार सामा गठा रा प्रण पर तथा अन्यत्र मा प्रगणित पाई जाती है, किन्तु शासों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरिक्त कोई साहित्यक दोप नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या एम अहाद कोई दोप नहीं है। हि

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं ट्याप्तं त्वयैकेन दिशशु सर्वाः। हुरद्वाद्धृतं रूपमुग्रं तवेदं

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्॥२०॥ द्याव—याह अकाश से लेकर; आ-पृथिव्यो पृथ्वी तक; इदम् स्त, अन्तरम् मध्य में; हि—निश्चय ही; व्यामम् ज्याम, त्वया—आपके हारा; अन्तरम् मध्य में; हि—निश्चय ही; व्यामम् स्वां—सभी; इष्टवा—देखकर; एयेन अकेला; दिशा—दिशारी; च—तथा; सर्वां—सभी; इष्टवा—देखकर; अद्भान-अत्मृतः स्वाम् स्य कोः ग्राम-भूमानकः तय-आपकः इदम् ाष्ट्राः, त्रीयः, प्रवास्तिः, प्रवासितः, प्रवासितः, विवस्तिः, महा-इसः, लोक-लोकः, प्रवास्तिनः, प्रवासितः, महा-आत्मन-हे महापूरच।

बर्गिप आप एक हैं, किन्तु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके पणप आप एक के त्वानु जाय जाताल तथा तर राजा एवं जनस बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष! आपके इस अरसुत तथा भवानक रूप को देखका सारे लोक भवपीत हैं।

इस श्लोक में द्याव-आ-पृथिव्यों (घाती तथा आकाश के बीच का स्थान)

तथा लोकत्रयम् (तीनों संसार) महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्वरूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान् ने जिन जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्धक्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा।

अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति। स्वस्तीत्युक्तवा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः॥२१॥

अमी—वे सब; हि—निश्चय ही; त्वाम्—आपको; सुर-सङ्घा:—देव समूह; विशन्ति—प्रवेश कर रहे हैं; केचित्—उनमें से कुछ; भीता:—भयवश; प्राञ्जलयो:—हाथ जोड़े; गृणन्ति—स्तुति कर रहे हैं; स्वस्ति—कल्याण हो; इति—इस प्रकार; उक्त्वा—कहकर; महा-ऋषि—महर्षिगण; पिद्ध-सङ्घा:— सिद्ध लोग; स्तुवन्ति—स्तुति कर रहे हैं; त्वाम्—आपकी; स्तुतिभि:—प्रार्थनाओं से; पुष्कलाभि:—वैदिक स्तोत्रों से।

अनुवाद

देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आपमें प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यन्त भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह "कल्याण हो" कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं।

## तात्पर्य

समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे।

> रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च1 गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे॥२२॥

रुद्र—शिव का रूप; आदित्याः—आदित्यगण; वसवः—सारे वसु; ये—जो; च—तथा; साध्याः—साध्य; विश्वे—विश्वदेवता; अश्विनी—अश्विनीकुमार; मरुतः—मरुत्गण; च—तथा; उष्म-पाः—पितर; च—तथा; गन्धर्व—गन्धर्व; यक्ष—यक्ष; असुर—असुर; सिद्ध—तथा सिद्ध देवताओं के; सङ्घाः—समूह; बीक्षन्ते—देख रो है, न्वाम्—आपको, विभिन्ना—आरवर्यविकत होना, च—भी, एव—दिवय ही, सर्वे—सव।

अनुवाद

शिव के विविध रूप, आदित्याण, बसु, साध्य, विश्वादेव, दोर्पो अश्विनीसुनार, गहराण, पितृगण, पन्धर्य, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं।

> रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहृठपादम्। बहुदरं बहुदंप्टाकरालं

वृष्ट्वा लोका. प्रव्यथितास्तथामहम्।।२३।।

रुपम्—इप्, महत् —विशाल, ते—आपका, बहु— भने म, बवन् —मुख, नेत्रम्— तथा आँखें, महा-बाहो— हे बलिष्ठ भूजाआ वाले, बहु—अनेम्, बाहु—भुजाः, करु—जीपे, पादम्—तथा पात्र बहु-उदास्य भोतः गेट, बहु-दंष्ट्रा—अनेम् तीत, काराम्—भयानक, बृष्ट्या—देशका, लोका—सारे लोक, प्रवव्यक्षिता— विचलित, तथा—उसी प्रकार, अहम्—मै।

अनुवाद

हे महाबाहु । आपके इस अनेक मुख, नेन, नाह, जघा, पॉब, पेट तथा भषानक दाँगों वाले विराट रूप को देखका देवतागण अस्पन्त विचारिमा हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हैं।

> नभ.स्पृशं दीप्तमनेकवणं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्। दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शर्मं च विष्णो॥२४॥

नम स्पृशम्—आकाश हृता हुआ, दीम्मम् ज्योतिर्गय, अनेक कई, वर्णम्—रग, व्यातः—खुले रृष, आननम्—मुख, दीम्—प्रदीम, विशालः—गडी नडी, नेत्रम्— ऑखे, दृष्ट्वाः—देराकर, हिः—निश्चय ही, त्वाम्— भाषको, प्रव्यक्षितः—विचलिता, भयभीत, अन्त —भीता, आत्माः—आत्मा, धृतिम् —हुता या पैर्य को, न—नही, विन्दामि—प्राप्त हुँ, शमम्—मानसिक शान्ति को, च—पी, विष्णो—हे विष्णु।

अनुवाद हे सर्वव्यापी विष्णु। नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश वज स्पर्श करते, मुख फैलाये तथा बड़ी-बड़ी चमकती आँखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक शान्ति ही पा रहा हूँ।

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि।
दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास॥२५॥

दंष्ट्रा—दाँत; करालानि—विकराल; च—भी; ते—आपके; मुखानि—मुखों को; हृष्ट्वा—देखकर; एव—इस प्रकार; काल-अनल—मृत्यु रूपी अग्नि; सन्नि-भानि—मानो; दिशः—दिशाएँ; न—नहीं; जाने—जानता हूँ; न—नहीं; लभे—प्राप्त करता हूँ; च—तथा; शर्म—आनन्द; प्रसीद—प्रसन्न हों; देव-ईश—हे देवताओं के स्वामी; जगत्-निवास—हे समस्त जगतों के आश्रय।

अनुवाद

हे देवेश प्रभु! हे जगन्निवास! आप मुझपर प्रसन्न हों। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दाँतों को देखकर अपना सन्तुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ।

> अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरिप योधमुख्यैः॥२६॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि। केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः॥२७॥

अमी—ये; च—भी; त्वाम्—आपको; धृतराष्ट्रस्य—धृतराष्ट्र के; पुत्रा:—पुत्र; सर्वे—सभी; सह—सहित; एव—निस्सन्देह; अवनि-पाल—वीर राजाओं के; सङ्घै:—समूह; भीष्मः—भीष्मदेव; द्रोणः—द्रोणाचार्य; सूत-पुत्रः—कर्ण; तथा—भी; असौ—यह; सह—साथ; अस्मदीयैः—हमारे; अपि—भी; योध-मुख्यैः—मुख्य योद्धा; वक्त्राणि—मुखों में; ते—आपके; त्वरमाणाः—तेजी से; विशन्ति—प्रवेश कर रहे हैं; दंष्ट्रा—दाँत; करालानि—विकराल; भयानकनि—भयानक;

केचित्—उनमे के कुछ, विलाग—समे एतका, दशन-अन्तोषु—दौतो के बीच में, सन्दुगयनो—दिख रहे है, चूणिति—चूर्ण हुए, उत्तय-अहमै—शिपे से।

अनुवाद

पृताष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहावक ग्रामओं सहित तथा भीव्य, होण, कर्ण एव हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकारल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दौतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ।

सात्पर्य

एक पिछले रलोक में भगवान् ने अर्जुन को बचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि नियस के नेता (पीप्प, ट्रोण, कार्म, तथा भूतप्रष्टू के समे पुत्र) रूप्प उनके सनिक और अर्जुन के भी हैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका सकत है कि तुरक्षेत्र मे एकड समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उद्धेख है कि भीप्प भी, जिसे अर्जेय माना जाता है, व्यक्त हो जाएगा। वहीं गति कर्ण की होनी है। न केवल विषस के भीप्प जैसे महानू योदा विनष्ट हो जाएँगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले योदा भी नष्ट होगे।

> यथा नदीनां बहबोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाधिमुखा द्रवन्ति। तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यधिविज्वलन्ति॥२८॥

यथा—जिस प्रकार, नदीनाम्—निद्धों की, बहुब—अनेक, अस्यु-वेगाः—जल की तरा, समुद्रम्—समुद्र, एवः—नित्रवय ही, अभिमुखाः—की और, इवन्ति—— दौहती है, तथा—उसी प्रकार से, तब—अभके, अभी—ये सब, नर-लोक-वीराः—— मानव समात्र के राजा, विशन्ति—प्रवेश कर रहे हैं, वक्त्राणि—मुखों मे, अभिविज्यलनिन—प्रज्यदित हो रहे हैं।

अनुवाद

जिस प्रकार निर्देश की अनके तस्में समुद्र में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार ये समस्त महान् घोद्धा भी आपके ज्वलित सुखों में प्रवेश कर रहे हैं।

> यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः।

# तथैव नाशाय विशन्ति लोका-स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥२९॥

यथा—जिस प्रकार; प्रदीप्तम्—जिलती हुई; ज्वलनम्—अग्नि में; पतङ्गाः—पतिंगे, कीड़े मकोडे; विशन्ति—प्रवेश करते हैं; नाशाय—विनाश के लिए; समृद्ध—पूर्ण; वेगाः—वेग; तथा एव—उसी प्रकार से; नाशाय—विनाश के लिए; विशन्ति—प्रवेश कर रहे हैं; लोकाः—सारे लोग; तव—आपके; अपि—भी; वक्त्राणि—मुखों में; समृद्ध-वेगाः—पूरे वेग से।

अनुवाद

मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते रहा हूँ, जिस प्रकार पतिंगे अपने विनाश के लिए प्रज्ज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं।

> लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-ह्रोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः। तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं

> > भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो॥३०॥

लेलिह्यसे—चाट रहे हैं; ग्रसमान:—निगलते हुए; समन्तात्—समस्त दिशाओं से; लोकान्—लोगों को; समग्रान्—सभी; वदनै:—मुखों से; ज्वलद्भिः—जलते हुए; तेजोभि:—तेज से; आपूर्य—आच्छादित करके; जगत्—ब्रह्माण्ड को; समग्रम्—समस्त; भासः—किरणें; तव—आपकी; उग्राः—भयंकर; प्रतपन्ति—झुलसा रही हैं; विष्णो—हे विश्वव्यापी भगवान्।

अनुवाद

हे विष्णु! में देखता हूँ कि आप अपने प्रज्ज्वित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्माण्ड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं।

> आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्॥३१॥

आख्याहि—कृपया बताएं; मे—मुझको; कः—कौन; भवान्—आप; उग्र-रूपः—

भयानक रूप, नम अस्तु—नमस्कार हो, ते—आपको, देव-वर—हे देवताओं मे श्रेष्ठ, प्रसीद—प्रसन्न हों, विज्ञातुम्—नानने के लिए, इच्छामि—इच्छुक हैं, भवन्तम्—आप, आद्यम्—आदि, न—नहीं, हि—निश्चय ही, प्रजानायि— जानता है, तव—आपका, प्रवृत्तिम्—प्रयोजन।

अनुवाद

है देवेश! कृपा करके मुझे बतलाड्ये कि इतने उग्ररूप में आप कीन हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृषा करके मुझपर प्रसन्न हों। आप आदि भगवान् हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है।

> श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिता, प्रत्यनीकेषु योथा,॥३२॥

श्रीभगवान् उवाच—भगवान् ने कहा, काल—काल, अस्मि—हैं, लोक—लोको का, शय-कृत्—नाश कते वाला, प्रवृद्ध—महान्, लोकान्—समस्त तोगों की, समारतुंम्—नष्ट काने में, इह—हम ससार में, प्रवृत्व—लगा हुआ ऋते—बिया, अपि—भी, त्वाम्—अपको, न—कभी नहीं, भविष्यन्ति—होगे, सर्वे—सभी, ये—जो, अवस्थिता —स्थित, प्रति-अनीकेष्य—विषयं में, योगा—सैनिक।

अनुवाद

भगवान् ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आवा हूँ। तुम्हारे (राण्डवों के) सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएगे।

तात्पर्यं

यद्यपि अर्जुन ज्ञानता था कि कृष्ण उसके नित्र तथा भगवान् है, तो भी यह कृष्ण के जिनिया रूपो को देखकर चिकत था। इसिलए उसने इस विनाशकारी शक्ति के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। वेदो में लिखा है कि परम सत्य इस वस्तु को, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भी, नष्ट कर देते है। कर्जीपनियद् का (१२२५) बचन है

> यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवत ओदन। मृत्युर्यस्योपसेचन क इतथा वेद यत्र सः॥

अन्ततः सारे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा अन्य सभी कोई परमेश्वर द्वारा काल-कवलित होते हैं। परमेश्वर का यह रूप सबका भक्षण करने वाला है और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। केवल कुछ पाण्डवों

के अतिरिक्त युद्धभूमि में आये सभी लोग उनके द्वारा भक्षित होंगे।
अर्जुन लड़ने के पक्ष में न था, वह युद्ध न करना श्रेयस्कर समझता था,
क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा न होगी। किन्तु भगवान् का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनेंगे, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो वे सब अन्य विधि से मेरेंगे। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं। वस्तुतः वे पहले से मृत हैं। काल विनाश है और सारे संसार को परमेश्वर की इच्छानुसार विनष्ट होना है। यह प्रकृति का नियम है।

> तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।।३३।।

तस्मात्—अतएवः त्वम्—तुमः उत्तिष्ठ—उठोः यशः—यशः लभस्व—प्राप्त करोः जित्वा—जीतकरः शत्रून्—शत्रुओं कोः भुङ्क्व—भोग करोः राज्यम्—राज्य काः समृद्धम्—सम्पत्रः मया—मेरे द्वाराः एव—निश्चय हीः एते—ये सबः निहताः—मारे गये; पूर्वम् एव-पहले ही; निमित्त-मात्रम्-केवल कारण मात्र; भव-बनो; सव्य-साचिन-हे सव्यसाची।

अनुवाद

अतः उठो! लड़ने के लिए तैयार होओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर सम्पन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और हे सव्यसाची! तुम तो युद्ध में केवल निमित्तमात्र बन जाओ।

### तात्पर्य

सव्यसाची का अर्थ है वह जो युद्धभूमि में अत्यन्त कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में सम्बोधित किया गया है जो अपने शत्रुओं को तीर से मास्कर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्तमात्रम्—''केवल कारण मात्र'' यह शब्द भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संसार भगवान् के इच्छानुसार गितमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति विना किसी योजना के गितशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकिथत विज्ञानी हैं, जो यह सुझाव रखते हैं कि सम्भवतया ऐसा था या

एसा हो सकता है, किन्तु इस प्रकार के "शायद" या "हो सकता है" का प्रम ही नहीं उठता। प्रकृति हाग विशेष योजना सवास्तित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विघट जगत् बद्धजीवों के लिए भगवान् के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर (सुगोग) है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बद्ध रहते है। किन्तु जो कोई भी एप्पेस्टा की इस योजना (इच्छा) को समझ लेता है और कृष्णभावनामृत का अनुशीलन करता है, वह बुद्धिमान है। दृश्यजगत की उत्पत्ति तथा उसका सहार इंरवर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध इंरवर की योगना के अनुसार लाडा गया। अर्थुन युद्ध करने से मना कर रहा धा, किन्तु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छानुसार उसे लडना होगा। तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्णभावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान् वि दिव्य सेवा मे अर्पित हो और उसका जीवन भगवान् वि दिव्य सेवा मे अर्पित हो समझी वह कृतार्थ है।

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानिप योधवीरान्। मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपद्रान्॥३४॥

द्रोणम् च—तथा द्रोण, भीत्मम् च—भीप्म भी, जयद्रथम् च—तथा जयद्रथ, कर्णम्—कर्णं, तथा—और, अन्यान्—अन्य, अपि—निश्चय ही, योध-धीरान्— महान् योद्धा, मदा—भेरे द्वारा, हतान्—पहले ही मारे गये, त्वम्—तुम, जहि—गारो,मा—मत,व्ययिष्ठाः—विचलितहोओ,युष्यस्य—लडो,जेता-असि— तुम विजयी होगे, रणे—युद्धं में, सपद्वान्—शङ्गां की।

अनुवाद

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान् योद्धा पहले ही मेरे द्वारा

मारे जा चुके हैं। अत तुम उनका वध करी और तनिक भी विचलित म होओ। तुम केवल युद्ध करी। युद्ध में तुम अपने शतुओं को परास्त करोगे।

#### तात्पर्य

प्रत्येक योजना भगवान् द्वाय बनती हैं, किन्तु वे अपने भक्तें पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छानुसार उनकी योजना का पालन करता है, उसे ही व उसका श्रेय देते हैं। अत जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्णभावनामृत कर्म करे और गुरू के माध्यम से भगवान् को जाने। भगवान् की योजनाएँ उन्हीं की कृष्ण से समझी बाती है और भक्तें की योजनाएँ उनकी ही योजनाएँ हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन-संघर्ष में विजयी हाने।

सञ्जय उवाच
एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी।
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य॥३५॥

सञ्चयः उवाच—सञ्जय ने कहा; एतत्—इस प्रकार; श्रुत्वा—सुनकर; वचनम्—वाणी; केशवस्य—कृष्ण की; कृत-अञ्चितः—हाथ जोडकर; वेपमानः—काँपते हुए; किरीटी—अर्जुन ने; नमस्कृत्वा—नमस्कार करके; भूयः—फिर; एव—भी; आह—बोला; कृष्णम्—कृष्ण से; स-गद्गदम्—अवरुद्ध स्वर से; भीत-भीतः—डरा हुआ; प्रणम्य—प्रणाम करके।

अनुवाद

सञ्जय ने धृतराष्ट्र से कहा: हे राजा! भगवान के पुख से इन वचनों को सुनकर काँपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें गारम्बार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा।

### तात्पर्य

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान के विश्वरूप के कारण अर्जुन आश्चर्यचिकत था, अतः वह कृष्ण को बारम्बार नगस्कार करने लगा और अवरुद्ध कंठ से आश्चर्य से वह कृष्ण की प्रार्थना मित्र के रूप में नहीं, अपितु भक्त के रूप में करने लगा।

> अर्जुन उवाच स्थाने हषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहष्यत्यनुरज्यते च। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः॥३६॥

अर्जुन:उवाच—अर्जुन ने कहा; स्थाने—यह ठीक है; हृषीक-ईश—हे इन्द्रियों के स्वामी; तव—आपके; प्रकीर्त्यां—कीर्ति से; जगत्—सारा संसार; प्रहृष्यति—हिर्षित हो रहा है; अनुरज्यते—अनुरक्त हो रहा है; च—तथा; रक्षांसि—असुरगण; भीतानि—डर से; दिश:—सारी दिशाओं में; द्रवन्ति—भग रहे हैं; सर्वे—सभी; नमस्यन्ति—नमस्कार करते हैं; च—भी; सिद्ध-सङ्घा:—सिद्धपुरुष।

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा हे हुधीकेश । आपके नाम के श्रवण से संसार हरिंत होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्धपुरुष आपको नमस्यार करते हैं, किन्तु असुरगण भयभीत हैं और इधर-उधर भाग रहे हैं। यह दीक ही हआ।

#### तात्पर्यं

कृष्ण से तुरक्षेत्र युद्ध के परिणाम को सुनकर अर्जुन प्रमुद्ध हो गया और भगवान् के परम भक्त तथा मित्र के रूप में उनसे बोला कि कृष्ण जो कुछ करते है वह सब ठीक है। अर्जुन ने पुष्टि की कि कृष्ण ही पालक है और भक्तो के आराध्य तथा अवाधित तत्वी के सहारकर्ती है। उनके सारे कार्य सबी के लिए समान रूप से शुभ होते है। यहाँ पर अर्जुन यह समझ माता है कि बब युद्ध समाप्त होने को था तो अन्तरिक्ष से अनेक देवता, सिद्ध तथा स्वर्ग के युद्धिमान प्राणी युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि युद्ध में कृष्ण उपस्थित थे। जब अर्जुन ने भगवान का विश्वकर देखा तो देवताओं को आनन्द हुआ, किन्तु अन्य लोग जो असुर तथा नास्तिक थे, भगवान् की प्रशसा सुनकर सहन न कर सके। वे भगवान् के विनाशकारी रूप से डर कर भग गये। भक्तों तथा नास्तिको के प्रति भगवान् के व्यवहार की अर्जुन द्वारा प्रशासा की गई है। भक्त प्रत्येक अवस्था मे भगवान् का गुणगान करता है, क्योंकि वह जानता है कि व जो कुछ भी करते है वह सबों के हित में है।

> कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्त देवेश जगन्निवास

त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्।।३७॥

कस्मात्—त्यों, च—भा, ते—आपको, न—ति, नमेरन्—गमस्कार करना बाहिए, मटा-आस्मन्—हे महापुरय, गरीयसे—श्रेष्ठतर लोग, ब्रह्मण—ब्रह्मा की

अपेशा, ऑप--यद्यपि, आदि-कर्जे--परम म्रष्टा को, अनन्त--हे अनन्त, देव-ईश-हे ईशों के ईश, जगत्-निवास-है जगत के आश्रय, त्वम्-आप है, अदारम्-अविनाशी, सत्-असत्-कार्यं तथा कारण, तत्-परम्--दिव्य, **यत--**-वत्राकि।

### अनुवाद

हे महाला। आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप अर्गद स्रष्टा हैं। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों न करें? हे अनन्त, हे देवेश, हे जगरिवास! आप परम मोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं।

## तात्पर्य

अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं। वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आतमा हैं। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर सम्बोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनन्त हैं। अनन्त सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान् की शक्ति के प्रभाव से आच्छादित न हो और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियन्ता है और उन सबके ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि शारे सिद्ध तथा देवता भगवान् को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के अंश गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से निकले कमलनाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद्गागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा तथा अन्य देवता भगवान् का आदर करते हैं। अक्षरम् शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत् विनाशशील है, कि तु भगवान् इस जगत् से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं, अतएव वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्यजगत के समस्त बद्धजीवों से श्रेष्ठ हैं। इसलिए वे परमेशवर हैं।

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप।।३८॥

त्वम्—आप; आदि-देवः—आदि परमेश्वर; पुरुषः—पुरुष; पुराणः—प्राचीन, सनातन; त्वम्—आप; अस्य—इस; विश्वस्य—विश्व का; परम्—दिव्य; निधानम्—आश्रय; वेत्ता—जानने वाला; असि—हो; वेद्यम्—जानने योग्य, ज्ञेय; च—तथा; धाम—वास, आश्रम; त्वया—आपके द्वारा; ततम्—व्याप्त; विश्वम्—विश्व; अनन्त-रूप—हे अनन्त रूप वाले।

अनुवाद

आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्यजगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनन्त रूप! यह सम्पूर्ण दृश्यजगत आपसे व्याप्त है। तात्पर्य

प्रत्येक वस्तु भगवान् पर आधित है, अत वे ही चरम आग्नय है। नियानम् का अर्थ है ग्रह्म तेज समेत सारी वस्तुएँ भगवान् कृष्ण पर आधित है। वे इस ससार में परित होने वाली प्रत्येक घटना के जानने वाले है और यदि ज्ञान का कोई अन्त है तो वे समस्त ज्ञान के अन्त हैं। अत वे ज्ञाता है और ज्ञेप (वेदा) भी। वे जानने योग्य है, क्योंकि वे सर्व्यापी है। वैकुण्डलोक में कारण स्वरूप होने से वे दिव्य है। वे दिव्यतोक में भी प्रधान पुरुष हैं।

> वायुर्यमोऽप्रिर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहम्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥३९॥

वायु—वायु, यमः—नियन्तः; अग्नि—अग्नि, वठणः—जलः; शश-अङ्कं— चन्द्रमा, प्रतापति—ज्ञद्रमः, त्वम्—आपः, प्र-वितायहः—पदावाः, ष्ट-नियः, नमः—गेरा नयस्काः, नमः—पुर नयस्काः, ते-आपको, अस्तु—होवे; सहग्र-कृत्य—हजार याः, पुर-स—तथा किः, भूय—किः, अपि—भीः, नयः— नसस्काः, नम ते—आपको नेरा नयस्काः है।

अनुवाद

आप चापु है तथा यम भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चन्द्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रचितामह हैं। अत आपको हजार यार नमस्कार है और पुत-पुन, नमस्कार है।

#### तात्पर्ध

भगवान् को वायु कहा गया है, क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को प्रपितामह (परदादा) कहकर सम्बोधित करता है, क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव, ब्रह्मा के पिता है।

> नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं

> > सर्वं समाप्नोपि ततोऽसि सर्वः॥४०॥

नम — नमस्कार; पुरस्तात् — सामने से, अध — भी; पृष्ठतः — भीके से; ते — आपको; नम अस्तु — मै नमस्कार करता हैं; ते — आपको, सर्वत — सभी दिसाओं से; एव — निस्सन्देह; सर्व — क्वोंकि आप सब कुछ है, अनन्त-वीर्य — असीम पौरप; अमित-विक्रमः—तथा असीम वलः; त्वम्—आपः; सर्वम्—सव कुछः; समाप्नोषि— आच्छादित करते होः; ततः—अतएवः; असि—होः; सर्वः—सव कुछ।

अनुवाद आपको आगे, पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनन्त पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं।

## तात्पर्य

कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त वल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्धभूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। विष्णुपुराण में (१.९.६९) कहा गया है—

योऽयं तवागतो देव समीपं देवतागणः। स त्वेमव जगत्म्रष्टा यतः सर्वगतो भवान्॥

"आपके समक्ष जो भी आता है चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान्! वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है।"

> सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन वापि॥४१॥ यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्॥४२॥

सखा—िमतः; इति—इस प्रकारः; मत्वा—मानकरः; प्रसमम्—हठपूर्वकः; यत् जो भीः; उक्तम्—कहा गयाः; हे कृष्ण—हे कृष्णः; हे यादव—हे यादवः; हे सखे—हे मित्रः; इति—इस प्रकारः; अजानता—िबना जानेः; मिहमानम्—मिहमा कोः; तव—आपकीः; इदम्—यहः; मया—मेरे द्वाराः; प्रमादात्—पूर्खतावशः; प्रणयेन—प्यार वशः; वा अपि—या तोः; यत्—जोः; च—भीः; अवहास-अर्थम्—हँसी के लिएः; असत्-कृतः—अनादर किया गयाः; असि—होः; विहार—आराम मेः; शय्या—लेटे रहने परः; आसन—बैठे रहने परः; भोजनेषु—या भोजन करते समयः;

एक---अभ्ले, अध्वया---या; अपि---पी; अच्युत--हे अच्युत; तत्-समक्षम्---साधियो के बीच; तत्--वे सब; क्षामये---क्षमप्रार्थी हैं; स्वाम्---आपमे; अहम्---मै, अप्रेमयम्---अचिन्त्य।

#### , अनुवाद

आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने जल्दी में आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जंसे सप्योधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मेंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए पुड़ो क्षमा कर दें। यही नहीं, मेंने कई बार आराम करते समय, एकताथ लेटे हुए या साथ-साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आराक अपमान किया है। हे अन्युत! मेरे डेन समरा अपराम करां।

#### तात्पर्य

यदापि अर्जुन के समक्ष कृष्ण अपने विराट रूप में है, किन्तु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्रीभाव स्मरण है। इसीलिए वह मित्रता के कारण होने वाले अनेक अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि पहले उसे ज्ञात न था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते है, यदापि उसके मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे समझाया था। अर्जुन को यह भी राता नहीं था कि उसने कितनी बार 'है मेरे मित्र 'हे कृष्ण' 'है यादव' जैसे सम्बोधनों के द्वारा उनका अपसान किया है और उनकी महिमा स्वीकार नहीं की। किन्तु कृष्ण इतने कृषालु हैं कि इतने ऐश्वर्यमण्डित होने पर भी अर्जुन के मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त तथा भगवान के बीच दिव्य प्रेम का आदान-प्रदान। जीव तथा कृष्ण का सम्बन्ध शासकत रूप से रिवर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, ऐसवा के हम अर्जुन के आवरण में देवले है। यदापि अर्जुन विराट रूप का तथा, वैराय देख चुका है, किन्तु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूस सकता।

पितासि लोकस्य चताचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुर्फारीयान्। न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥

पिता—िपता, असि—हो, लोकस्य—पूरे बगत के; चर—सचल; अचरस्य—तथा अचलों के, त्वम्—आप है; अस्य—इसके; पूज्य-—पूज्य; च—भी; गुरुः—गुरु; गरीयान्—यशस्वी, महिमामय; न—कभी नही; त्वत्-समः—आपके तुल्य; अस्ति—है, अभ्यधिक—बढ कर, कुत्त—किस तरह सम्भव है, अन्यः—दूसर; लोक-त्रये—तीनों लोकों में; अपि—भी; अप्रतिग-प्रभाव—हे अचिन्त्य शक्ति वाले।

# अनुवाद

आप इस चर तथा अचर सम्पूर्ण दृश्यजगत के जनक हैं। आप परम पूज्य गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही कोई आपसे तदाकार हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु! भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है?

## तात्पर्य

भगवान् कृष्ण उसी प्रकार पूज्य हैं जिस प्रकार पृत्र द्वारा पिता पूज्य होता है। वे गुरु हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हीं ने ब्रह्मा को वेदों का उपदेश दिया और इस समय वे अर्जुन को भी भगवद्गीता का उगदेश दे रहे हैं, अतः वे आदि गुरु हैं और इस समय किसी भी प्रामाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारम्भ होने वाली परम्परा का वंशन होना चाहिए। कृष्ण का प्रतिनिधि हुए बिना कोई न तो शिक्षक और न आध्यात्मिक विषयों का गुरु हो सकता है।

भगवान् को सभी प्रकार से नमस्कार किया जा रहा है। उनकी महानता अपिरमेय है। कोई भी भगवान् कृष्ण से बढ़का नहीं, क्योंकि इस लोक में या वैकुण्डलोक में कृष्ण के समान या उनसे गड़ा कोई नहीं है। सभी लोग उनसे निम्न हैं। कोई उनको पार नहीं कर सकता। श्वेताश्वतर उपनिषद् में (६.८) कहा गया है कि—

## न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।

भगवान् कृष्ण के भी सामान्य व्यक्ति की तरह इन्द्रियाँ तथा शरीर हैं, किन्तु उनके लिए अपनी इन्द्रियों, अपने शरीर, अपने गन तथा स्वयं में कोई अनार नहीं रहता। जो लोग मूर्ख हैं वे कहते हैं कि कृष्ण अपने आत्मा, मन, हृदय तथा अन्य प्रत्येक वस्तु से भिन्न हैं। कृष्ण तो गरम हैं, अतः उनके कार्य तथा शक्तियाँ भी सर्वन्नेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनके इन्द्रियाँ नहीं हैं तो भी वे सारे ऐन्द्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इन्द्रियाँ न तो सीमित हैं, न ही अपूर्ण हैं। न तो कोई उनसे वढ़ कर है, न उनके तुल्य कोई है। सभी लोग उनसे घट कर हैं।

परम पुरुष का ज्ञान, शक्ति तथा कर्म सभी कुछ दिन्य है। भगवद्गीता में (४.९) कहा गया है:

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन॥ जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर, कमं तथा सिद्धि को जान लेता है वह इस शरीर को डोडने के बाद उनके धाम को जाता है और फिर इस दुखमय ससार में वापस नहीं आता। अत मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वेग्रेष्ठ मार्ग तो यह है कि कृष्ण के नियमों का पातन जिया जाय, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। यह भी कहा गया है कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके हास है। वैतन्य चितामृत (आदि ५१४२) से इसकी पुष्टि होती है—एकले ईस्वर कृष्ण, आर सब भूत्य—केवल कृष्ण ईश्वर है, शेष सभी उनके दास है। प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश का पालन करता है। कोई ऐसा नहीं जो उनके आदेश का उद्धपन कर सके। प्रत्येक व्यक्ति उनकी अध्यक्षता में होने के कारण उनके निर्देश के अनुसार वर्ष्य करता है। जैसा कि अध्यक्षता में कहा गया है वे समस्त कारणें के कारण है।

> तस्मात्र्यणस्य प्रणिथाय कार्यं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हेसि देव सोढुम्॥४४॥

सस्मात्—अत, प्रणम्य—प्रणाम करके, प्रणियाय—नत हो करके, कायम्—शरीर को, प्रसादये—कृपा की यावना करता हूँ, त्वाम्—आपसे, अहम्—पै, ईशम्—भगवान से, इंड्यम्—पृत्य, पिता इव—पिता तुत्य, पुत्रस्य—पुत्र का, सख्या इय—मित्रवर्स, सख्यु—पित्र हे, प्रिय—प्रेपी, ष्रियाया—प्रियक्नों से, अहींस—आपको चाहिए, देव—पेर प्रभ, सोद्रम्—सहर करना।

#### अनुवाद

आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भावान् हैं। अंत में नत होकर साष्ट्रांग प्रणाम बरता हैं और आपकी कृषा की याधना करता है। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की दिछाई सहन करता है, या प्रित्र अपने पित्र की उद्धतता तह लाता है, या प्रिय अपनी ग्रिया का अपराध सहन कर लेता है उसी प्रकार आप कृषा करके मेरी तुटियों को सहन कर लें।

#### तात्पर्य

कृष्ण के भक्त उनके साथ विविध प्रकार के सम्बन्ध रखते है---बोई कृष्ण को पुनवत कोई पति रूप में, कोई मित्र रूप में या कोई स्वामी के रूप में मान सन्ता है। जिस प्रकार पिता, पित या स्वामी सब अपराप सहन कर होते है उसी प्रकार कृष्ण भी सह होते हैं।

# अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्द्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास॥४५॥

अट्टप्ट-पूर्वम्—पहले कभी न देखा गया; हषित:—हषित; अस्मि—हूँ; ट्टप्टवा—देखकर; भयेन—भय के कारण; च—भी; प्रव्यथितम्—विचलित, भयभीत; मन:—मन; मे—मेरा; तत्—वह; एव—निश्चय ही; मे—मुझको; दर्शय—दिखलाइये; देव—हे प्रभु; रूपम्—रूप; प्रसीद—प्रसन्न होइये; देव-ईश—ईशों के ईश; जगत्-निवास—हे जगत के आश्रय।

अनुवाद

पहले कभी न देखे गये आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किन्तु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास! अपना पुरुषोत्तम भगवत् स्वरूप पुनः दिखावें।

### तात्पर्य

अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है, क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यन्त पुलकित है। अर्जुन यह देख कर अत्यन्त प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान् हैं और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं। किन्तु साथ ही वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्रीभाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किये हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना नारायण रूप दिखावें, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराठ रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है। किन्तु वैकुण्ठलोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुण्ठलोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण इन सबमें अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान हैं। इस प्रकार अर्जुन वैकुण्ठलोक के उनके एक रूप को देखना चाहता था। निस्सन्देह प्रत्येक वैंकुण्ठलोंक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किन्तु इन चारों हाथों में वे विभिन्न चिन्ह धारण किये रहते हैं यथा शांख, गदा, कमल तथा चक्र। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न-भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है।

### किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-फिल्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनेव रूपेण चतुर्थुनेन सहस्रवाहो भव विश्वमूर्ते॥४६॥

क्तिरिटनम्-पुरुट धारण किये, गदिनम्-गदाधारी, श्रक्तहस्तम्-वक्रधारण किये, इच्छामि-दश्चिर हैं, स्वाम्-आपको, इप्टम्-देखना, अहम्-मै, तथा एव-जागे स्थिति में, तेन-एव-जारी प्रकार से, स्रपेण-रूप में, धातु मुजेन-चार हाथो वाले, सहम्र-बाहो-हे हजार भुजाओं वाले, भव-हो जावो, विश्व-मूर्ते-हे विग्रट रूप।

अनुवाद

है विराट रूप। हे सहस्रमुज भगवान्। मैं आपके चतुर्भुज रूप बा दर्शन करना चाहता हैं, जिसमे आप अपने चारों हाओं में शाय, खक्र, गदा तथा पर धारण किये हुए हों। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता है।

#### तात्पर्य

ब्रह्मसिंहता प (५,३९) कहा गया है—रामादिमूर्तियु कलानियमेन विश्चन्—भगवान् फैंकड़े हजारा रूपों में नित्य विद्यमान एहते है किन्मे से गम, मृत्तिह, भारावण उनके मुद्दण रूप है। रूप तो असस्य है, किन्तु अर्जुन को झत था कि कृष्ण ही आदि भगवान् है, जिन्होंने यह शिषक विश्वस्य धारण किया है। अब बह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान् अपने नारावण नित्यरूप का दर्शन हैं। इस स्लोज से शीमद्भागवत के कथन की पुष्टि होती है कि कृष्ण आदि भगवान् है और अन्य सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते है। वे अपने अश्रो से भिन्न नहीं है आर वे अपने असस्य रूपों में भी ईवर ही बने रहते हैं। इन सारे रूपों में य तराण हिस्से ही। यही भगवान् का स्थायी तस्यण है। कृष्ण को जाने वाला इस ससार के समस्य करनण से मुक्त ही जाता है।

> श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्।।४७॥

श्रीभगवान् उत्राच-श्रीभगवान् ने करा, मया-मेरे हाए, प्रसन्नेन-प्रसन्न,

तव तुमको; अर्जुन हे अर्जुन; इदम् इस; रूपम् रूप को; परम दिल्य; दर्शितम् दिखाये गये; आत्म-योगात् मेरी अन्तरंगाशक्ति से; तेज:मयम् तेज से पूर्ण; विश्वम् समग्र ब्रह्माण्ड को; अनन्तम् असीम; आद्यम् आदि; यत् जो; मे मेरा; त्वत् अन्येन तुम्हारे अतिरिक्तः; न दृष्ट-पूर्वम् किसी ने पहले नहीं देखा।

अनुवाद

भगवान् ने कहा: हे अर्जुन! मैंने प्रसन्नता से अपनी अन्तरंगाशिक के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को नहीं देखा था।

## तात्पर्य

अर्जुन भगवान् के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान् कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकम्पा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्वरूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भाँति चमक रहा था और इसके मुख निरन्तर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शान्त करने के लिए ही दिखलाया। यह रूप कृष्ण की उस अन्तरंगाशक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान् के इस विश्वरूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किन्तु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक तथा अन्य लोकों के लोग भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे इसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान् के सारे शिष्य भक्त उस विश्वरूप का दर्शन कर सके, जिसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण सन्धि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गये थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शान्ति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किन्तु कृष्ण ने अपने कुछ रूप दिखाए थे। किन्तु वे रूप अर्जुन को दिखाये गये रूप से सर्वथा भिन्न थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था।

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानै-र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः। एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर।।४८॥

न—कभी नहीं; वेद-यज्ञ—यज्ञ द्वारा; अध्ययनै:—या वेदों के अध्ययन से; न—कभी नहीं; दानै:—दान के द्वारा; न—कभी नहीं; च—भी; क्रियाभि:—पुण्य कमों से, न—कभी नहीं, तपोधि—सपस्या के हारा; उद्यै—कठोर; एयम्-रूपः— इस रूप में, शक्यः—समर्थ हैं; अहम्—मैं, नृ-सोके—इस भौतिक जगत में; इपुम्—रेजने में, स्वत्—सुम्हारे अतिरिक्त; अन्येन—अन्य के हारा; कुरु-प्रवीर— कुरु योद्धाओं में श्रेष्ठ।

#### अनुवाद

हे कुरुशेष्ट ! तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा क्योंकि मैं न तो येदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ।

#### तात्पर्यं

इस प्रसत में दिव्य हृष्टि को भटीभीति समझ तेना चाहिए। तो यह दिव्य हृष्टि किसमे पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी। जब तक कोई देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे दिव्य हृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? बैदिक गास्तों का कथन है कि जो भगवान विव्यु के भक्त है, वे देवता है (विव्युभका स्मृता देवा)। जो नास्तिक हैं, अर्थात् जो विव्यु में बिश्वास नहीं करते या जो कृष्ण के निर्विश्य अपने को परिमेश्य मानते है उन्हें यह दिव्य हृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा सम्भव नहीं है कि कृष्ण का विविध करके कोई दिव्य हृष्टि भी प्राप्त कर सके। बिना दिव्य बने दिव्य हृष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य हृष्टि प्राप्त हों प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य हृष्टि प्राप्त हों भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूपरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य हृष्टि प्राप्त हों भी अर्जुन की ही तरह विश्व स्वय देख सकते हैं।

इप्टि प्राप्त है, वे भी अर्जुन की ही तरह विश्व रूप देख सकत है।

भगवर्गाता में विश्व रूप का विवरण है। यहापि अर्जुन के पूर्व यह विवरण
अश्वात था, किन्तु इस घटना के बाद अन विश्व रूप का कुछ अनुपान लगाया
जा सकता है। जो लोग सवमुच ही दिव्य है वे भगवान के विश्वरूप को
देख सकते हैं। किन्तु कृष्ण का मुद्धभफ बने बिना कोई दिव्य नहीं बन सकता।
किन्तु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और किन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है,
वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं एहते। वैसा
कि पिउले लोक में कहा गया है, अर्जुन ने कृष्ण के चतुर्भुजी विष्णु रूप
को देपना चाहा स्थोक विश्वरूप को देखकर वह सचमुच भयभीत हो उठा

इस रतोक में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, यथा वेदयज्ञाध्ययनै जो वेदों तथा यज्ञानुष्ठानों से सम्बन्धित विषयों के अध्ययन को बताता है। वेदो का अर्थ है समस्त प्रकार वैदिक साहित्य यथा चार्ये वेद (अग्, यज्जु, साम तथा अथर्थ) एव अठारते पुराण, सारे उपनिषद तथा बेदान्त सूत्र। मृतुष्य इन सबका अध्ययन चाहे घर ये करे या अन्यत्र। इसी प्रकार यज्ञ विधि के अध्ययन करने के अनेक सूत्र है—क्त्यसूत्र तथा मीमासा-सूत्र। दानै सुपात्र को दान देने के

अध्याय ११

अर्थ में आया है। जो लोग भगवान् की दिव्य प्रेमाभक्ति में लगे रहते हैं, यथा ब्राह्मण तथा वैष्णव, वे ही सुपात्र हैं। इसी प्रकार क्रियाभिः शब्द अग्निहोत्र के लिए है और विभिन्न वर्णों के कर्मों का सूचक है। शारीरिक कप्टों को स्वेच्छा से अंगीकर करना तपस्या है। इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों तपस्या, दान, वेदाध्ययन आदि को करे, किन्तु तब तक वह अर्जुन की भाँति भक्त नहीं होता, जब तक वह विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। निर्विशेषवादी भी कल्पना करते रहते हैं कि वे भगवान् के विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, किन्तु भगवद्गीता से हम जानते हैं कि निर्विशेषवादी भक्त नहीं हैं। फलतः वे भगवान् के विश्वरूप को नहीं देख पाते।

ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही सामान्य व्यक्ति को अवतार मानते हैं। किन्तु यह मूर्खता है। हमें तो भगवद्गीता का अनुसरण करना चाहिए, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की कोई सम्भावना नहीं है। यद्यपि भगवद्गीता को भगवत्तत्व का प्राथमिक अध्ययन माना जाता है तो भी यह इतना पूर्ण है कि कौन क्या है, इसका अन्तर बताया जा सकता है। छद्य अवतार के समर्थक यह कह सकते हैं कि उन्होंने भी ईश्वर के दिव्य अवतार विश्वरूप को देखा है, किन्तु यह स्वीकार्य नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह स्पष्ट उद्घेख हुआ है कि कृष्ण का भक्त बने बिना ईश्वर के विश्वरूप को नहीं देखा जा सकता। अतः पहले कृष्ण का शुद्धभक्त बनना होता है, तभी कोई दावा कर सकता है कि उसने विश्वरूप का दर्शन किया है। कृष्ण का भक्त कभी भी छद्य अवतारों को या इनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता।

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम्। व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य॥४९॥

मा—न हो; ते—तुम्हें; व्यथा—पीड़ा, कष्ट; मा—न हो; च—भी; विमूह-भाव:— मोह; दृष्ट्वा—देखकर; रूपम्—रूप को; घोरम्—भयानक; ईट्टक्—इस प्रकार का; मम—मेरा; इदम्—इस; व्यपेत-भी:—सभी प्रकार के भय से मुक्त; प्रीत-मना:—प्रसन्न चित्त; पुनः—फिर; त्वम्—तुम; तत्—उस; एव—इस प्रकार; मे—मेरे; रूपम्—रूप को; इदम्—इस; प्रपश्य—देखो।

अनुवाद

तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यन्त विचलित एवं मोहित हो गये हो। अब इसे समाप्त करो। हे मेरे भक्त! तुम समस्त चिन्ताओं से पुन. मुक्त हो जाओ। तुम शान्त चित्त से अपना इन्छित रूप देख सकते

#### तात्पर्ध

गान्य भगवद्गीता के प्रारम्भ में अर्जुन अपने पूज्य पितामह तथा गुह भीप्प एव द्रोण के वध के विषय मे विनितत था। किन्तु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वघ करें से इस्ता नहीं चाहिए। जब कौरवी की सभा मे पृतगष्ट के पुत्र द्रौपदी को विवस करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे, अत कर्तव्यविमुख होने के कारण इनका वघ होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विवस्वरूप का दर्शन यह दिखाने के लिए दिया कि ये लोग अपने कुकूत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके है। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त ज्ञान्त होते है और ऐसे जधन्य कर्म नही कर सकते। विश्वरूप प्रकट करों का अभिग्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्पुज रूप को देखना चाह रहा था। अत उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्वरूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान-प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपने पूजाभाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है जिससे वह भगवान के साथ प्रेमाभक्ति का आदान-प्रदान कर सके।

#### सञ्जय उवाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः।

आश्वासयामास च भीतमेन

## भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा॥५०॥

सञ्जय उवाच—सञ्जय ने कहा; इति—इस प्रकार; अर्जुनम्—अर्जुन को; वासुदेव:— कृष्ण ने, तथा—उस प्रकार से, उक्त्या—कहकर; स्वकम्—अपना, स्वीय; रूपम्—रूप को, दर्शयाम् आस—दिखलाया; भूय:—फिन, आश्वासयाम् आस-वीरज असवा, व-वी: शील्य-ववतीत, याम्-असको: शून्त-होकरः पुन--फिर, सौम्य वपुः--सुन्दर रूपः महा-आत्मा--महापुरुप।

अनुवाद सञ्जय ने धृतराष्ट्र से कहा: अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद धगवान् कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अन्त में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बँधाया।

### तात्पर्य -

जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वे चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए, किन्तु जब उनके माता-पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य वालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का इच्छुक नहीं है, किन्तु चूँकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, उतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। सौम्यवपुः शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यन्त सुन्दर रूप। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे और चूँकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः उसे अपना सुन्दर (सौम्य) रूप दिखलाया। ब्रह्मसंहिता में (५.३८) कहा गया है—प्रेमाञ्जनच्छुरित भक्तिविलोचनेन—जिस व्यक्ति की आँखों में प्रेमरूपी अंजन लगा है वही कृष्ण के सौम्यरूप का दर्शन कर सकता है।

अर्जुन उवाच वृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दनं। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥५१॥

अर्जुन:उवाच—अर्जुन ने कहा; दृष्ट्वा—देखकर; इदम्—इस; मानुषम्—मानवी; रूपम्—रूप को; तव—आपके; सौम्यम्—अत्यन्त सुन्दर; जनार्दन—हे शत्रुओं को दण्डित करने वाले; इदानीम्—अब; अस्मि—हूँ; संवृत्तः—स्थिर; स-चेताः—अपनी चेतना में; प्रकृतिम्—अपनी प्रकृति को; गतः—पुनः प्राप्त हूँ।

### अनुवाद

जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा: हे जनार्दन! आपके इस अतीव सुन्दर मानवी रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हूँ और मैंने अपनी प्रकृत अवस्था प्राप्त कर ली है।

### तात्पर्य

यहाँ पर प्रयुक्त मानुषं रूपम् शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान् मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उन्हें यहाँ पर भगवान् की दिव्य प्रकृति से अनिभन्न बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्वरूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे सम्भव हो पाता? अतः भगवद्गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रान्त करता है कि कृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता होता है। कृष्ण ने सचमुच अपने विश्वरूप

को तथा चतुर्भुज विष्णुरूप को प्रदर्शित किया। ती फिर वे किस तरह सामान्य पुरुप हो सकते हैं? शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओ से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता से अवगत रहता है। भगवर्गीता के मूल रलाक सूर्य की भौति स्मष्ट है, मूर्ख टीकाकांग्रे को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्रीभगवानुवाच

अध्याय ११

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्यम।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाड्क्षिण ॥५२॥

श्रीभगवान् उदाच-श्रीभगवान् ने कहा, सु-दुर्दग्रंष्-्रेख पाने मे अत्यन्त कठिन, इदम्-इस रूपम्-हण् को, बृष्टवान् असि-जैसा तुमने देखा, यत्-जो, मम-मोरे, हेदा-देवता, अपि-भी, अस्य-इस, रूपस्य-रूप का, नित्यम्-शाख्वत, दर्शन-काङ्क्षिण-दर्शनाभिलापी।

#### अनुवाद

श्रीपागवान् ने फहा है अर्जुन । तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना आयन्त दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अस्पन्त प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं।

#### तात्पर्यं

इस अध्याय के ४८वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्वकप दिखाना बन्द किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तर, यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप यो देख पाना असम्भव हैं। अब सुदूर्दर्गम् शब्द का प्रयोग किया वा रहा है जो स्पित करता है कि कृष्ण का हिमुं रूप और अधिक गुड़ हैं। कोई थोड़े से भक्तिकर्म, यथा तपस्या, वेदाष्ट्रयम तथा दार्शिक चिनतन, सरके भते ही कृष्ण के विश्वक्ष्प का दर्शन कर ले, किन्तु भिक्त के बिना यह भी सम्भव नहीं है, इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्वक्ष से आगे कृष्ण का हिमुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे सोई-वाई रेवताओं द्वाप भी देख पाना और भी कठिन हैं। वे उनका दर्शन करात वाहते हैं अर्था आगे कृष्ण का हिमुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे सोई-वाई रेवताओं द्वाप भी देख पाना और भी कठिन हैं। वे उनका दर्शन करात वाहते हैं और श्रीम्हम्भगवन में प्रमाण है कि जब पगवानू अपनी माता देवकी के गर्भ में ये तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के अद्भुत रूप को देखने के लिए आये और उनम स्वृतिक्षी की, यद्याप उस समय वे दृष्टिमोचर नहीं थे। वे उनके दर्शन की प्रतिक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हे सामान्यजन समझकत भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निरावार 'कुर्ड' का सम्मान करे, किन्तु वह सब व्यर्थ हैं। कृष्ण के दिभुन रूप का दर्शन वो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं।

भगवद्गीता (९.११) में इसकी पुष्टि हुई है—अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितः—जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते। जैसा कि ब्रह्मसंहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवद्गीता में पुष्टि हुई है, कृष्ण का शरीर सिंच्चदानन्द स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। किन्तु जो लोग *भगवद्गीता* या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान् ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यन्त विद्वान चिन्तक हैं, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें शरीर धारण करना पड़ा। अन्ततोगत्वा वे परमसत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान् ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितान्त भौतिकतावादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण को चिन्तन करते हैं और उन्हें उनके विश्वरूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था, वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परमसत्य व्यक्ति नहीं है। किन्तु भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है और जो लोग सचमुच वैदिक परम्परा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारम्बार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कृष्ण अपनी योगमाया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता। वही उन्हें देख पाता है, जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किन्तु जो शरणागत हो चुका है वह परमसत्य को सचमुच समझ सकता है। निरन्तर कृष्णभावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से अध्यात्मवाद की आँखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निप्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन कर पाना अत्यन्त दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किन्तु उनके श्यामसुन्दर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है।

> नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्ट्वानिस मां यथा।।५३॥

न—कमी नहीं; अहम्—मैं; वेदैः—वेदाध्ययन से; न—कभी नहीं; तपसा—कठिन

तपस्या द्वारा, र—कभी नहीं, दानेन—दान से, न—कभी नहीं, च-भी, इज्यया—पूजा से, शक्य—सम्भव है, एवम्-विध—इस प्रकार से, द्रष्टुम्—देख पाना, द्रुप्रवान्—देखते रहे, असि—तुम हो, माम—मुझको, यथा—जिस प्रकार।

#### अनुवाद

तुम अपने दिव्य नेर्जों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेदाव्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख मकता।

#### तात्पर्यं

कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्भुव रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना दिशुव रूप धारण किया था। जो लोग नास्त्रिक है, या भिक्तिविदीन है, उनके लिए इस एस्य को समझ पाना अस्थन्त किया है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, या निनके पास कोरी शैशिक योग्यताएँ है वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। न १। ये लोग कृष्ण को समझ सकेगे, वो औपचारिक पूजा करने के लिए मन्दिर जाते हैं। वे भले ही वहीं बाते हों, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण को तो केवल भिक्तिमार्ग से समझा जा सकता है, जैसा कि उप्ण ने स्वय अगले उन्लोक में बताया है।

### भवत्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।

ज्ञातु द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप॥५४॥

भक्त्या—भीत स, तु—लेकिन, अनन्यया—सकामकर्म तथा ज्ञान से एहित, शक्य —सत्भय, अहम्—मै, एवम्-विध —इस प्रकार, अर्जुन,—हे अर्जुन, शातुम्—जानन, द्रष्टुम्—रेखने, श्व—तथा, तत्त्वेत—वास्तव मे, प्रवेष्टुम—प्रवेश करने, स—भा, परन्तप—हे बलिष्ठ भुवाओ वाले।

#### अनुवाद

है अजुन। धारण अभन्य भिक्त हारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है, जिस रूप में य तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और इसी प्रकार साक्षात दर्शन भी किया । सकता है। केवल इसी विधि से तुम मरे ज्ञान के रहस्य को पा सकत हो।

#### तात्पर्य

कृष्ण वो १७७१ अनन्य भक्तियोग इति समझा जा सकता है। इस स्लोक मे ो इसे १८२७ १९४६ रहते है, जिससे एसे अनिधकारी टीकाकार जो भगवदगी को केवल कल्पना के द्वारा संगझना चाहते हैं, यह जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरन्त ही दो भुजाओं टाले रूप में बदल गये। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, न दार्शनिक चिन्तन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किन्तु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि-विधान हैं और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में है और याद काइ सचमुच उन्ह जानना चाहता है ता उस प्रामाणिक ग्रथा में उिल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणार्थ, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्णजन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादिशयों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का सम्बन्ध है, उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाय जो संसार भर में कृष्ण-दर्शन को या कृष्णभावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्णभावनामृत मानवता के लिए वरदान है। रूपगोस्वामी ने भगवान् चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्तरीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अतः यदि कोई कृष्णभावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है तो कृष्णभावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मन्दिर में जाकर विधिपूर्वक पूजा करता है (भारत के मन्दिरों में सामान्यतया विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है) तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नवसिखियों के लिए भगवान् की भक्ति करते हुए मन्दिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वर उपनिषद् में (६.२३) हुई है:

> यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। तस्यैते कथिता हार्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः॥

जिसमें भगवान् के लिए अविचल भक्तिभाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है वह भगवान् का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिन्तन (मनोधर्म) द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारम्भ कर पाना भी कठिन है। यहाँ पर तु शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती

है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है।

कृष्ण के चतुर्श्व तथा दिश्व साक्षात् रूप अर्जुन को दिखाये गये क्षणिक कृष्ण के चतुर्श्व तथा दिश्व साक्षात् रूप अर्जुन को दिखाये गये क्षणिक विवदस्य से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्पृत्र रूप तथा कृष्ण का दिशुत रूप दोनो ही शाश्यत तथा दिव्य है, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्वस्य नश्यर है। सुदुर्शम् शब्द का अर्थ ही है "देख पाने मे काउन", जिससे पता चलता है कि इस विश्वस्य को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि इस विश्वस्य को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि इस कि इस क्या को इस रूप को सुर्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोगा उससे कह सके कि तुम अपना विश्वस्य दिखलाओं।

पिछले रलोक मे न शब्द की पुनरुक्ति सुचित करती है मनुष्य को वैदिक ग्रयों के पाण्डित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तभी वह भगवदगीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है।

कृष्ण विश्वक्ष से नायग के चतुर्भुंत्र रूप मे और फिर अपने द्विभुंत्र बाले सहज रूप में परिणत होते हैं। यह बताता है कि वैदिक साहित्य में उद्धिविद बतुर्भुंत्र रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुंत्र रूप हो से उद्भूत वै से सारत उद्भवों के उद्गम है। कृष्ण इनसे भी मित्र है, निर्विशेष रूप को तो कुछ कहना ही नहीं। जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुंत्री रूप का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक सम चतुर्भुंत्री रूप (जो महाविष्णु के नाम से विद्यात है और जो कारणार्थव मे शपन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास मे अनेक ब्रह्माण्ड समाये एहते हैं) भी भगवान् का अशा है। जैसा कि ब्रह्मसिंहता में (५ ४८) कहा गया है—

> यस्यैक्गीतस्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा। विप्णुर्महान् सः इह यस्य कलाविशेयो गोविन्दमादि पुरुष तमह भजामि॥

"महाविष्णु वे श्वास लेने से ही जिसमे अनन्त ब्रह्मण्ड प्रवेश करते है तथा
पुन बाहर निकल आते हैं, वे कृष्ण के अग्न रूप हैं। अत मै गोविन्द या
कृष्ण सी पूना करता हूँ जो समस्त कारणों के कारण हैं।" अत मनुष्य को
चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान् मानकर पूजे, क्योंकि वही सचिदानन्द
स्वरूप है। यह विष्णु के समस्त रूपों का उद्गम है, वह समस्त अवतारों
का उद्गम है और आदि महापुरुष है, जैसा कि भगवन्त्रीता से पुष्ट होता
है।

गोपाल-तापनी उपनिषद् में (११) निप्नलिखित कथन आया है---

## सिच्चिचदानन्द रूपाय कृष्णायाक्तिष्टकारिणे। नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे॥

"मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सिच्चिदानन्द स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अतः वे परम गुरु हैं।" उसी प्रकरण में कहा गया है—कृष्णो वै परमं दैवतम्—कृष्ण भगवान् हैं (गोपाल तापनी उपनिषद् १.३)। एको वा सर्वगः कृष्ण इड्यः—वह कृष्ण भगवान् है और पूज्य है। एकोऽपि सन्बहुधा योऽवभाति—कृष्ण एक है, किन्तु वे अनन्त रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं '(गोपाल तापनी १.२१)

ब्रह्मसंहिता का कथन है-

ईश्वरः परमः कृष्णः सिच्चदानन्दविग्रहः। अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारणकारणम्॥

"भगवान् तो कृष्ण हैं, जो सिच्चिदानन्द स्वरूप हैं। उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं।"

अन्यत्र भी कहा गया है— यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यं परं ब्रह्म नराकृति—भगवान् एक व्यक्ति है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी-कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत में भगवान् के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किन्तु तब यह कहा जाता है कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं हैं, अपितु साक्षात् भगवान् हैं (एते चांशकता पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयंम्)।

इसी प्रकार भगवद्गीता में भगवान् कहते हैं—मत्तः परतरं नान्यत्—भगवान् कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया है—अहम् आदिर्हि देवानाम—मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवद्गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में पुष्टि करता है—परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्—अब मैं भलीभाँति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान् हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्वरूप दिखलाया वह उनका अर्गद रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण रूप है। हजारों हाथों तथा हजारों गिरों वाला विश्वरूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हैं जिनका ईश्वर से तिनक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है।

विश्वरूप उन शुद्धभक्तों के लिए तिनक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न दिव्य सन्बन्धों से भगवान् से प्रेम करते हैं। भगवान् अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान-प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ट मैत्री भाव से सम्बन्धित अर्जुन को यह विश्वरूप तिनक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। नृष्ण के बिर सखा अर्जुन ने पास अवश्य ही दिला ट्वांट रही होगी, वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था। इसीलिए वह विश्वरूप से मीहित नहीं पुजा। यर रूप उन लोगों को भले भी अत्तीविका लगे, जो जगने को सकाम कर्गों द्वारा वक्षय उठाना चाहते हैं, निचु भक्ति में रत व्यक्तिशा के लिए तो दोगुना वाले कृष्ण ही अरबन्त पित्र है।

#### मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्धक्त. सङ्गवर्जित । निर्वेर. सर्वभूतेषु य. स मामेति पाण्डव ॥५५॥

मत्-कर्म-कृत्—गेरा कर्म करने मे रत, मत्-पाम भुझको पाम मानते हुए, मत्-पक्त—मेरी शक्ति में रत, सङ्ग-वर्जित—सनाम कर्म तथा मनोधर्म के कल्मप से मुक्त, निर्वेर—किसी से रातुतारहित, सर्व-भृतेषु—समस्त जीवों ग, प्र—जी, स—वह, माप्—मुझको, एति—प्राप्त काता है, पाण्डव—हे पाण्डु के पुरा

#### अनुवाद

हे अर्जुन । जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा ज्ञाा के कल्पप से मुक्त होवर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन-लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक चीव से मैत्रीमाव रखता है, वह निक्चप ही मुझे प्राप्त करता है।

#### तात्पर्य

जो कोई कृष्णलोक ग परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान् कृष्ण मे सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, उसे भगवान् द्वारा बताये गये इस मन्त्र को ग्रहण करना होगा। अत यह स्लोक भगवद्गीता का सार गाना जाता है। भगवद्गीता एक प्रथ है जो उन बद्धजींचो को लक्ष्य मे स्टाक्त तिखा गया है, जो इस लगाद में जीवन के नियय में नहीं जानते। भगा रंगीता का उद्देश्य यह दिखाग है मसुन्य किस प्रकार अपने आप्यास्मिक अस्तित्व को तथा भगवान् के साथ अपने सम्बन्ध को समझे, तथा उन्हे यह शिक्षा देगा है जिससे वह भगवद्गाम को प्राप्त कर सके। यह इलोक ऐसा है जो उस निष्क को बताता है जिससे मनुष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। भक्तिस्सागृत सिन्धु में (२ २५५) का गण है

अनासक्तस्य विषयान् यथार्रगृपयुग्नतः । निर्वन्धः कृष्णसम्बन्धे युक्तः वैराप्यमुच्यते ॥

ऐसा कोई कार्र न को जो कृष्ण से सम्बन्धित । रो। यह कृष्णकर्म वहलाया है। कोई भले ही कितने कर्म क्यो न वरे, फिन्तु उमे इनके फल वे पीत आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण को अर्पित करते हुए उसे कृष्णभावनामृत में परिणत करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार का स्वामी है तो इसका लाभ भी उसे ही मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की सम्पत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्णकर्म है। अपनी इन्द्रियतृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर, वह कृष्ण के लिए मन्दिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चाविग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चाविग्रह की सेवा का प्रवन्ध करा सकता है। यह सब कृष्णकर्म है। मनुष्य को अपने कर्मफल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को ऑर्पत करके केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चाविग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्णभावनामृत है। किन्तु यदि कोई कृष्ण के लिए मन्दिर नहीं बनवा सकता लेकिन मन्दिर की सफाई ही करता है तो यह भी कृष्णकर्म है। वह बगीचा लगा सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है-जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है-तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसीदल अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं और भगवद्गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रं पुष्पं फलं तोयम्। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसीदल ही है। अतः मनुप्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीव से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्णसेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण हैं, जिस तरह कृष्णकर्म में लगा जा सकता है।

मत्परमः शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन के परमलक्ष्य भगवान् कृष्ण के परमधाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चन्द्र, सूर्य या ब्रह्मलोक जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे इसकी तिनक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो वैकुण्ठलोक जाने में रहती है। वैकुण्ठलोक में वह ब्रह्मज्योति से तादातम्य का इच्छुक नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च वैकुण्ठलोक जाना चाहता है, जिसे कृष्णलोक या गोलोक वृन्दावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य कुछ नहीं चाहता। जैसा कि मद्भक्तः शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और आत्मिनवेदन—भक्ति के इन नौ साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन नवों साधनों में रत रह सकता है अथवा आठ में, सात में,

नहीं तो कम से कम एक मे रत रहे। तब वह निश्चित रूप में कृतार्थ हे

सहग-वर्जित शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से पहण्णाम राज्य मा महत्त्वपूर्ण है। न केवल गास्तिक लोग कृष्ण के विरोधी है। न केवल गास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं अपितु वे भी है, जो सकाम कमी तथा मनोभर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। अत *भक्तिसामृत सिन्धु में (११११)* शुद्धपक्ति का वर्णन इस प्रवार हुआ है—

## अन्याभिलापिताशून्य ग्रानकर्माद्यनावृतम्। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन धक्तिरुतमा॥

इस स्ताक में श्रील रूपगोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य मिक्त कत्ता चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भीतिक कत्मप से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐस व्यक्तिया से दूर रहना चाहिए जो सकामकर्म वया मनोधर्म में आसक है। ऐसी अवाजित सगति तथा भौतिक इच्छाओं के कल्पव से गुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुसीलन कर सकता है, बिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। अगुजुक्त्यस्य सकत्यः प्रातिकृत्तस्य वर्णमम् (हरि भक्ति विलासः ११ ६७६)। मुख को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उन्हीं के तिए कार्म करे, प्रतिकृत भाव से नहीं। कस कृष्ण का शतु था। वह कृष्ण के जम से ही उहे भारते की तरह-तरह की योजनाएँ बनाता रहा। किन्तु असम्हा होने के कारण वह सदैव कृष्ण का विनान करता रहा। इस तरह सीते जाते, काम करते वह सदैव कृष्णभावनभावित रहा, किन्तु उसकी वह कृष्णभावना अनुकूल न धी, अत चीबीस घंटे कृष्ण का विन्तन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अन्त में कृष्ण द्वार मार हाला गया। निस्तिन्देह कृष्ण ह्राय वध किये गये व्यक्ति को तुस्त मोक्ष मिल जाता है, किन्तु सुद्धभक्त का उदेश्य यह नहीं है। सुद्धभक्त वो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। वह सर्वोच्चलोक, गोलोक वृत्युक्त भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहाँ भी रहे।

निया अस्त प्रत्येक से मैत्रीभाव ख़ता है। इसीतिए यहाँ उसे निर्वेट कहा प्राण् का अध्यक्ष के जानाच ख्या है। उद्यादार पटा उद्यादार परा उदा उदादार परा उदादादार परा उदादार परा उ में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की मिर्ह ही मनुष्य की जीवन की समस्त समस्याजा से छुटकाए दिला सकती है। उसे इसका व्यक्तिगत अनुभव स्ता है। एतत वर् इस प्रणाली को-कृष्णभावनामृत को-सानव समाव में प्रचारित करना महता है। भगवद्भकों का इविद्वास सासी है कि ईसवर चेवना का प्रचार करते म कई यार भक्तो को अपने जीवन को सकटो में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण नीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने सूली पर चढ़ा दिया,

किन्तु उन्होंने अपना जीवन कृष्णभावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। निस्सन्देह यह कहना कि वे मारे गये ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्णभावनामृत का प्रसार करना चाहते थे और यह कठिन कार्य है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने सम्बन्ध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उवारा जाय। इस प्रकार शुद्धभक्त भगवान् की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझा सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर को छोड़ने के बाद परमधाम को प्राप्त होते हैं।

सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्वरूप के साथ-साथ काल रूप जो सव कुछ भक्षण करने वाला है और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णुरूप दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं। वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजावाला श्यामसुन्दर रूप। ब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि जो प्रेम, भक्तिभाव से कृष्ण के श्यामसुन्दर रूप के प्रति आसक्त हैं वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देखते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। इस ग्यारहवें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का यह स्वरूप सर्वोपिर है। एवं परम सार है।

इस प्रकार *श्रीमद्भगवद्गीता* के ग्यारहवें अध्याय "विराट रूप" का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।

#### अध्याय समर



### भक्तियोग

अर्जुन उवाच एवं सत्ततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्गुपासते। ये चाप्यक्षरमञ्चक्तं तेषां के योगविद्यमा ॥१॥

अर्जुन उद्याच-अर्जुन ने कहा, एवम्-इस प्रकार शतत-निरत्तर युक्ता-नत्तर मे-जो, प्रकार-भक्तण्य, स्वाम्-आपको, पर्युपासते-ठीक से पृतत है मे-जो, च-भी, अपि-पुत अक्षरम्-इन्द्रिया मे पर अव्यक्तम्-अपवर ना तेषाम्-उनमे, के-कीन, घोगवित-तमा-नोगनिया म अत्यन्त निपुण।

#### अनुवाद

अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अध्यक्त गिविंगय ब्रह्म की पूजा बरते हैं इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण (सिद्ध) माना जाय ?

#### तात्पर्य

अब तक बृष्ण साकार, निराकार एव सर्वव्यापकत्व ाा समझा चुवे है और सभी पकार के भारतें और *योगियों* का भी वर्णन कर चुन है। सामान्यता अप्यानामाणिश को दो श्रीणमों में विभाजित किया वा सकता है— निर्विशयनारी तथा सपुणमारी। सपुणमारी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की शास वस्ते है। निर्मिश्य भे भी कृष्ण की सेवा करता है, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से न करने वह अपगट निर्विशय न्या करता है।

इस अध्याय में हम देरोंगे कि पाम सत्य वी अपुभृति की विभिन्न विभिन्न गिर्माण म भित्रयोग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का साजिष्य चारता है ता उम भौत करनी चाहिए। जो लोग भित्र के द्वारा प्रसेक्तर की प्रत्यदा सेवा वस्त है, वे समुगवानी करलाते है। जो लोग निर्विभाव ब्रह्म वा ध्यान करते हैं व निर्विभाव गरी। गरतात है। यदी पर अर्जुन पुछता है कि इन दोनों में से नौन गेष्ठ है। यद्योप कृत्य क सामस्ताम के अनेक साभन है, किन्तु इस अध्याय में कृष्ण भित्रयोग को मना में गष्ट बताने हैं। यह सर्वाधिक अपरोक्ष है और ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है।

भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वह अध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। पुनः आठवें अध्याय में कहा है कि वह कृष्ण के धाम को तुरन्त चला जाता है। यही नहीं, छठे अध्याय के अन्त में भगवान स्पष्ट कहते हैं, कि योगियों में से, जो भी अपने अन्तःकरण में निरन्तर कृष्ण का चिन्तन करता है, वही परम सिद्ध है। इस प्रकार प्रायः प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए क्योंकि वही चरम आत्म-साक्षात्कार है।

इतने पर भी ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते। वे दृढ़तापूर्वक विलग रहते है यहाँ तक कि भगवद्गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को भी कृष्ण से हटाना चाहते हैं, और उनकी सभी भक्ति ब्रह्मज्योति की ओर मोड़ते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं, जो इन्द्रियों की पहुँच के परे है तथा अप्रकट है।

इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियाँ हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन-सी विधि सुगम है, और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। दूसरे शब्दों में, वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है, वयोंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है। वह निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है। वह जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है! निराकार स्वरूप, चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान् के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिन्तन नहीं कर सकता। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गँवाने से क्या लाभ? अर्जुन को ग्यारहवें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता। अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परमसत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा।

## श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥२॥

श्री-भगवान् उवाच—श्रीभगवान् ने कहा; मयि—मुझमें; आवेश्य—स्थिर करके; मनः—मनको;ये—जो;माम्—मुझको;नित्य—सदा;युक्ताः—लगेहुए;उपासते— पूजा करते हैं; श्रद्धया—श्रद्धापूर्वक; पर्स्यां—दिव्य; उपेताः—प्रदत्त; ते—वे; मे—गेरे द्वारा. यक्त-तमा--योग में परम सिद्ध, मता--माने जाते है।

#### अनुवाद

श्रीमगवान् ने कहा. जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाप्र करते हैं, और अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं।

#### नात्वर्श

अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकएर करता है, और जो अन्यन्त श्रद्धा तथा निष्ठापूर्वक उन ने पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्णभावतपायित होता है, उसके लिए कोई भी भीतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरन्तर कार्यत रहता है—कभी कीर्तर करता है, तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी-कभी प्रसाद तैयार करता है या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मन्दिर झाइता-बुहारता है तो कभी बर्तन घोता है। वह जो कुछ भी करता है, कृष्ण सम्बन्धी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गैराता। ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहताता है।

> ये त्वक्षरपनिर्देश्यमव्यक्तं पर्धुपासते। सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धृवम्॥३॥ सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते स्ताः॥४॥

मे — नो, तु — लेकिन, अक्षाम् - इन्द्रिय अरुपूर्ति से परं, अतिर्देश्यम् अनिश्चितं, अञ्चक्तम् अप्रकट, पर्युपासते— पूजा करते में पूर्णतया सलप्र, सर्वश्र-गम्— सर्वश्रापी, अधिक्त्यम्— अकल्पनीय, इन्द्र-भाग्- अपरिवर्तितं, अश्च- लाम्— स्थित, ध्रयम्— निश्चितं, सन्नियमय्— वश्य में करके, इन्द्रिय-प्रागम्— सारी इन्द्रियों को, सर्वश्र— सपी स्थानों में, सम- बृद्धयः— सगदर्शी, ते— वे, प्राप्तृचनित— प्राप्त करते है, माम्— मुझको, एवः— निश्चय ही, सर्व-मृत-हिते— सपस्त जीयों के कल्याण के लिए, साा— सलप्र।

#### अनुवाद

लेकिन जो लोग अपनी इन्द्रियों को बगा में करके तथा सबों के प्रति सगमाव एखकर उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इन्द्रियों की अपूगृति के परे हैं, सर्वेव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपिवर्तनीय हैं, अचल तथा सुब हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न एकर अनत सुद्रों प्राप्त करते हैं।

## तात्पर्य

जो लोग भगवान् कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके, अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अन्ततः श्रीकृष्ण को प्राप्त होते हैं। "अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है।" जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होगा है, तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। गदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान् के पास पहुँचता है तो उसे इन्द्रियनिग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है, और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गनुष्य को भगवान् कृष्ण के पास पहुँचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान् की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है।

आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि ऐन्द्रिय कार्यों को बन्द करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता—उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अन्तर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, बाह्य आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यन्त कठिन सिद्ध होती है।

## क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते॥५॥

क्रेशः—कष्टः; अधिक-तरः—अत्यधिकः; तेषाम्—ागः; अव्यक्त—अव्यक्त के प्रतिः; आसक्त—अनुरक्तः; चेतसाम्—मन वालों काः; अव्यक्ता—अव्यक्त की ओरः; हि—निश्चय हीः; गतिः—प्रगतिः; दुःखम्—दुःख के साधः; देह-बद्धिः—देहधारी के द्वाराः; अवाप्यते—प्राप्त किया जाता है।

अनुवाद

जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त, निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यन्त कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है।

### तात्पर्य

अध्यात्मवादियों का समूह, जो परमेश्वर के अचिन्ता, अव्यक्त, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान-योगी कहलाता है, और जो व्यक्ति भगवान् की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्णभावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति-योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान-योग तथा भक्ति-योग में निश्चित अन्तर बताया गया हैं। ज्ञान-योग का

पथ पद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँचाता है, किन्तु है अत्यन्त कप्टकारक, जब कि मिक्र-योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है, और देहगारी के लिए स्वभाविक भी है। जीव अनारित काल से देहगारी है। सैहानिक रूप से उसके लिए यह सपक्ष पाना अत्यन्त कठिन है कि वह शरीपमणे नहीं है। अतएव गिक्र-योग नृष्य के विदाद को पूज्य मानता है, न्योंकि उसके मा में कोई न कोई शासीरिक योग रहता है, जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निस्सन्देह गन्दिर में गायेरवर के सकल की पूजा मूर्तिपूजा नहीं है। वेदिक साहित्य में सार्व्य मिलता है कि पूजा मृर्गुण तथा निर्मुण है सकती है। मिदर में विग्रह-पूजा संगुपपुजा है, क्योंकि भावता की भीतिक गुणो के रूप से प्रवर्धित किया जाता है। वेदिक पगावान के स्वरूप को चीतिक पाना के स्वरूप की चीतिक पाना के स्वरूप को चीतिक पाना के स्वरूप की चीतिक पाना के स्वरूप को चीतिक पाना के स्वरूप को चीतिक पाना के स्वरूप की चीतिक पाना के स्वरूप को चीतिक पाना के स्वरूप को चीतिक पाना के स्वरूप के स्वरूप को चीतिक पाना के स्वरूप को चीतिक पाना के स्वरूप की चीतिक पाना के स्वरूप को चीतिक पाना के स्वरूप के स

यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़को के किनारे प्रशोटकाएँ होती है, जिनमें यदि हम अपने पत्र इस्त दें, तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गत्रक्य पहुँच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी ऐटिका, या उसकी अनुकृति कहीं दिखे, जो डाकपर हमा स्वीकृत न हो, तो उससे वही कार्य गईं हो हो फोनगा। इसी प्रकार इंग्वर ने विग्रहरूप में, जिसे अर्जा-विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक (वैध) स्वरूप बना रखा है। यह अर्जा-विग्रह पामेश्वर का अवतार होता है। इंग्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करता है। भगवान सर्वरातिमान है, असएब वे अर्जा-विग्रह क्यों अपने अवतार से एक की सेवाएँ स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन वाले मनस्य की स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन का स्वीकार कर सकते हैं, जिससे यह जीवन का स्वावर स्वीकार कर सकते हैं, जिससे स्वावर कर सकते हैं, जिससे स्वावर कर सकते हैं, जिससे स्वावर कर सकते हैं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे स्वावर कर सकते हैं, जिससे स्वावर कर सकते हैं स्वावर कर सकते हैं स्वावर स्वावर सकते हैं स्वावर स्वावर सकता है। स्वावर स्वावर सकता है। स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर स्वावर सकता है। स्वावर स्वावर

इस प्रकार भक्त को भगवान् के पास सीधे और तुरना ही पहुँचने मे कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यातिमक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते है, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिपदो जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अञ्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इन्द्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्णभावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र पुरु के पथप्रदर्शन द्वारा, यात्र अर्चाविग्रह के निर्यमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवार भर चढाचे गये उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान् को सालता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते है. जिसमें अन्तत परम सत्य का साक्षात्कार सदिग्ध बना रहता है। किन्तु सपुणवादी बिना किसी सकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुँच जाता है। ऐसा ही उदाहरण श्रीमदभागवत मे पाया जाता है। यह कहा गया है कि यदि अन्तत भगवान् की शरण में जाना ही है (इस शाण जाने की किया को भक्ति कहते हैं) तो यदि कोई, ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी के समझने का कष्ट उठाता स्टता है, तो इसका परिणाम अत्यन्त कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म-साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि अन्तिम फल अनिश्चित रहता है।

जीव शाख़त रूप से व्यष्टि आत्मा है और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत (सत्) तथा ज्ञेय (चित्) पर्धो का साक्षात्कार तो कर सकता है लेकिन आनन्दमग अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञानयोग में अत्यन्त विद्वान होता है किसी भक्त के अनुग्रह से भक्तियोग को प्राप्त होता है। उस समय निराकाग्वाट का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण वन सकता है क्योंकि वह उस विचार को लाग नहीं पाता। अतएव देहघारी जीव चाहे अभ्यास के समय हो या साक्षात्कार के समय अत्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतन्त्र है और उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अञ्चक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनन्दमय आत्म (स्व) की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाये। प्रत्येक नीव के लिए कृष्णचेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है जिसमें भक्ति में पूरी तग्ह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा वनना चाहता है तो नास्तिक होने का सङ्कट रहता है। अतएव अव्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को नो इन्द्रियों की पहुँच के परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवानु कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया।

ये तु सर्वाणि कर्माणि मिय संन्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते।।६॥ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्।।७।।

ये—जो; तु—लेकिन; सर्वाणि—समस्त; कर्माणि—कर्मो को; मयि—मुझंगं; संन्यस्य त्याग करः; मत्-पराः मुझमें आसक्तः अनन्येन विना हिचक केः; एव-निश्चय ही; योगेन-ऐसे भक्तियोग के अभ्यास से; माम्-मुझका; ध्यायन्तः—ध्यान करते हुए; उपासते—पूजा करते हैं; तेपाम्—उनका; अहम्—ौं; समुद्धर्ता—उद्धारकः; मृत्यु—गृत्यु काः; संसार—संसार मेः; सागरात्—समुद्र सः; भवामि-होता हूँ; न-नहीं; चिरात्-दीर्घकाल के वाद; पार्थ-हे पृथापुत्र; मयि—मुझ पर; आवेशित—स्थिर; चेतसाम्—मन वालों को।

अनुवाद

जो अपने सारे कार्यों को मुझमें अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरन्तर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ! मैं जन्म-मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ।

#### तात्पर्य

यहाँ यह स्मष्ट कहा गया है भगवान् भक्तको को इस भवसागर से हुएत री उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य वो उसकी अनुभूति होने तगती है कि इंग्लर महान् है और जीवारमा उसके अभी। है। उसका कर्ताव्य है कि स्वा करे और यदि वह ऐसा ।ही करता तो उसे माया की सेवा करे और यदि वह ऐसा ।ही करता तो उसे माया की सेवा करा होगी।

जैसा पहले कहा जा जुका है, केवल मींक से प्रिएम्स को जा। जा सकता है। अत्युव माृष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त यो। भगवा। को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण मे एनाग्न करे। वह वृष्ण के लिए ही कर्म करे। चाहे वह जो भी कर्म में हो लीका वह कर्म कृष्ण के लिए ही कर्म करे। चाहे वह जो भी कर्म में होने चाहता के स्वार्म के लिए होना चाहिए। भिक्त का यही आदर्श है। भक्त भगवा। को प्रसा करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसने जीवन का उदेश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सन कुछ उत्सर्ग कर सकता है जिस प्रकार अर्जुन ने कुकशेत्र के युद्ध मे किया था। यह विभि अत्यन्त सरल है। मनुष्य अपने कार्य में सामा रह तर होर कृष्ण महामा का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवा। के पति आगृष्ट हो जाता है।

यहाँ पर भगवान् बचन देते है कि वे ऐसे सुद्ध भक्त का तुरन ही भगसागर से उद्धार कर लेंगे। जो *योगाम्पास* में बढे चढ़े है वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हे लेकिन वहाँ तब भग का सम्बन्ध है, उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि स्वय भगवान् ही उसे ले जाते हैं। भक्त को बैकुण्ठ में जाो ने पूर्व अनुभवी बाने के लिए प्रतीक्षा नहीं काली पढ़ती। *वयह पुगण* में एक स्लोक आगा है—

#### नयामि परम स्थानमर्चिरादिगति विना। गरुडस्कन्धमारोप्य यथेच्छर्मानवारित॥

तात्पर्य यह कि वैकुण्डलोक में आत्मा ले जाने के लिए भक्त को अदृाग-योग सामने की आवश्यकता नहीं हैं। इसका भार गंगवा स्वय अपने उत्तर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं वे स्वय ही उद्धारक वनते हैं। वालक आगा माता-पिता द्वारा अपने आप एवित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुर्धित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाऱ्यास द्वार्ष अन्य लोकों में जाने वे लिए प्रयत्न करते की आवश्यकता नहीं होती, अपितु गंगवान् आते है और स्वय स्वय ही अपने पश्चिवाहन गहत एर सस्तर होकर सुन्दत आते है और अन्य को भवसागर से उबार लेते हैं। कोई कितना गि कुसस तैराक वया । हा, और कितना ही प्रयत्न वर्षों न को, किन्तु समुद्र य गिर बारे पर वन आगो को नहीं वचा सकता। किन्तु यदि कोई आकर उसे निकाल ले तो वह बन जाता है। इसी प्रकार भगवान् भक्त को इस भवरागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्णभावनामृत की सुगम विधि का अभ्यारा करना होता है, और अपने आपको भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी वुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्तियोंग को चुने।

नारायणीय में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है—

या वै साधनसम्पत्तिः पुरुषार्थचतुष्ट्ये। तया विना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः॥

इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाग कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे, न ही कीरे चिन्तान से ज्ञान का अनुशीलन करे। जो परम भगवान् की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधियों, चिन्तन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दानपुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान हैं।

केवल कृष्ण के पवित्र नाम—हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे—का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुँच सकता है। लेकिन इस धाम को अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।

भगवद्गीता का निष्कर्ष अठारहवें अध्याय में इस प्रकार व्यक्त हुआ है--

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुर्जः॥

आत्म-साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल कृष्णभावनामृत में भिक्त सम्पन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप-कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान् अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है।

## मय्येव मन आधत्स्व मिय बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः॥८॥

मचि—पुझमें; एव—निश्चय ही; पनः—पन को: आधत्स्व—स्थिर करो; मचि—पुझमें; बुद्धिम्—वुद्धि को; निवेशय—लगाओ; निवसिष्यसि—तुम निवास करोगे; मचि—पुझमें; एव—निश्चय ही; अतःऊर्घ्वम्—तत्पश्चात्; न—कभी नहीं: संशय-सन्देह।

#### अनुवाद

मुझ भगवान् में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि पुझा सगाओ। इस प्रकार तुम निस्सन्देह मुझामें सदैव वारा करोगे।

#### तात्पर्य

जो भगवान् कृष्ण की भिक्त में रत रहता है उमका प्राप्तरा के माय पत्था सम्बन्ध होता है। अताएव इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं कि प्राप्य स उसकी स्थिति दिव्य हाती है। भक्त कभी भीतिक धारतल पर नहीं रहता—वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान् का पिवन नाम तथा भगवान् अपि है। अत जब भक्त हो कृष्ण कीर्तन करता है, तो कृष्ण तथा उनकी अन्तरपाशांकि भक्त की जिह्ना पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है, तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इग तरह शक इस उन्हिग्छ (जुट्न) को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इग पहार सेवा में नहीं गणता, वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है यहांगि भगवदगीता तथा अन्य वैदिक ग्रयों में इसी विधि की सहति की गई है।

अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोपि प्रयि स्थिरा। अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छातुं धनंजय॥९॥ अध—यदि, अत, चित्तम्—मन को, समाधातुम्—स्थि करा म, न- नहीं शक्नोपि—समर्थ नही हो, प्रयि—मुझ पर, स्थिराम—स्थिर भाव से, अग्यात

जावनीय-समर्थ नहीं हो, मिय-मुझ पर, स्थितम्—स्थिर भाव से, अग्वाता योगेन—मित के अभ्यास से, तत-नव, माम-गुडको, इच्छा-प्रच्छा वरा आप्तम-माप्त करने की, धनम्-जय-हे सम्पति के विजेता, अर्जन।

#### अनुवाद

हे अर्जुन, हे धनक्षय । यदि तुम अपने चित्त को अलिचल पाय से पुर पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम मक्तियोग के विधि-विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुममें सुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होगी।

#### तात्पर्य

इस रहोक में भिक्तयोग की दो पृथक्-पृथक विभिन्नों बताई गई है। पहनी विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है, जिसके दिव्य पम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्त्रीकिक आसक्ति उत्पन्न करें ली है। यूगी विधि उसके हिए है, जिसने इस पकार से भगवान कृष्ण के प्रति भागतिक नहीं उत्पा की। इग द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि-विधान है, जिनका पाला बरने गांच्य कृष्ण आसंतिक अवस्था की प्राप्त हो सकता है। भक्तियोग इन्द्रियों का परिष्कार (संस्कार) है। संसार में इस समय सारी इन्द्रियाँ अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इन्द्रियतृप्ति में लगी हुई हैं। लेकिन भक्तियोग के अभ्यास से ये इन्द्रियाँ शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सम्पर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वागी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। न ही वह स्वामी मुझसे प्रेम करता है, वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जाती है।

यह ईश्वरप्रेम अब प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहाँ पर यह ईश्वरप्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगित से दूषित रहता है। अतएव हृदय को उस भौतिक संगित से विमल बनाना होता है और उस सुप्त प्राकृतिक कृष्ण-प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्तियोग की पूरी विधि है।

भक्तियोग के विधि-विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी पटु गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है—यथा ब्राह्मभुहूर्त में जगना, स्नान करना, मन्दिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर फूल चुन कर अर्चा-विग्रह पर चढ़ाना, अर्चा-विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे अनेक विधि-विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत् सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर-प्रेम प्राप्त कर सकता है और तब भगवद्धाम तक उसका गहुँचना धुव है। विधि-विधानों के अन्तर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्तियोग का अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत्प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा।

## अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि॥१०॥

अभ्यासे अप्यास में; अपि—भी; असमर्थः असमर्थः, असि—हो; मत्-कर्म—मेरे कर्म के प्रति; परमः—परायण; भव—बनो; मत्-अर्थम्—मेरे लिए; अपि—भी; कर्माणि—कर्म; कुर्वन्—करते हुए; सिद्धिम्—सिद्धि को; अवा-प्रयसि—प्राप्त करोगे।

अनुवाद

यदि तुम भक्तियोग के विधि-विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए, कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था (सिद्धि) को प्राप्त होगे। तात्पर्य

यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार *भक्तियोग* के विधि-विधाना का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पृणीवस्था प्रदान कराई जा सकती है। यह कर्म किस प्रकार किया जाय, इसकी व्याख्या ग्यारहवें अध्याय के पचपनवें श्लोक मे गहले ही की जा चुकी है। मनुष्य में कृष्णभावनामृत के प्रचार हेतु सहानुमृति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त है जो कृष्णभावनामृत के प्रचार कार्य में लगे है। उन्हें सहामृता की आवश्यकता है। अत भले ही कोई भक्तियोग के विधि विधानो का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करता चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास हेतु भूमि, पैजी, सगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यागार म रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूँची तथा विस्तार करने के लिए श्रम का सगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्णसेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। अन्य इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इन्द्रिपतृप्ति के लिए साग्र कार्य कार्या है, टोकिन यही कार्य कृष्ण की तृष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो मन्दिर निर्मित कराने में सहायता कर मकता है अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुँचा सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र है और मनुष्य को ऐसे कमों में इवि लेनी चाहिए। यदि कोई अपन फल को नही त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्णभावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। इस प्रकार स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवरप्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा जहाँ उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी।

### अधैतद्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्॥११॥

अध—पद्यपि, एतत्—यह, अधि—भी, अग्नक—असमर्थ, असि—हा, कर्तुम्—करने में, मत्—मेर प्रति, योगम्—मिक मे, आशितः—निर्भर, सर्व-कर्ग-समस्त कर्मों के, फल्म—फल का, स्वागम्—त्याग, ततः—तव, कुरु—करा, धत्-आत्मवान्—आत्मस्थित।

#### अनुवाद

किन्तु यदि तुम इस मेरे भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म-स्थित होने का प्रयत्न करों।

अध्याय १२

## तात्पर्य

हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक वातों मे गा किसी अन्य अवरोध के कारण कृष्णभावनामृत के कार्यकलागों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलाणीं के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें, या अन्य कठिनाइयाँ उठ खड़ी हों। जिस व्यक्ति के साध ऐसी समस्याएँ लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के रांचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसी विधियाँ वैदिक नियमों में वर्णित है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों के वर्णन हुए हैं, जिनमें अपने पूर्ण कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य ज्ञान के स्तर तक उठता है। ऐसा भी पाया गया है कि कृष्णभावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है. तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का पग्त्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के पित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ तनाता है, ओर उस विगल मनःस्थिति में वह कृष्णभावनामृत को समझने में सगर्थ होता है। कृष्णभावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, तयोंकि कृष्णभावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है, किन्तु यदि कृष्णभावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्मफल का पिरत्याग करने का प्रयत्न करे। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किये जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान् की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। *भगवद्गीता* में ही (१८.४६) कहा गया है—यतः प्रवृत्तिर्गृतानाम्—यदि कोई परग कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह यह न जाने कि वह गरम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से सगझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है।

## श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥१२॥

श्रेयः—श्रेष्ठ; हि—निश्चय ही; ज्ञानम्—ज्ञान; अभ्यासात—अभ्यास से; ज्ञानात्—ज्ञान से; ध्यानम्—ध्यान; विशिष्यते—विशिष्ठ रागझा जाता है; ध्यानात्—ध्यान से; कर्म-फल-त्यागः—समस्त कर्म के फलों का पग्त्याग; त्यागात्—ऐसे त्याग से; शान्तिः—शान्ति; अनन्तरम्—तत्पश्चात्।

## अनुवाद

यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, तो ज्ञान के अनुशीलन में लग

जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग क्योंकि ऐसे त्याग से माध्य को माज़ानि पात रो सकती है।

क्षम कि पिछले स्लोको में बताया गया है, भक्ति के न प्रता है—विधि-रिधारी जमा क 190ल रहाका म बातना नवा रू नाता म र जमा के नाता मान हो। से पूर्ण तथा भावत्या की आमिक से पूर्णा वित्तु जो लोग कृषणमानामूत त पूर्व तथा नामात्रम का जात्माक व दूरा लग्नु जा तथा हुन्यत नामुग के नियम का पालन नहीं का सकते, उनके लिए जान का असुणीतन करा। मा १९४८ मा भारत पर भार कारण अपनी बास्तविन स्थिति को समझने मे समर्थ श्रेष्ठ है, स्योंकि श्राम से मुख्य अपनी बास्तविन स्थिति को समझने में समर्थ प्रथ के क्यांमा श्रीय से प्रश्नी प्रश्नी क्यांने से कार्य होता है। यही ज्ञान क्रमंत्रा ध्यान तक बहुवाने वाला है, और ध्यान से कार्य out or an an and one and the Again aich or an oan a and प्रिप्तन को समझा जा सकता है। ऐसी भी विभिन्नों है जिसे मुख्य आं रूप्तर ना राज्या जा राज्या ठा एवा ना ल्वल्या ठ लाघ न्युज्य आरा है ती की पात्रस मान बैठता है, और विद कोई गिति करने म असमर्थ है ती ऐसा ध्यान अच्छा माना जाता है। यदि कोई स प्रकार से ध्यान गर्हा हा रण नार राज्या नारा जाता ०। जार नार कार वर कार स ज्यान ता पर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, इतियों वैद्यों तथा रही वे लिए पालवा, ता वादक साहत्य व आर्थण, वात्र्या वर्ष वर्षा व्याप्या प्रता कृतिम्य कर्तृत्यों का आर्थेश है, जिसे हम भगवासीता के अन्तिम अजाय ग कार्य का आदर है। जस हम भगवर्याता क आदम अगाव पा हेकों। तेमिन पत्थेक दशा में मुख्य को अगो नमें फल का त्यान करा। होगा—जिसका अर्थ है कम फल को किसी अल्ले कार्य मे रागाम। संभात कार प्रतास कार्य के किस की दी विभिन्न हैं किस है जीम सर्वोच्च सहस्य, भगवान् तक पहुँचने की दी विभिन्न हैं किस है जीम रामाञ्च टावस्त्र, नगमात्र रामा गुरुषा का स्वामा दिनामात् । मार्क प्रत्यक्ष हिं विकास की ओर दूसी प्रत्यक्ष विधि। कृष्णमावनागृत । मार्क प्रत्यक्ष हिं है। अन्य विधि म वर्षों के फल का त्याम वर्षा होता है तभी पतुल जा। की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा पिर पामाला। के बोध की अतस्या और अन्त में भगवान की अवस्था आ जाती है। मान चाहे तो एक एक पण करके आमे बढने की विधि अपना सकता है जा गर । पा पा पाल जा। बुब्न का स्वाव जमा काला है तिहा प्रवस विधि गहण का सकता है। तिहन पत्यक्ष विधि हा एक वे हिए रान्या भाषा पश्य का सकता हा लाकन परवस ावाघ टा एक व ाखा सम्भव नहीं है। लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अगल्या क्षित नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से ग्रामेश्य क प्रति प्रेमार्गा। है न्या पटा प्रतार पर, पथाण पर पटा प्र पार्थ है जो इस अवस्था है। अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था है। मा नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्या तथा गणाता हव हा ले ाण नवर हा उनके प्रवाद सा स्थापन अपने, ज्यान प्रवाद प्राप्त स्थापन स्थापन स्थापन है। लेकिन जर्स तब भूगवर्सीता वा अनुभूति की क्रमिक विधि ही पास्तीय है। लेकिन जर्स तब भूगवर्सीता वा न्त्रक त्रां के प्रत्येत विधि पर ही बत है। प्रत्येक व्यक्ति को पत्र्या क्षा प्रहण करने तथा भगवान् श्रीकृष्ण की शाण म जान की सलाए प्रि जाती है।

अहेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। निर्ममो निरहंकार. समदुख्सुख <sub>हामी ॥१३॥</sub>

## संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्भक्तः स मे प्रियः॥१४॥

अद्वेष्टा—ईप्यांविहीन; सर्व-भूतानाम्—समस्त जीनों के प्रति; मैत्र:—मैत्रीभागः; करुणः—दयालु; एव—निश्चय ही; च—भी; निर्मणः—स्वागित्व की भावना से रहित; निरहंकार—मिध्या अहंकार से रहित; सग—समभाव; दुःख—दुःगः; सुखः—तथा सुख में; क्षमी—क्षमावान; सन्तुष्टः—प्रसन्न,तुष्ट; सततम्—निरन्तर; योगी—भक्ति में निरत; यत-आत्मा—आत्मसंयगी; वृढ-निश्चय—संकल्प सहिरा; मिय—मुझमें; अर्पित—संलग्न; मनः—मन को; बुद्धिः—तथा बुद्धि को; यः—जो; मत्-भक्तः—मेरा भक्त; सः—वह; मे—मेरा; प्रियः—प्यारा।

अनुवाद

जो किसी से द्वेप नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिध्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख-दुःख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयगी है तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भिक्त में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है।

## तात्पर्य

शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान् इन दोनों रलोकों में शुद्ध भक्त के दिन्य गुणों को वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रित ईर्ष्यालु होता है। न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है "यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है।" श्रीमद्भाणवत में (१०.१४.८) कहा गया है—तर्तेऽनुकर्मा सुसमीक्षमाणो भुज्ञान एवात्मकृतं विगाकम्। जब भी कोई भक्त गुसीबत में पड़ता है, तो वह सोचता है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत्कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दण्ड नहीं मिल रहा है। भगवत्कृपा से थोड़ा ही दण्ड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शान्त तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी, दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है, और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। वह सहिष्णु होता है और भगवत्कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है, उसी से सन्तुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अतएव

६११

<sub>वह सदैव प्रसन्तित रहता है। वह पूर्णयोगी होता है, न्यांकि वर अगो गृह</sub> रूप भारत प्रस्त हता है, और चूंकि अपनी इंदर्जी वर्ग में रही है, असर्ग पर अरल हता है, और चूंकि अपनी इंदर्जी वर्ग में रही है, अत वह हुद्दिसचय रोता है। वह झुठे तर्कों में निचलित गही होता, विनि कोर अरे मिति के हुँह सकल्प से हटा नहीं गाना। वर पूर्वतमा अवगत भग अंत नारा क रूक सकरण स कटा नांच पामा। वर भगाण अंधना हता है कि कृष्ण उसके शास्त्रत प्रभें हैं, अंताप कोई भी उस तिस्ति।

(1011 के 197 पूर्व्या उसके आस्वत प्रश्च है, आर्था कार्य भा उस त्यास्ता महीं का सकता। हम समस्त गुणों के फलस्वरूप हि अपने मन तथा बुढि गर गर समता। इन समस्य गुणा में महास्वर में होता है। मिक्त वा ऐसा आदर्श आत्यते की पिमेखा पर स्थिए करने में समर्थ होता है। मिक्त वा ऐसा आदर्श आत्यते होंग है, तेकिन मक्त मिक के विधि-विधाना का पातन करते हुए उसी अवस्था

सदेव प्रसन्न रहते है।

# अंग के, त्यालम भक्त भाक्त के व्याप-विधान का भारत करत हुँए उस्य अवस्था दे स्थित हत्ती है क्योंकि मावान् उसके कृष्णमावा से युक्त कार्यकलाता से यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।

हुर्वामर्पभयोद्वेरीर्मुक्तो यः स च मे प्रियः॥१५॥ यस्मात-जिसमे, न-कभी गही, अहिनते-जिल्ला होते हैं, लोक-लोग, नानाम् । असतः, न कुमा नकः, अहमत अहम दात के, लाकः ताः।, सिकात् नोगि हो, न नुभी नहीं, उद्विति विनिर्दित होता है, न नुभी नहीं, उद्विति विनिर्दित होता है, लाकात् त्यांग सं, न कम नहां, अंड्रमते वनातत हाता है, च भी, स्त्रमा सं, न कम नहां, अंड्रमते वनातत हाता है, च भी, स्त्रमा सं, न कम नहां, अंड्रमते वनातत हाता है, स्त्रमा सं, जमर्थ-दुख, स्वय-भय, उद्देशे नया स्त्रमा सं, जमर्थ-दुख, स्वय-भय, मुक्त-मुक्त, य न्त्री, स्टब्सी, से-मेर, प्रिय-विया

अनुवाय अनुवाय जो अन्य विस्ती के हारा विश्वतिशा ागारत ।कारत का काट नहां पहुंचता तथा था अन्य ।कारत का क्षारा ।कराता नहीं किया जाता, जो सुख-तुःख कें ध्रय तथा किया में सममाव रहता नहीं किया जाता, जो सुख-तुःख कें ध्रय तथा किया में

है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है।

इस स्तोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णा हुआ है। ऐसे भक्त हारा रत रताल न भक्त क दुख अप्य गुणा का वणा हुआ हा एस मक्त हता कोई व्यक्ति कर, विता, भय या असत्वाप वो पाता नहीं होता। वृति पक्त कोई व्यक्ति कर, किता, भय या असत्वाप वो पाता नहीं होता। पण पर पणार असा ६, जाएव पर पण तथ तो सिता म डाला बारते से विना हो। साथ ही, यदि अन्य लोग भक्त तो विना म ह, ता वह विवासत वहा होता। वह अभवत्त्वा टा है कि वह किस बाहा उपदुष से बुका नहीं होता। बास्तव में सहैव वृष्णभावनामृत हो तीन रहिन तो। अपन व वु<sup>क्ष्य</sup> नव वामा भारतल न भारत र ननारनारण का विज्ञतिता सी मिंक में सा स्टिन के काण ही ऐसे मौतिक उपहल मक का विज्ञतिता सी नाम भ रा रा भ का कारण हा एवं भागक अध्य भाग का स्थारा। सा का पाते। सामान्य हम से विषयी व्यक्ति अपने सांध तथा इन्द्रियत्ती की बात भा चारा सामान्य रूप स स्वच्या ज्याम अपन शता तथा इन्द्रवर्गा। का बार से अत्यन्त प्रसन होता है, तीवन जब वह देवता है कि अन्या की इंद्रियागि के कम्म के के ए अत्यन्त अपन हाता है, त्यांचन अब वह द्वता है का अन्य का इन्द्रपी है लिए ऐसी वर्सी है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुए तथा है तो है लिए ऐसी वर्सी है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुए तथा र १९९९ पण पण ० भा अवस्थ अपने शत से बदला लेगा बाहता है, ता हो जाता है। ऐसा भक्त, जो इन समस्त उपद्रवों रो परे होता है, कृष्ण को अत्यन्त प्रिय होता है।

> अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः॥१६॥

अनपेक्षः—इच्छारहित; शुचिः—शुद्ध; दक्षः—पटु; उदासीनः—चिन्ता से मुक्त; गत-व्यथः—सारे कष्टों से मुक्त; सर्व-आरम्भ—समस्त प्रयत्नों का; परित्यागी—परित्याग करने वाला; यः—जो; मत्-भक्तः—मेरा भक्त; सः—वह; मे—मेरा; प्रियः—अतिशय प्रिय।

अनुवाद

मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य-कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुन्ह है, पटु है, चिन्तारहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है।

## तात्पर्य

भक्त को धन दिया जा सकता है, किन्तु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत्कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो, तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि गक्त दिनभर में दो बार स्नान करे और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठे। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शाक्तों में दृढ़िवश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिन्तामुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता, वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कप्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता, जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, विशाल भवन बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता, जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मन्दिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिन्ताएँ उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता।

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचिति न काङ्क्षति। शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः॥१७॥

यः—जो; न—कभी नहीं; हुष्यति—हिर्षित होता है; न—कभी नहीं; द्वेष्टि—शोक

करता है, न-क्यों नहीं, शोबीत-पछताना नाता है, न-क्यों नहीं, अध्याय १२ काइस्राति—रच्छा काता है, शुभ-शुभ, असुभ-तथा असुभ का, प्रतित्वाणी--कार्यमा न्या करा वास, सिक्त-पान् पत्त, यू औ, स्वत्त है, में नेश प्रिय-प्रिय।

जा न कमी हर्षित होता है, न शोक काता है, जो न तो पानताता है, ना न करना ठाना ठाता ठ, न साथ काता ठ, जा । ता प्रधाना ते. म इच्छा काता है, तथा जो शुघ तथा अशुघ दोनों प्रकार की यनुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा शक्त गुड़ो अत्यन्त प्रिय है।

शुद्ध मक्त भोतिक लाभ से न तो हर्षित होता है जोर न हानि से हुरी गुज का जाता प्राप्त के प्राप्त के लिए । तो उत्सुक हता है, न हो उनके 1 मिलने गर दुखी होता है। वह आभी किसी प्रिय वस्तु के टो ल अपन । निर्म पुरस्ताता हो। इसी पहार यदि उसे अभीपिता है। प्राप्ति नहीं हो माली हो वह दुखी ार्ष होता। वह मामस्त प्रवस के द्या लगा आगूम पापकार्गों से सदैव पर रहता है। वह ग्रामेश्वर की पसत्रता के लिए ाधन भागा प्राप्त प्रति के तैया रहता है। प्रति के पाला में बुछ पी बाघक नहीं बाता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिराय छित्र होता है।

सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो ।

शीतोण्णसुखदु खेषु सम सङ्गविवर्जित ॥१८॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमींनी सन्तुष्टो ये। नेलिचत्।

अनिकेत स्थिरमितर्पक्तिमान्मे पियो नर ॥१९॥

सम—समान, शत्री—यह में, च—तथा, मित्रे—िंगा में च—भी, तथा—स्मी प्रकार, मान-राम्मान, अपमानयो नावा अपमार हे शीत-जाडा, उच्च-गार्स, मुख-मुख, हुखेषु-तथा दुख में, सम-साभाव सङ्ग-विवजित-गमत सगति से गुत तुल्य समान, किन्दा आगाम, स्तुति तथा यस स, भीती—भी।, सन्तुष्ट सनुष्ट, वेन केनवित्—िता निसी तह, अनिकेत—िता प्रत्या के, स्थिर—इंट, मति—सकल्प, प्रक्तिमा —भीक मे रत, मे—मेरा, प्रिय-चिय, स-माच्या

जो मित्रों तथा शतुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यहा तथा अगवार में समभाव खता है, जो द्वित समीत से सदैव मुक्त रहता है, जो विसी प्रकार के घर-वार की परवाह नहीं करता जो ज्ञान में टूढ है और जो भक्ति में संलग्न है—ऐसा पुरुष मुझे अत्यन्त प्रिय है।

## तात्पर्य

भक्त सदैव कुसंगित से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निन्दा की जाती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुःख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यन्त धैर्यवान होता है। वह कृष्णकथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। अतः वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता भर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान् के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किन्तु वह सन्तुष्ट रहता है। उसे आवास की सुविधा नहीं चाहिए। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यन्त उच्च प्रासाद में, किन्तु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों के पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सदगुणां—जो भक्त नहीं है, उसमें सदगुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है, उसे सदगुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्णभावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं।

## ये तु धर्मामृतिमदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्दाधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः॥२०॥

ये जो; तु लेकिन; धर्म धर्म का; अमृतम् अमृत को; इदम् इस; यथा जिस तरह से, जैसा; उक्तम् कहा गया; पर्युपासते पूर्णतया तत्पर रहते हैं; श्रद्दधानाः श्रद्धा के साथ; मत्-परमाः मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए; भक्ताः भक्तजन; ते वे; अतीव अत्यधिक; मे मेरे; प्रियाः प्रिय।

अनुवाद

जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना कर श्रद्धासहित पूर्णरूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं।

अध्याय १२

इस अध्याय मे दूसो श्लोक से अन्तिम श्लोक तक मध्या आवेख गाो थे सा प्राप्त पर मन को स्थिस करके) से तेका थे वु धर्मामृतम् इत्म् (तिस्य माम् (मुझ पर मन को स्थिस करके) से तेका थे वु धर्मामृतम् इत्म् भार (उन के इस धर्म को) तक माताम ने अपने पास तक पहुँचों की त्रपुण पर पर वर्ग का वर्ग का पहुंचा का है। ऐसी विधियों उर्हे आत्मन शित हिन्स सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियों उर्हे आत्मन शित भाग भा भाषण का ज्यादम का ०१ एवा भाषण उठ जापणा गा। है, और इसें सो हुए व्यक्तियों को वे स्वीक्ता का तेते हैं। अर्जुन रे या ण, जार रूप राज दुर ज्यामचा च्या व स्थानम गर राग है वह आहे है आ प्रमुख उठाया था कि जो मिसकार ब्रह्म के प्रमु में लगा है वह आहे हैं आ अरा उर्जाना ना त्या जा त्यानकर अल च च च व ति ता जो साकार भावान की सेवा में। मावान ने इसना बहुत सांह उता दिया ना आजार जान्यार का समस्त विधियों में प्राथित की मिति निसान्देश विशेष्ठ कि आत्म-साक्षात्कार की समस्त विधियों में प्राथित की मिति निसान्देश विशेष्ठ ार जारार नामाप्रवाद का अस्तार क्षित्रक र निर्णय दिया गया है कि गुम्माति है। दूसी गुरूरों में, इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि गुम्माति ०। भूरा राज्या न, वत जान्याच न चल त्याच त्याच त्याच होती है, जिससे वह प्रागाणित से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रागाणित ा उन कर कर कर के साथ सुना। गुरु बनाता है, और तब वह उससे ग्रह्म, आसिक तथा पिक के साथ सुना। उर क्यापा ए, जार पत्र पर ज्वल अवश ज्याचाल पत्र नात व साथ प्र है, कीर्तन करता है और मिक्त के विधि-विधाना का पालन करने लगता है। थ) नामा प्राप्ता ४ जार नामा प्राप्ता १ जाता है। इस अध्याप इस ताह वह भगवान की दिव्य हेवा म तत्या हो जाता है। इस अध्याप क्षत गारू वर नगवार का लब्ब एका न गारा टा बाला है। का में में इस मार्ग की सस्त्रीत की गई है। अतास्त्र का में कोई सच्चे हो है भ १स मा। का रात्युता का गर है। ज्यापन नेय न गर का परम् मां। है। जाता कि भगवत्प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म-साधात्कार का परम् मां। है। जाता ।क नगवत्थाम क १९१५ नाम क कारण साव्याप्त्राप्त्याप्त्रा के आकी ससुति इस अध्याय में परम सत्य की को निसकार धारण वर्णित है आकी ससुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक गृह्य आत्म-सामात्क्रा के लिए वत समय तथा या स्टार या पर १ मा पर पाय पर्यं में जब तक उसे गुंद शांत अपने आपको समर्पित कर देता है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे गुंद शांत जपन जानमा सनामा पर प्रधा वर पूरा राज्य ने ने निराक्तार की गाएणा की साति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराक्तार की गाएणा ना प्रत्या न्या न्या न्या त्रात त्रात ना कता वा प्रत्या के मनुष्य कर्ममात है। पाम सत्य की निराकार धारणा हे मनुष्य कर्ममात है। प्रापन्थ व राजात है और आत्मा तथा प्राप्त का ज्ञान प्राप्त करों के लिए भग अग करा ० जार आरंग तथा प्रथम जो भग अग वर्ष भक्ति की माति स्यान करता है। यह तमी तक आवस्यक है, जब तक गुढ भक्ति की माति प्राप्त न हो। सीमायवश यदि कोई शुद्ध भिंक म शीध कृष्णमावनामृत में लगा। आत न वर परानान्त्रवर नाम नगर धुव नाम न पत्र होते।सगवदगीता बाहता है तो उसे आत्म-साम्रात्कार के इतने सोपान पा नहीं काने होते।सगवदगीता नारणा र ता पर प्रतान ना कात प्रकार मिल वा वर्णा हुआ है, वह मलना के बीच के छ अध्याम में जिस प्रकार मिल वा वर्णा हुआ है, वह मलना हुदसमारी है। किसी को जीवर-निर्वाह के लिए तस्तुमं की चिन्ता नहीं करी।

कर्ता स्थापित सावत्त्रमा से सांधे बसुई स्वत सम्पन होती है। इस प्रकार श्रीमरूमगवर्गीता के बाहिने अध्यान ''भक्तियोग'' का भक्तिराता तात्पर्य पूर्ण हुआ।



## प्रकृति, पुरुष तथा चेतना

अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च। एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव।।९॥ श्रीभगवानुवाच इर्द शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभियीयते। एतद् यो वेत्रि तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तहिदः॥२॥

अर्जुन उवाय अर्जुन ने कहा, प्रकृतिस प्रकृति, पुरुषम् भोता, धा भी, एव पिरुष्व ही, क्षेत्रम् सेत्र, खेत, क्षेत्र-ग्रम् खेत को जानने ताला, एव पिरुष्व ही, क्षेत्रम् सेत्र, खेत, क्षेत्र-ग्रम् खेत को जानने ताला, एव पिरुष्व ही, का भी, एवल् यह सात, विद्युष्म् जान के लिए, इच्छामि इन्छुक हैं, ग्रानम् जान, त्रीयम् जान का लक्ष्य, क्ष्मभावान् उवाय भावान् ने कहा, इदम् यह, शरीम् गरीर, कौन्तेम है कुन्तीपुत, क्षेत्रम् खेत, इति इस प्रवार, अभिधीयते कहलाजा है, एवल् यह, व्याप्त को तेत्र जानता है, तम् उसके, प्राहु कहा जाता है, क्षेत्र-ग्रम्भ को जानने वाला, इति इस प्रवार, तत्-विद इसे जानन वालों के हारा।

अनुवाद अर्जुन ने कहा है कृष्णों में प्रकृति एवं पुरुप (मोक्ता), क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एव ज्ञेय के विषय में जानने का इन्तुम्क हूँ। मगवान ने कहा है कुन्तीपुत्रा यह शारीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है।

### तात्पर्य

अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा, तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर वन्द्रजीव के लिए कर्म-क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में वँधा हुआ है, और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म-क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म-क्षेत्र शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इन्द्रियों से बना हुआ है। बद्धजीव इन्द्रियतृप्ति चाहता है, और इन्द्रियतृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसीलिए बद्धजीव के लिए यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। अब, जो व्यक्ति अपने आपको शरीर मानता है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता (देही) का अन्तर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि वाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसके अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वहीं रहता है। इस प्रकार कर्मक्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अन्तर है। एक बद्धजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारम्भ में ही बताया गया है कि देहिनोऽस्मिन्-जीव शरीर के भीतर है, और यह शरीर बालपन से कुमार, कुमार से तरुण तथा तरुण से वृद्धावस्था में वदलता जाता है, और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं ''मैं सुखी हूँ' ''मैं पुरुष हूँ' ''मैं स्त्री हूँ' ''मैं कुत्ता हूँ'' ''मैं बिल्ली हूँ'। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियाँ हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह-तरह की वस्तुएँ प्रयोग में लावें जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार, थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुग या अन्य कोई, जिसने शरीर धारण कर रखा है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है-अर्धात् वह कर्म-क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है—साक्षात् कर्मक्षेत्र है।

भगवद्गीता के प्रथम छह अध्यायों में शरीर के ज्ञाता (जीव), तथा जिस स्थिति में वह भगवान् को समझ सकता है, उसका वर्णन हुआ है। बीच के छह अध्यायों में भगवान् तथा भगवान् के साथ जीवात्मा के सम्बन्ध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान् की श्रेष्ठता तथा जीव की अधीन अवस्था की निश्चित रूप से परिभाषा की गई है। जीवात्माएँ सभी प्रकार से अधीन हैं, और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही हैं। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है, तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा, आर्त, धनहीन, जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु के रूप में भगवान् के पास पहुँचती हैं, इसका भी वर्णन हुआ है। अब तेरहवें अध्याय से आगे

इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के सप्पर्क में आता है, और किस प्रकार कर्म, ज्ञान, तथा भक्ति के विभिन्न माधनों के द्वारा गर्मरवार उसका उद्धार करते हैं। यद्योप जीवात्मा भौतिक गरीर में सर्वधा भिन है, तेकिन वह किस तरह उसस सम्बन्ध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है।

### क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञीनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥३॥

क्षेत्र-त्रम्—क्षेत्र का ज्ञाता, च—मी, अधि—निरचय ही, माम्—गुप्तको, विद्धि—जानो, सर्व-समस्त, क्षेत्रेषु—गरीर रूपी क्षत्रों में, पारत—हे भरत के पुत्र, क्षेत्र—कर्म-क्षेत्र (शरीर), क्षेत्र-ज्ञयो—तथा क्षत्र के ज्ञाता ज्ञानम—का ज्ञान. यत्—जा, तत्—वह, ज्ञानम् —ज्ञान, मतम्—अभिमत, मम—मेरा।

#### अनुबाद

हे भारतवशी। तुम्हें शात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों का ज्ञाता भी हूँ और इस गरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है। ऐसा मेरा मत है।

#### तात्पर्य

शिर्ष, शरीर वे ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरा हम तीन विभिन्न विषय मिलेंगे—मगवान, जीव तथा पदार्थ । प्रत्येक कर्म शत्र म, प्रत्येक शरीर में दो आत्माएँ होती है—आत्मा तथा परमात्मा । चूँकि परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण का स्वारा है, अत कृष्ण कहत है मै भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मै शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ।"

जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवद्गीता के माध्यम स करता है उन यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

भगवान् कहते हैं, "मैं प्रत्येक शरीर के वर्मश्चा का ज्ञाता है। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किन्तु उसे अन्य शरीय का ज्ञाता नरि क्षाता, समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान् ममस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान् ममस्त शरीरा के विदयम में जानते हैं। वे जीवन की विद्यमा यानियों वे मणी गरीरा को जाताते हैं। एक मागरिक अपने भूमि-वण्ड के विषय म सब वृद्ध जानता है, होकिन राजा को ने केवल अपने महस्त का, अपितु प्रत्येक नागरिक की भू-राम्पति का, ज्ञान रहता है। इसी प्रकार काई भले ही अपन शरीर का स्वापी हा, लेकिन परमेवर समस्त शरीरों के अधिपति है। राजा अपने साम्रान्य वा मूल अधिपति होता है, और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार गरपरवर समस्त समर्थन है, और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार गरपरवर समस्त

यह शरीर इन्द्रियों से युक्त है। परमेश्वर हृषीकेश हैं जिसका अर्थ है "इन्द्रियों के नियामक"। वे इन्द्रियों के आदि नियामक हैं, जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गित विधियों का आदि नियामक होता है, नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान् का कथन है, "मैं ज्ञाता भी हूँ।" इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं, जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रन्थों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है—

क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुगाशुभे। तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते॥

यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसका स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र, कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अन्तर आगे वतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रन्थों में शरीर, आत्मा तथा परमात्मा के विधान की राम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है। ऐसा कृष्ण का मत है। जात्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक्-पृथक् समझना ज्ञान है। जो कर्मक्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता, उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष तथा ईश्वर की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत्, जो कर्मक्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीत है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान् हैं। वैदिक भाषा में इरो इस प्रकार कहा गया है (श्वेताश्वतर उपनिषद १.१२)—भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा। सर्व प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं—प्रकृति को अपने नियन्त्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है। लेकिन वास्तविक नियामक वही है।

इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है, तो दूसरा च्युत। एक श्रेष्ठ है, तो दूसरा अधीन है। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है, वह भगवान् के शब्दों का खण्डन करता है, क्योंकि उनका कथन है ''मैं कर्मक्षेत्र का ज्ञाता भी हूँ''। जो व्यक्ति रस्सी को सर्प मान लेता है वह ज्ञान नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न-भिन्न हैं। चूँिक प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है, अतएव शरीर विभिन्न होते हैं। लेकिन भगवान् उन सबमें परम नियन्ता के रूप में विद्यमान रहता है। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्यामुण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येव शांपा में कृष्ण परमातमा के रूप में रहते हैं, और बरों पर कृष्ण स्मष्ट रूप हो कहते हैं कि परमातम कर्मक्षेत्र तथा भोका दोनों हो ना निवामव है।

तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत्।

स च यो यत्प्रधावश्च तत् समासेन मे शृणु॥४॥
तत्-वह, क्षेत्रम्-कर्मक्षेत्र, यत्-जो, च-भी, यादृक्-जैरा १, च-भी,
यत्-जिन, विकारि-परिवर्तन, यत-जिससे, च-भी, यत्-जो, रा-चा,
च-भी, य -जो, यत्-जिन, प्रभाव-भूभाव, च-भी, तत्-जा, सगासे -सक्षेप में, मे-सुबसे, अणु-समग्री।

#### अनुवाद

अव तुम मुइासे यह सब सक्षेप में सुनी कि कांक्षेत्र क्या है, यह किता प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, इत कार्यक्षेत्र को जानी बाहार कीन है और उसके क्या प्रभाव हैं।

#### तात्पर्य

भगवान् कांक्षेत्र (क्षेत्र) तथा कर्मक्षेत्र के जाता (क्षेत्रम) की स्वाभाविक शिविया का वर्णन कर रहे हैं। अनुष्य को यह जानना होता है वि यह शरीर विनय प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बात है, यह निराके ।गित्रम में कार्यश्रील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होत है ये परिवर्तन वहाँ से आत है, वे कराण वीन से है, आतमा का चरम लक्ष्य तथा अर्था मा वाससिक स्वरूप को और मा वाससिक स्वरूप को आदि ने अन्तर को भी जानना चाहिए। यह वह भगवान हारा दिये गये वर्णन के आधार पर भगवदगीया समझ ले तो र साथ वास करने वाले परमारता को किन उसे घ्यान रखा शाम कि प्रत्येन शाम साम करने वाले परमारता को और का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा ता सहाग तथा तथा अर्थन पुरुष को प्रकार वाल तथा अर्थन पुरुष को प्रकार वाल हो।

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधी पृथक्। ब्रह्मसूत्रपदेशैव हेतुमद्भिर्विनिधिते॥५॥

क्रांपिभ---बुद्धिमान क्रांपियो हाथ, बहुधम--अनेन एकार से, पीतम्---पिं। छन्दोभि---वैदिक मन्त्रों हारा, विविधे---ताना पनार के, पृथक्---पिंग-भिंग ब्रह्म---पुत्र---वैदान्त के पर्द----गीतिवचर्नों हाथ च----पी, एउ------पिरिना रूप से, हेतु--मद्भि---कार्य-कार्ण से, विजिष्टिती-----निर्नत।

# अनुवाद

विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदान्त सूत्र में कार्य-कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है।

# तात्पर्य

इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान् कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण हैं। फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृणा आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता सम्बन्धी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदान्त नामक शास्त्र का उन्नेख करते हुए कर रहे हैं, जिरो प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं "यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है।" जहाँ तक ऋषियों का सम्बन्ध है, श्रीकृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव (जो वेदान्त सूत्र के रचियता हैं) महान महर्षि हैं और वेदान्त सूत्र में द्वैत की भलीभाँति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म सम्बन्धी अपने ग्रंथ में लिखा है—अहम् त्व न तथान्ये ...— 'तुम. में तथा अन्य सारे जीव अर्थात् हम सभी दिव्य हैं. भले ही हमारे शिर भौतिक हों। हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के तशीभूत हो पितत हो गये हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल पर हैं और जच्यत हैं, और अनन्त जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। किन्तु परमात्मा, जो अच्युत है, तीनों गुणों से अद्षित है, और दिव्य है।" इसी प्रकार मूल वेदों गें, विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अन्तर बताया गया है। इसके अतिरिक्त परशर आदि अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है।

छन्दोभिः शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय उपनिषद् जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान् के विषय में वर्णन करता है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है क्षेत्र कार्यकलाप का क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियाँ हैं—जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैतिरीय उपनिषद् में (२.९) कहा गया है—ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा। भगवान् की शक्ति का प्राकट्य अत्रमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है—अस्तित्व के लिए भोजन (अन्न) पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभृति है। फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभृति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभृति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिन्तन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुँचती है। तब ब्रह्म की अनुभृति होती है, जिसे विज्ञानमय

रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणा का जीव रा भिन्न दिखाया जाता है। इसके परचाद परम अवस्था आती है, जो आनन्दाग है, अर्थात सर्व-आनन्दमय प्रकृति की अनुपृति हैं। इस प्रकार स ब्राह्म अनुपृति ती पाँच अवस्थाएँ हैं किन्दें ब्राह्म प्रकार कहा जाता है। इस प्रकार स ब्राह्म अनुपृति ती पाँच अवस्थाएँ हैं किन्दें ब्राह्म पुरुष्ट कहा जाता है। इस प्रकार से अपना आनम्य प्राणम्य तथा आनम्य —अवस्थाएँ जीवों के कार्यकरामों के क्षेत्रों से मार्गियत होती है। परमेदवर इन कार्यकरामों के क्षेत्रा स परे हैं, और आनन्दमय है। वेदान्त सूत्र भी परमेदवर को आनन्दमयोग्ध्याताता हिक्त पुरुष्ट तथा अन्यम्य हैं। वेदान्त को भीगों के दिव से विद्यासम्य, पाणग्य, आनम्य, तथा अन्यमय रूपों में विस्तार कार्त है। वार्यकरामों के क्षेत्र में शीव भीका (वित्रज्ञ) माना जाता है, किन्तु आनन्दमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव अगन्दमय का अनुगमन करने में सुन्त गानाता है, तो वह पूर्ण वा ताता है। क्षेत्र के ज्ञारा (क्षेत्रज्ञ) रूप में परमेखर नि और उसके अथीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकरामों के क्षेत्र की गृत्वित का यह वासायित कार्य है। वेदानतसूत्र या ब्रह्मसूत्र में इस सत्य की गृत्वित का यह वासायित ज्ञान है। वेदानतसूत्र या ब्रह्मसूत्र में इस सत्य की गृत्वित का यह वासायित ज्ञान है। वेदानतसूत्र या ब्रह्मसूत्र में इस सत्य की गृत्वित का यह वासायित ज्ञान है। वेदानतसूत्र या ब्रह्मसूत्र में इस सत्य की गृत्वित का यह वासायित ज्ञान है। वेदानतसूत्र या ब्रह्मसूत्र में इस सत्य की गृत्वित्रण की जाति चाहिए।

यहाँ इसका उद्देश हुआ है कि अहमपूर के शितवान कार्य-नारण के अनुसार व्यवस्थित है। इनम में कुछ सूत्र इस प्रकार है—— विवयसूत (२३२), नात्मा शुतै (२३१८) तथा परानु तच्छुते (२३४०)। पथम सूत्र कार्यकलागों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसार परमेश्वर वा जो जिमिन

जीवों के आश्रयतत्व है।

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिख्यक्तमेव च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्ज चेन्द्रियगोचरा ॥६॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुखं संघातश्चेतना धृति । एतरक्षेत्रं समासेन सविकारगुदाहृतम्॥॥॥

महा-भूतानि-परमतला, अहङ्कार- विध्याअभिमा। गुद्धि-पृद्धि अव्यक्तम्अप्रकट, एय-निश्चव ही, श्र-भी, इन्द्रियाणि-इन्द्रिय, दश एकप्-गंगार,
श्र-भी, पश्च-पीच, श्र-भी, इन्द्रिय-गो-चरा-दि ओर इन्द्रिय का विषय,
इच्छा-इच्छा, हेष-पृणा, सुख्यम् सुख, दुख्यम्-दुख, सङ्घात-पग्र,
रोतना-जीवन के लक्षण, धृति-धैर्य, एतत्-यह सार्य, क्षेत्रम्-कार्य। रागाँ
के के क्षेत्र, समासेन-सबेष में, स-विकारम्-अन विध्याओं सहित, उदाहतप्उदारुपस्कष्प कहा गण।

### अनुवाद

पच महापूत, अहकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणां की अप्रकट अवस्था, दसों इन्द्रियों तथा मा, पाँच इन्द्रियविषय, इन्छा, द्वेष, सुख, दुख, राघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य—इन सब को संक्षेप में कार्य का क्षेत्र तथा उसकी अन्तः क्रियाएँ कहा जाता है।

## तात्पर्य

महर्षियों, वैदिक स्कों (छान्दस) एवं वेदान्त-सृत्र (सृतों) के तथा प्रागाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वाग्रु तथा आकाश ये पाँच महा तत्व (महा-भूत) हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके परचात् पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं—नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा वचा। फिर पाँच कर्मेन्द्रियाँ—वाणी, पाँव, हाथ, गुदा तथा लिंग—हैं। तव इन इन्द्रियां के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अन्तःइन्द्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल ग्यारह इन्द्रियाँ होती हैं। फिर इन इन्द्रियों के पाँच विषय हैं—गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, तथा ध्विन। इस तरह इन चौबीस तत्त्वों का समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन चौबीसों विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्यक्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, गुख तथा दुख नामक अन्तःक्रियाएँ (विकार) हैं जो स्थूल देह के पाँच महाभूतों की अभिन्यक्तिगाँ हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात् गन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्त्व भी कार्यक्षेत्र में सिम्मिलत रहते हैं।

पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिन्यक्ति हैं, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती हैं, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था की मूचक है। प्रकृति के अन्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है।

जो व्यक्ति इन चौबीस तत्त्वों को, उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवद्गीता में केवल सारांश दिया गया है।

शरीर इन समस्त तत्त्वों की अभिन्यक्ति है। शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वह क्षीण होता है और अन्त में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है। लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ, इससे भिन्न रहता है।

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम्। आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः॥८॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च। जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥९॥ असक्तिरनभिष्वङ्ग. पुत्रदारगृहादिषु। नित्यं च समचित्तत्विमष्टानिष्टापपत्तिषु ॥१०॥ चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि 118811 अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा।।१२॥

अमानित्वम्—विनम्रता, अदम्भित्वम्—दम्भिविहोनस, अहिसा—अहिसा क्षान्ति—सहनगोलता, सहित्युता, आर्जवम्—सारता, आचार्य-उपासनम्— प्रामाणिकमुङ के पास जाना, शौचम्—पवित्रता, स्थैर्यम्—हुवता, आरम-विनिग्रह— आत्म सयम्, इन्द्रिय-अर्थेषु—इन्द्रियाँ के मामले में, वैराग्यम्—वैराग्य, अनहकार — जरा---बुढ़ापा, व्याधि---तथा रोग का, दु ख---दुख का, दोष---बुराई, अनुदर्शनग्---देखते हुए, असक्ति---विना आसक्ति के, अनिमध्य-इग---विना सगित वे, पुत्र—पुत्र, दार—सी, गृह-आदिषु—पर आदि में, नित्यम्—निरत्तर, च—भी, सम-चित्तत्वम्—समभाव, इष्ट—इन्छित, अनिष्ट—अवाछित, उपपत्तिषु—ग्राप्त करके, मिय—मुझ में, च—भी, अनव्य-योगेन—अनव्य भक्ति से, मिक—भक्ति, अव्यक्तिवारियरि—विना व्यवान के, विविक्त—एकान्त, देश—स्वाग का, सेवित्यम्—आकाक्षा वरते हुए, अरति—अनासक भाव से, जन-ससदि—सामान्य लोगो को, अध्यासम्—आत्मा सम्बन्धी, ज्ञान—ज्ञान मे, नित्यत्वम्—शारातता तस्व-ज्ञान-सत्य के ज्ञान का, अर्थ-के हेतु, दर्शनम्-दर्शनशास्त, एतत्-यर सारा, ज्ञानम्—ज्ञान, इति—इस प्रकार, प्रोक्तम्—धोषित, अज्ञानम्—अज्ञाा, यत्-जो, अत-इससे, अन्यथा-अन्य, इतर।

अनुवाद

विनम्रता, दम्महीनता, अहिसा, सिहण्युवा, सरत्वता, प्रामाणिक गृह के पास जाना, मित्रता, स्थिता, आहासा, सिहण्युवा, सरत्वता, प्रामाणिक गृह के पास जाना, मित्रता, स्थिता, आत्मसम्भ, इन्द्रियत्त्वी के विषयों का परित्यार, अहस्तार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोगों की अगुमृति, वैराग्य, सन्तान, स्त्री, धर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा सुरी पदनाओं के प्रति समभाव, भेरे प्रति तिस्तर अनन्य मित्र, एकान्त स्थान में रहने की इच्छा, जन समृह से विलगाव, आत्म-साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज—इन सवको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अजान î f

### तात्पर्य

कभी-कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्यक्षेत्र की अन्ताःक्रिया (विकार) के रूप में मानने की भूल करते हैं। लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है. तो परम सत्य तक पहुँचने की सम्भावना हो जाती है। यह इसके पूर्व वताये गये चौबीस तत्त्वों का विकार नहीं है। यह वास्तव में इन तत्त्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा चौवीस तत्त्वों से बने आंवरण रूप शरीर में बन्द रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे वाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के सम्पूर्ण वर्णन में से ग्यारहवें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है---मिय चानन्ययोगन भक्तिरव्यभिचारिणी---''ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है।" अतएव यदि कोई भगवान् की दिन्य सेवा को नहीं-प्राग कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष उन्नीस बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्णभावना से भक्ति ग्रहण करता है, तो अन्य उन्नीस वातें स्वयमेव विकसित हो आती हैं। जैसा कि श्रीमद्भागवत में (५.१८.१२) कहा गया है—यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यिकञ्चना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासने सुराः। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है. उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि आठवें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धान्त अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं, उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। अध्यात्मिक जीवन का शुभारम्भ तभी होता है. जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाय। भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि जान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है, व्यर्थ होता

यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता (अमानित्न) का अर्थ है कि मनुष्य को, अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्मवुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्णज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में. जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से सम्बद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धान्तों को जाने विना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है, जो वास्तव में धार्मिक सिद्धान्तों का पालन नहीं करता और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की वात है मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक

उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परिका कर सफता है।

अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना दिला जाता है, लेकिन अहिसा का वास्तविक अर्थ है अनों को वष्ट न पहुनाना। देहात्मवुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा गरत रहते है, और निरन्त मित्र क्षेत्र के प्रोगते रहते हैं। अवर्ष्य यदि मनुष्य लोगों को आध्यातिमा ज्ञान वितिरत कर, जिससे वे प्रवृद्ध हों और इस भवकन्धन से छट सक्त। यही प्रदिश्च हों सिहण्युता (क्षान्ति) का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किये गये अपमान तथा तिरस्कात को सहै। जो आध्यातिमक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार काय अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसित्तए होता है, क्योंकि यह भीतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि चालक प्रहलाद गां भी जो पाँच वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन म लगे थे सकट का सामना करना पड़ा था, जब उनके पिता उनकी भक्ति का विरोधी कर गया। उनके थिता ने उन्हें मारने के अनेक पयल किए, किन्तु यहलाद स सहन कर लिया। अतर्थ आध्यात्मिक ज्ञान की उनकी करते हुए अनेक अवरोध आ सकते है, लेकिल हमें सहिष्णु बन कर सकल्पपूर्वक पगित करते हुए अनेक अवरोध आ सकते है, लेकिल हमें सहिष्णु बन कर सकल्पपूर्वक पगित करते हुए अनेक अवरोध आ सकते है, लेकिल हमें सहिष्णु बन कर सकल्पपूर्वक पगित करते हुए अनेक अवरोध आ सकते है, लेकिल हमें सहिष्णु बन कर सकल्पपूर्वक पगित करते हुए

सारता (आर्जनम्) का अर्थ है कि बिना किसी कुटनीति के मनुष्य इत्ता सारत हो कि अपने शतु तक से नास्तविक सत्य का उद्यादन कर सक। नगर तक गुरु बनाने का प्रश्न है, (आनायोपासनम्), आध्यातिमक ज्ञान में प्राप्त करो के लिए यह अत्यावरथक है, क्योंकि बिना प्राप्ताणिक गुरु के यह गप्पम्य नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनासतापूर्वक गुरु के पास जाय और उसे अपनी समस्त सेवाएँ अर्पित करे, जिससे नह शिष्य को अपना आर्शीताद दें सके। चुँकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अत्यत्य चाँद वह शिष्य को आर्शीताद हेता है, तो शिष्य दुरन्त ही प्राप्त करने त्याता है, गते हो वह विधि-विधानों का पालन न करता रहा हो। अथवा जा विचा किसी भद्रमाव के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सास यम-नियम सरल वा जाते हैं।

आध्यात्मिक जीवन में प्रगति काले के लिए पवित्रता (शौचम्) अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है—अग्रतातिक तथा बाहा। बाहा पवित्रता का अर्घ है स्नान करना, लेकिन आन्तारिक पवित्रता के लिए निरन्तर कृष्ण ना विन्तन तथा हो कृष्ण मत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की सचित पुलि स्वच्छ हो जाती है।

हुडता (स्पैर्यम्) का अर्थ है कि आप्यात्मिक जीवन में उन्नति करन के लिए मनुष्य हुइसकल्प हो। आतम सयम (आत्म-विनिग्रह) का अर्थ है नि आप्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न नरा।। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बन कर ऐसी किसी भी यस्तु को लाग देना चारिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इन्द्रिगाँ इतनी प्रवल हैं कि वे सदैव इन्द्रियतृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनानश्यक माँगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इन्द्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण, किन्तु वश में आने वाली इन्द्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इन्द्रियाँ वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का सम्बन्ध है, उन्हें कृष्ण के सुन्दर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए, और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूँघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है, और यहाँ यह समझना होगा कि भगवद्गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवद्गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवद्गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है।

मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को स्व मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं, अपितु आत्मा है तो उसे वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है। मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक ग्रन्थों में (वृहदारण्यक उपनिषद् १.४.१०) कहा गया है—अहं ब्रह्मास्मि—मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। "मैं हूँ" ही आत्म (स्व) भाव है, और यह आत्म-साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। "मैं हूँ" का भांव ही अहंकार है लेकिन जब "में हूँ" भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो वह मिथ्या अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं, जो यह कहते है कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए। लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप। लेकिन हमें मिथ्या देहात्मबुद्धि का त्याग करना ही होगा।

का अथ ह स्वरूप। लोकन हम मिथ्या दहात्मबुद्धि का त्याग करना ही होगा। जन्म-मृत्यु, जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रन्थों में जन्म के अनेक वृत्तान्त हैं। श्रीमद्भागवत् में जन्म रो पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। चूँकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यावहारिक अनुभव

है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा गरी रोगा चाहता लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम उस भौतिक जीवा 'ा पित निप्तमाबादी इष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक जन्म, मृत्यु, जस तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए आध्यातिमक जीवन मे प्रगति करने के लिए वोई ग्रासार। नहीं रह जाता।

जहाँ तक सतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की वात है, इसका आंगर नहीं कि इाके लिए कोई भावना ही न हो। ये मन स्नेह की पानृतिक वस्तुएँ है। लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति मे अनुकूल 7 हों तो इनके पति भारतक नहीं होना चाहिए। घर को मुखमय बनाने की सर्गातम विधि कृष्णभानामृत है। यदि कोई कृष्णभाननामृत से पूर्ण रहे तो वह अगो घर को अत्यन्त सुखमय बना सकता है, क्यांकि कृष्णभावनामृत की विधि अत्यत्त साल है। इसमें केवल हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। हरे सम, हरे सम, सग सग हरे हरे—का कीर्तन करना होता है, कृष्णार्पित भीग वा उच्छिष्ट ग्रहण करा। होता है, भगवद्गीता तथा श्रीमद्भागवत जैसे पन्थो पर विचार-विमर्श करना होता है, और अन्वविग्रह की पूजा करनी होती हैं। इा चारो वाता से मनुष्य सुखी होगा। मुख्य नो चाहिए कि अपने परिनार के सदस्या को एसी शिक्षा है। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रात तथा सापकाल बैठ कर साथ-माथ हर कृष्ण मन्त्र का कीर्तन करे। यदि कोई इन चारो सिद्धान्तो का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्णभावनामृत विशासित करन मं ढाल सवे, तो पारिवारिक जीयन को त्याग कर विरक्त जीवा विताने की आवश्यकता नरी होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे, तो पारि गरिन जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वृष्ण के साधात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व ऱ्योछावर कर दे जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजना हो मारना नहीं चाह रहा था किन्तु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृग्णगाशात्कार म बाधक हा रहे िती अपने के प्राप्त के स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा ओा उसन उनको मार डाला। इन सब विषयों में मतुष्य को पारिवासिक जीवन के सुरा-दुख से बिरक रहना चाहिए, क्योंकि इस ससार में काई कभी भी ा तो पूर्ण सुटी। रह सकता है, न दुखी।

सुख-दुख भोतिक जीवन को दूषित करने वाले है। मनुष्य को चाहिए हि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवद्गीता में उपदेश दिया गया है। कोई काी भी सुख-दुख के आा-जाने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता, अत मनुष्य वो चाहिए कि भोतिकवादी जीवन-शैसी से अपने को विलग कर ले ओर दाग ही दसाओं में सम्भाव बना रहे। सामान्यतमा अब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यन्त प्रसन्न होते है और बा अनिच्छित घटना घटनी है, तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्याहिमक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पातीं। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विषथ हुए बिना कृष्णभक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों—कीर्तन, श्रवन, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा नवें अध्याय के अन्तिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए।

यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन-शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकवादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इससे उसे हानि पहुँच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकान्तवास करने में कहा तक सक्षम है। भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समग को व्यर्थ गँवाना है। कुछ शोध-छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवद्गीता के अनुसार ऐसा अध्ययन किर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है।भगवद्गीता के अनुसार मनुष्य को नाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है।

जहाँ तक आत्म-साक्षात्कार का सम्बन्ध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्तियोग ही व्यावहारिक है। ज्योंही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के सम्बन्ध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्तियोग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत (नित्य) है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए।

श्रीमद्भागवत में (१.२.११) व्याख्या की गई है—वदन्ति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्—जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार तीन रूपों में किया जाता है—ज्ञहा, परमात्मा तथा भगवान्। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान् पराकाष्ठा होते हैं. अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान् को समझने के पद तक पहुँचे और भगवान् की भक्ति में लग जाय। यही ज्ञान की पूर्णता है।

विनम्रता से लेकर भगवत्साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चल कर ऊपरी मंजिल तक पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी पर, तो कुछ तीसरी पर। किन्तु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिले पर नहीं पहुँच जाता, जो कि कृष्ण का ज्ञान है, तब तक वह ज्ञान की निम्नतर अवस्था में ही रहता है। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका

प्रयास विफात होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि निमाना के मिगा ज्ञा गाम्भव मही है। अपने को ईश्वर समझना सर्वाधिक गर्व है। बद्धपि जीव गरेद प्रवृत्ति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है फिर भी वह अज्ञान के कारण शोचना है कि "में ईश्वर हैं।" ज्ञान का गुमारम्म 'अमानिय' या निनम्रता ॥ होना है। मनुष्य को निमा होना चाहिए। परमेश्वर के पति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अपीन हो जाता है। मनुष्य को इंग सच्चाई को जाना। और इससे विगयस होना चाहिए।

### त्रेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्तात्वामृतगश्नुते। अनादि पत्परं ब्रह्म न सत्तत्रासदच्यते॥१३॥

त्रेषम् जानने योग्य, यत् जो, तत् वह, प्रयक्ष्यायि अब मै यतलाईगा, यत् जिसे, ज्ञारवा जानकर, अमृतम् अमृत का, अमृते आस्वादन करता है, अनादि आदि रहित, मत्-परम् में अधी , श्रहा आस्मा, न-- ता सत् कारण, तत् वह, न-- तो, असत् वार्ण प्रथात, उच्यते करा जाता है।

#### अनुवाद

अब मैं तुम्हें त्रेय के विषय में बतलाऊंगा जिसे बानका तुम निला हार का आस्वादम कर सकोगे। यह ब्रह्म या आरमा, जो अनादि है और मेरे अधीन हैं, इस भौतिक जगह के कार्य-कारण से परे स्थित है।

### तात्पर्य

भगवान् ने क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की। उन्हाने क्षेत्रज्ञ को जारा नी विधि की भी व्याख्या की। अब वे श्लेय के विषय म बता रहे है—महते आरमा के विषय में, फिर परमारमा के विषय मा। आरमा वर्णा परमारमा हो। जारा है। जारा के ज्ञान हे मनुष्य जीवन-अमृत का आरमादन कर सकता है। जीरा कि दितीय अप्याय म कहा गया है, जीव नित्य है। इसकी भी यहाँ पृष्टि हुँ है। जीव के उत्पन्न होने की कोई निज्या शियो गही है। न ही काई परमेशन से वीवारमा प्राकट्य का इतिहास बता सकता है। अत्यय वह भनावि है। इसकी पृष्टि वैदिक साहित्य से होती है—न नावते प्रियते वा विगत्वित् (कारोपनियद १२१८)। शाहीर का ज्ञाता न तो कभी उत्पन्न होता है, और न मरता है। वह ज्ञान से पृष्टि होता है।

वैदिक साहित्य में (स्वेतामवतर उपनिषद ६ १६) भी परमेश्वर को पामान्या रूप में—प्रधान जैनजपतिर्गुणेश —-शरीर का ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणो का स्वामी कहा गया है। स्मृति वचन है—-दासभूतो होरेव ना-गरचैव कदानम्। जीपातमाएँ सदा भगवान् की सेवा में लगी रहती है। इसकी पुष्टि भगवान् चैतन्य ने अभा उपदेशों में भी है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है, वह आत्मा का है और जब ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए व्यवहत होता है तो यह रामझना चाहिए कि वह आनन्दब्रह्म न होकर विज्ञानब्रह्म है। आनन्दमय ब्रह्म ही परब्रह्म। भगवान् है।

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽिक्षशिरोमुखम्। सर्वतः श्रुतिमहोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥१४॥

सर्वतः—सर्वत्रः, पाणि—हाथः, पादम्—पैरः, तत्—वहः, सर्वतः—सर्वतः, अिक् आँखें; शिरः—सिरः, गुखम्—पुँहः, सर्वतः—सर्वतः, शुति-मत्—कानों से युक्तः, लोके संसार में; सर्वम्—हर वस्तुः, आवृत्य—न्यात करकेः, तिष्ठति—अनस्थित है।

अनुवाद

उनके हाथ, पाँव, आखें, सिर तथा मुँह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है।

## तात्पर्य

जिस प्रकार सूर्य अपनी अनन्त रिभयों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान् भी है। वह अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहता है. और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनन्त शिर, हाथ, पाँच तथा नेत्र हैं, और अनन्त जीत हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव पामात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, गाँन तथा नेत्र चारों दिगाओं में हैं। यह सम्भव नहीं है। यदि वह यह सोनता है कि अज्ञान के कारण उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित हैं, किन्तु समुचित ज्ञान होने पर उसे लगेगा कि उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा पर। नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है. किन्तु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवद्गीता में भगवान् कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है. तो वे उसे स्नीकार करते हैं। यदि भगवान् दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते ? यही भगवान् की सर्वशक्तिमत्ता है गद्दाणि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैला कर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्मसंहिता में (५.३७) कहा गया है—गोलोंक एव निवसत्यखिलात्मभूतः—यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीला-रत रहते हैं, फिर भी ने रार्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा

घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। आराएव इस श्लोक में आत्मा (जीव) नहीं, आपतु परमात्मा या भगवान् का वर्णन हुआ है।

### सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। असक्तं सर्वभृत्वेव निर्मृणं गुणमोक्ता च॥१५॥

सर्व-समस्त, इन्द्रिय-इन्द्रियों का, गुण-गुणों ना, आधाराम्-मूल झोत, सर्व-समस्त, इन्द्रिय-इन्द्रियों से, विवर्णितम्-विधिन, असक्तम्-आसक्त, सर्वभृत्-प्रत्येक का पालनकर्ता, च-भी, एय-निश्चय ही, तिर्गुणम्-गुणविदीन, गुण-धोक्त-गुणों का स्वामी, च-भी।

अनुवाद

परमात्मा समस्त इन्द्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इन्द्रियों से रिहा हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे समस्त गुणों के स्वापी हैं।

#### सास्पर्य

यद्यपि परमेशवर समस्त जीवो की समस्त इन्द्रियों वे स्रोत है, फिर भी जीवा की तरह उनके भौतिक इन्द्रियों नही होतीं। वास्तव मे जीवा मे आछात्मिक इन्द्रियाँ होती है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्त्वो से आच्छादित रहती है, अतएव इन्द्रियकार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इन्द्रियाँ इस तरह आच्छादित नहीं रहतीं। उनकी इन्द्रियों दिन्य होती है अतएव निर्मुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इन्द्रिगाँ भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इन्द्रियाँ हमारी इन्द्रियो जैसी नही होतीं। यद्यपि वे समस्त ऐन्द्रिय कार्यों के घ्रोत है, लेकिन उनकी इन्द्रियाँ दिव्य होती है, जो कल्मप रिटत होती है। इसकी बड़ी ही सुन्दाः च्याख्या श्वेताश्वता उपनिषद् में (३९९) अपाणिपादी जनां ग्रहीता रहारे में हुई है। भगवान् के हाथ भौतिक कल्मर्षों से एस्त नहीं होते, अताप्व वे उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है, वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। गदाजीव तथा परमात्मा मे यही अन्तर है। उनके धौतिक नेत्र नहीं होतं, फिर भी उनके नेत्र होते है, अन्यथा वे कैसे देख सकते ? वे सब कुछ देखते है—भूत, र्तागान तथा भविष्य। वे जीवों के हृद्य में वास करते है, और वे जानते है जि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे है और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि *भगवद्गीता* में हुई है। वे सब कुछ जाते है, किन्तु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमार जैसे गाँव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचएण कर सकते है क्योंकि उनके आध्यात्मिक पाँव होते है। दूसरे शब्दों में, भगवान निराकार गर्ही है, उनके अपा ने।,

पाँव, हाथ, सभी कुछ होते हैं, और चूँिक हम सभी परमेश्वर के अंस हैं. अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएँ होती हैं। लेकिन उनके हाथ, पाँव, नेत्र तथा अन्य इन्द्रियाँ प्रकृति द्वारा कल्मषग्रस्त नहीं होतीं।

भगवद्गीता से भी पृष्टि होती है कि जब भगवान् प्रकट होते हैं, तो वे अपनी अन्तरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमषग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्यस्वरूप होता है जो सिच्चदानन्द विग्रह है। वे समस्त ऐश्नर्य से पृण् हैं। वे सारी सम्पत्ति के स्वामी हैं, और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान् के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पाँव, नेत्र मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं, तो हमें भगवान् के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलगपग्रस्त इन्द्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेपवादी भगवान् को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं।

# बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दुरस्थं चान्तिके च तत्॥१६॥

बहि:—बाहर; अन्तः—भीतर; च—भी; भूतानाग्—जीवों का; अचरम्—जड़; चरम्—जंगम; एव—भी; च—तथा; सूक्ष्मत्वात्—सूक्ष्म होने के कारण; तत्—वह; अविज्ञेयम्—अज्ञेय की; दूर-स्थम्—दूर् स्थित; च—भी; अन्तिके— पास; च—तथा; तत्—वह।

अनुवाद

परमसत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इन्द्रियों के द्वारा जाने जाने या देखे जाने से परे हम सर्वों के निकट भी हैं। यद्यपि वे अत्यन्त दूर रहते हैं किन्तु हम सर्वों के निकट भी हैं।

## तात्पर्य

वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम-पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः (कठोपनिषद् १.२.२१)। चूँकि वे निरन्तर दिव्य आनन्द भोगते रहते हैं, अतएव

हम यह नहीं समझ पाते कि वे सारे एश्वर्य का भाग विम नाह काता है। इत इन भीतिक इन्द्रिया से न तो उन्हें देख पात है । ममझ पाते है। अतए विदिक्त भाषा में कहा गया है कि उन्हें ममझ में हमारा मन तथा इरिक्र असमर्थ है। किन्तु जिसने, भिक्त में कृष्णभावगमृत का अन्यास करते हुए अपने मन तथा इन्द्रियों के शुद्ध कर लिया है कर उर्ड निस्तर देख मनता है। असमित में इसकी पृष्टि हुई है कि पारमेग्यर के लिए जिम भान में प्रेम उपन चुका है, वह निस्तर इनका दर्शन वर सनता है। और भगवर्गीता में (१९५४) इसकी पृष्टि हुई है कि उन्हें केवल गिक्त हुए। देखा तथा यमझा ना सकता है। भवत्या त्यान्या शक्य ।

### अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। भूतभत्ं च तज्जेयं प्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥१७॥

अविभक्तम्—िवना विभाजन के, च—भी, मृतेषु—समस्त जीवा न विभत्तम्— वैटा हुआ, इद्य—मानो, धः—भी, स्थितम्—स्थितः भूत-मानृ—नमस्त जीना का पालक, च—भी, तत्—बह, ज्ञेचम्—जाने बोग्य, प्रसिष्यु—निगलो हुग महार करने वाला, प्रभविष्यु—विकास करते हुए, च—भी।

### अनुवाद

यधीप परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभागित प्रतीत होता है, नाफिन वह कमी भी विभागित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यहाँग वह प्रत्येक जीव का पालनकर्ता है, लेकिन यह गमझना चाहिए कि वह सर्धों का सहारकर्ता है, और सर्बों को जन्म देता है।

#### तात्पर्य

भगवान् सबो के हृदय में परमात्या रूप में स्थित है। तो गया इसका अर्थ यह हुआ कि वे की हुए है? नहीं। वास्तव में व एक है यहीं। एग का उदाहरण दिया जाता है। सुर्प मध्याद समय अपन स्थान पर गरा। है तिकिन यदि कोई वारों और पाँच हजार पील वी वूप पर तूम आ पृत्र कि सुर्प कहाँ है, तो सभी लोग यही कहीं कि वह उसके सिम पर चमा रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह विद्यान के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान् अविभाजित है लेकिन इस एकार स्थित है पानी विभाजित है। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी पिताजित है। यहीं पहीं नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी पिताजित के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्याम है जिस तरह अनक पुरुपों का एन है पूर्ण के प्रतिक हो। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक चीद है पालक्ष्म है। इसकी प्रतिक होता है। व्यव्याप परमेश का रहे। इसकी पृष्टि ग्याह्य अध्याप में हो चुकी है, वहाँ भगवा। कहते हैं कि व नुकार

में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आये हैं। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से उत्पन्न करते हैं, और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्तोन्न पुष्टि करते हैं कि वे समरत जीवों के मूल तथा सबके आश्रय-स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएँ उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएँ पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्तोन्नों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यिमसंविशन्ति तद्ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व (तैत्तिरीय उपनिषद् ३.१)।

# ज्योतिषामि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्॥१८॥

ज्योतिषाम्— समस्त प्रकाशमान वस्तुओं में; अपि—भी; तत्—वह; ज्योतिः—प्रकाश का म्रोत; तमसः—अन्धकार; परम्—परे; उच्यते—कहलाता है; ज्ञानम्—ज्ञान; ज्ञेयम्—जानने याग्य; ज्ञान-गम्यम्—ज्ञान द्वारा पहुँचने योग्य; हृदि—हृदय भें; सर्वस्य—सब; विष्ठितम्—स्थित।

अनुवाद

वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाशस्रोत हैं। वे अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं।

## तात्पर्य

परमात्मा या भगवान् ही सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रों जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाशम्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुण्ठ राज्य में सूर्य या चन्द्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है। भौतिक जगत् में वह ब्रह्मज्योति या भगवान् का आध्यात्मिक तेज गहत्तत्व से ढका रहता है। अतएव इस जगत् में हमें सूर्य, चन्द्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत् में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान् के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत् में स्थित नहीं हैं, वे तो आध्यात्मिक जगत् (वैकुण्ठ लोक) में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पृष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्यवर्ण तमसः परस्तात् (श्वेताश्वतर उपनिषद् ३.८)। वे सूर्य की भाँति अत्यन्त तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक के अन्धकार से बहुत दूर हैं।

उनका ज्ञान दिन्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिन्य ज्ञान है। जो वैकुण्ठलोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वाग ज्ञान प्रदान किया

जाता है, जो पत्थेक हृदय में स्थित है। एक वैदिक गन है (म्वेतास्वता उगीगर् हृ १८)—त ह देवम् आत्मवुद्धिकास मुमुहुव संप्रणाट पराधे। पुक्ति के इन्द्रुग मुख्य को चाहिए कि वह भगवान् की शरण में जागा जहीं तक गण जान के लक्ष्य का माहिए कि वह भगवान् की शरण में जागा जहीं तक गण जान के लक्ष्य का मान्यन्य है, वैदिक साहित्य में भी पुणि होती है—तगेन । गंदिताति मृत्युमेति—उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की गाँधि में तथा जा सकता है (स्वेतास्वतर उपनिपद ३८)। वे प्रतोक हृदय में गण्म भिष्यता का सकता। के स्वर्ध में सर्वत फैले हैं, लेकिन जीवाहमा का भिष्यता में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अत्यख्य वह मान्या ही पड़ेगा कि कार्य देश यह कानने वाले दो जाता है—एक जीवाहमा तथा दूसमा पत्यात्मा। गरते वे हारा-हि केवल किसी एक स्थान तक सीमित (एकदेशीय) है, जनकि कृष्ण वे हाथ भेर सर्वत्र केले हैं। इसकी पृष्टि (श्वेतास्वतर उपनिषद ३१७) म इस प्रकार हुई है—सर्वत्र प्रमुगीराम सर्वत्य शरण बृहद् । वह पप्सेस्वर प्राप्ता समस्त जीवो मा स्थाप प्रमुगीराम सर्वत्य शरण बृहद् । वह पप्सेस्वर प्राप्ता सामस्त जीवो मा स्थाप प्रमुगीराम सर्वत्य शरण बृहद् । वह पप्सेस्वर प्राप्ता मा समस्त जीवो मा स्थाप महि किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवाह्मा गरीद भिन्न होते हैं।

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत्।

मद्धक एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते ॥१९॥

इति—इस प्रकार, क्षेत्रम्—कार्यं का क्षेत्र (शरीर) तथा—भी, ज्ञागम—ज्ञान ज्ञेषम्—जानने ग्रोग्य, चः—भी, उक्तम्—कहा गया, समासता—सर्गण म, मत्-भक्तः— भेरा भक्त, एतत्—यह सब, विज्ञाय—जान कर मत्-भावाय—गर व्यागाय वा उपपदाते—प्राप्त करता है।

#### अनुवाद

इस प्रकार मैंने कार्य क्षेत्र (शरीर), ज्ञान तथा ज्ञेय का सक्षेप ग वर्णा किया है। इसे केवल मेरे धक ही पूरी तरह समझ मकते हैं और इन नरह गर स्वभाव की प्राप्त होते हैं।

### तात्पर्य

भगवान ने शरीर, ज्ञाग तथा जेय का सक्षेप म वर्णन किया है। यह जान ती। वस्तुओं का है—ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। य तीना मिलवर विज्ञान गरातात है। पूर्ण ज्ञान भगवान् के अनन्य भक्तो द्वारा प्रत्यक्षत समझा जा समता है। अगरा इसे समझ पाने मे अभगवर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों ना नहा है कि अनिया आगरा होते हैं, तेकिन भक्त इसे नहीं माता। शान तमा ज्ञान के विकाम का अर्थ है अपने आपको वृष्णमातामृत ममझना। हम भीवर जेवना द्वारा सवानित होते हैं, तेकिन व्यारी एम अपनी सारी चेतना पूरण ककार्यों मे स्थानातारित कर देते हैं, और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही

सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान भक्ति को समझने के लिए प्रारम्भिक अवस्था है। पन्द्रहवें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है।

अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक ६ तथा ७ के महाभूतानि से लेकर चेतना धृतिः तक भौतिक तत्त्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्यक्षेत्र का निर्माण करते हैं, तथा श्लोक ८ से लेकर १२ तक अमानित्वम् से लेकर तत्त्वज्ञानार्थ-दर्शनम् तक कार्यक्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञान, अर्थात् आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान. की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक १३ से १८ में अनादि मत्परम् से लेकर हिंदि सर्वस्य विष्ठितम् तक जीवातमा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है।

इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है—नार्गक्षेत्र (शरीर), जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उत्हेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से रागड़ा सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवद्गीता अत्यन्त लाभप्रद है, वे ही गरंग लक्ष्म, अर्थात परमेरवर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में. केवल भक्त ही भगवद्गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं—अन्य लोग नही।

# प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभाविप। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्॥२०॥

प्रकृतिम्—भौतिक प्रकृति को; पुरुषम्—जीव को; च—भी; एव—निश्चय ही: विद्धि—जानो; अनादी—आदिरहित; उभी—दोनी; अपि—भी; विकारान्—िवकारों को; च—भी; गुणान्—प्रकृति के तीन गुण; च—भी; एव—निश्चय ही; विद्धि—जानो; प्रकृति—भौतिक प्रकृति; सम्भवान्—रो उत्पन्न।

अनुवाद

प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य हैं।

### तात्पर्य

इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर (क्षेत्र) तथा शरीर के ज्ञाता (जीवात्मा तथा परमात्मा) को जान सकता है। शरीर क्रियाक्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर घड़ तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है. जो परमात्मा है। निस्सन्देह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात् अंश (स्वांश) है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है

कि वे सृष्टि के पहले से विद्यागत है। यह भौतिन अभिव्यक्ति परमस्तर भी गति से है, और उसी प्रभार जीव भी है, किन्तु जीन श्रेष्ठ शांक है। नीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मण्ड के उत्तर होने के पूर्व से विद्यासन है। पकृति तो स्टारिष्णु में तीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता गड़ी तो यह सहत तव वे द्वारा प्रकृति हुं। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और वृिव व वह है, अतर्पव वे परोश्वय की सेवा करने से विसुद्ध है। इस तथा उन्हें वेकुन्छ लान में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति व व्यक्त त्या पर हर्र भौतिव जगत् में पुत्र कर्म करने और वैकुन्छ-लोक म पवेश नत्य को गैयारी फल का अवसा है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहत्य है। वास्तव में जीवारमा मृतता प्रभारण का अवसा है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहत्य है। वास्तव में जीवारमा मृतता प्रभारण स्व प्रकृति के भीता वह स्वाप्त के नारण वह प्रकृति के भीता पर रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीग या थ्रम जीव िंग पक्ता प्रकृति के सम्पर्क में आये। किन्तु भगवान जाता है वि ऐसा वैस और त्या होता है। शास्त्रों में भगवान का बचन है कि यो तीया प्रमुत्त की से सी राया होता है। शास्त्रों में भगवान का बचन है कि यो तीया प्रमुत्त की तीया प्रमुत्त है कि वित्त जीवन-समर्य कर रहे हैं। लेकिन इन युद्ध स्वाप्तां का कार्या से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के तीन गृणों के द्वारा स्पर दीनार एग्रार की ही उपज है। जीवों के सारे विकार राथा प्रभा कि सार क्वारा स्पर है। और जीव एक से हैं।

कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः पकृतिसच्यते। पुरुषः मुखदुखानां भोकृत्वे हेतुरुच्यते॥२१॥

कार्य-कार्य, कारण-तथा कारण का, कर्तृत्वे-स्वा क भागत थ हेतु ज्याण प्रकृति-प्रकृति, उच्यते-कही जाती है, पुरुष-जी गरम सुख-पुटा दुखा गम्-तथा दुख का, भोकृत्व-भोग र्म, हेतु-कारण उच्यते-वरण जाता है।

#### अनुवाद

प्रकृति समस्त भीतिक कारणों तथा कार्यों (परिणामों) की हत् यरी गारि है, और जीय (पुरुष) इम ससार में विविध सुख दुख वे भीग गा कारण कहा जाता है।

#### तात्पर्य

जीवों में शरीर तथा इन्द्रियों की विभिन्न अभिन्यक्तियों प्रकृति क कारण है। कृत मिलाकर ८४ लाख भिन्न-भिन्न योदियों है और ये सब प्रकृतिकन्य है। बीन वे विभिन्न इन्द्रिय सुर्खों से ये योदियों मिलती है और जीव इस शरीर या उस शरी में स्हर्ने की इच्छा करता है। जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त सेते हैं, तो यह निभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुध-दुख उसके शरीर वे कारण होते हैं, स्वय उसके कारण नहीं। उसकी गृत अवस्था म भोग म नाई

सन्देह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रगुत्व जताने के लिए भौतिक जगत् में आता है। वैकुण्ठ-लोक में ऐसी कोई तस्तु नहीं होती। वैकुण्ठ-लोक शुद्ध है, किन्तु भौतिक जगत् में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर-सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संगर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट होएगी कि यह शरीर इन्द्रियों का कार्य है। इन्द्रियाँ इच्छाओं की पूर्ति का साधन हैं। यह शरीर तथा हेतु रूप इन्द्रियाँ प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अगनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुँचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख-दुःख का स्वयं भोगी होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर, पदार्थ होने के कारण, प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। गान लीजिये कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। ज्योंही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भाँति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है, तो वह मल खाने तथा सूकर की भाँति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है, तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन रागस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में (मुण्डक उपनिषद् ३.१.१) इराकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में उसमें विद्यमान रहता है।

> पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्यः सदसद्योनिजन्मसु॥२२॥

पुरुष—जीव; प्रकृतिस्थ:—भौतिक शक्ति में स्थित होकर; हि—निश्चय ही; भुङ्क्ते—भोगता है; प्रकृति-जान्—प्रकृति से उत्पन्न; गुणान्—गुणों को; कारणम्—कारण; गुण-सङ्गः—प्रकृति के गुणों की संगति; अस्य—जीव की; सत्-असत्—अच्छी तथा बुरी; योनि—जीवन की योनियाँ, जन्मसु—जन्मों में।

अनुवाद

इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियाँ मिलती रहती हैं। अध्याय १३

#### तात्पर्य

यह रसीक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक ग्रागर स दूसरे मं किस प्रकार देहान्तर करता है। दूसरे अध्याय म बताया गया है कि नीव एम प्रारीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है किस गम हाई वस वस्त तरह ही। वस्त का परिवर्तन इस ससार वे पति आसक्ति के नमाण है। वस्त कर तरिवर्तन इस ससार वे पति आसक्ति के नमाण है। क्य तक जीव इस मिष्णा ज्ञात पर मुख्य हता है कव तक अने निम्ना देगान करमा पडता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की उच्छा के फलस्वरूप पर पंपी प्रतिकृत परिस्थितियों म फैसता रहता है। भौतिक इच्छा के वरीभृत हो उस उभी प्रतिकृत परिस्थितियों म फैसता रहता है। भौतिक इच्छा के वरीभृत हो उस उभी प्रतिकृत से स्था के स्था के स्था करी खटपन के रूप में क्या लेता है। यह ब्राग नला। स्तता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को गरिस्थितियों का स्थामी गाता। रहता है, जबिक वह पकृति के बरा में होता है।

यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरा वो पाप वरता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की सगित के कारण है। अतरण हा गुणों से उपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होना है। यह कृष्णभावनामृत कहताता है। कृष्णभावनामृत के स्थित हुए विना भौतिक बेता मनुष्य को एक शरीर रा दूसों में देहान्तर करने के लिए बाय्य करती रहती है, क्योंकि आर्दि कारा से उसमें भौतिक आकाखाएँ व्याप्त है। लेकिन उसे इस विचार को बदला होगा। यह पीयती प्रामाणिक श्रीता से सुनक्त ही लाया जा सकता है। इसका सर्गश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईरवा-चित्रान वा प्रवण करता है। से परि ती इस अवण-विभि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रमुत्व जमाने की विर-अभित्यित आकाक्षा समाप्त हो जाय, और क्रमश क्यों-व्यों वह प्रभुत्व बमाने की वार का कम करता जाएगा, स्वी-त्यों उसे आध्यातिक सुरा पित्रान जाएगा, वैदिक मन में कहा गया है कि व्यों-व्यों बीव भगवान की सगति से विद्वान बाता जाता है, स्वी-त्यों उसी अनुस्तान की सगति से विद्वान बाता जाता है, स्वी-त्यों उसी अनुस्तान की सगति से विद्वान बाता जाता है, स्वी-त्यों उसी अनुस्तान की सगति से विद्वान काता है।

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्युरुष पर ॥२३॥

उपद्रष्टा—साक्षी, अनुमन्ता—आज्ञा देने वाता, च—भी, भर्ता—स्वागी, भोका—पर भोका, महा-इंक्कर—परमेरवर, परम्-आत्या—गरमात्मा, इति—भी, च—तथा, अपि—निरसन्देह, उक्त—कहा गया है, देहे—शरीर म, अस्मिन्—इस, पुरुष—भोका, पर—दिव्य।

#### अनुवाद

तो भी इत शरीर में एक अन्य दिख्य मोका है, जो ईशवा है, परा स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने बाले के रूप में विद्यमान है, और जो

# परमात्मा कहलाता है।

### तात्पर्य

यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरन्तर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है। चूँिक अद्वैतवादी चिन्तक रारीर के जाता को एक मानने हैं अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अन्तर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान् कहते हैं कि ने प्रत्येक शरीर में परमात्मा-रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिज्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र के कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी एक भोक्ता के रूप में वा शारीरिक कार्यों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहते, अपितु वे साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहते हैं। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिज्य है। अतः यह विल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न-भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ-पैर सर्वन्न रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। चूँिक परमात्मा परमेश्वर है अतएव वे अन्दर से जीव की भौतिक भोग की आंकाक्षा पूर्ति की अनुमति देते हैं। परमात्मा की अनुमति के विना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। व्यक्ति भुक्त है और भगवान् भोका या पालक हैं। जीव अनन्त हैं और भगवान् उन सबमें मित्र रूप में निवास करते हैं।

तथ्य यह है कि जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्टतापूर्वक सम्बन्धित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के उद्देश्य से स्वतन्त्रतापूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूँकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है अतएव वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है तब तक परमेरवर पित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं जिससे उसे - आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सकें। भगवान् उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतन्त्रता के कारण जीव निरन्तर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतन्त्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान् निरन्तर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवद्गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए हितकर नहीं हैं। उनका वचन है ''इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो। तभी तुम सुखी होगे।'' इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में श्रद्धा रखता है वह सच्चिदानन्द जीवन की ओर प्रगति करने लगता है।

### य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणै सह। सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भृथोऽभिजायते॥२४॥

य—जो, एवम्—इस प्रकार, वेति—जानता है, पुरुषम्—जीव वा, प्रकृतिम—प्रकृति को, च—तथा, गुणै—प्रकृति के गुणों के, सह—साध, सर्वधा—मभी तार से वर्तमान—स्थित होकर, अपि—के बावजूद, न—वंशी नही, स—यर, भूप — फिस से. अभिजायते—जन्म लेता है।

#### अनुवाद

षो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अन्तक्तिया से गान्यन्थि। इस विधारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा।

#### तात्पर्य

प्रकृति, परमारमा आरमा तथा इनके अन्तसम्बन्ध की स्पष्ट जानकारी हा जो पर मतुष्य मुक्त रोने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति प लीट के लिए बाध्य हुए बिना बैकुच्ड बारस चले जाते का अधिकारी बन जाता है यह हान का फरा है। ज्ञान का प्रयोक्त ही यह रामझने के लिए है कि दैवयार से जीव इस ससार में आ गित है। उसे प्रामाणिक व्यक्तिया, राष्ट्र-पुरुषा तथा पुरु की सगति से निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है, और तान जिर रूप में भगवान् ने भगवर्गीका करी है उसे समझ कर आध्यात्मिक ताता वा कृष्णभावागृत को प्राप्त करता है। तभी यह गिरिशत हो सकेगा कि बह इत समार में फिर कभी नहीं आ सकेगा, वह सिन्वदागन्दमय जीवन मिताने के लिए बैकुण्ड-लोक भेज दिया जायेगा।

### ध्यानेनात्मिन पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे॥२५॥

ध्यानेन--ध्यान के द्वारा, आस्यान--अपने भीतर, पश्यान्त--देदाते हैं, केतितृ--कुछ होग, क्षारफानस्--प्रमातक को क्षारमञ्ज-प्रग हो अन्य--अन्य हाग, साद्द्वस्थेन--दार्शनिक विवेचना द्वारा, योगेन--योग पदति के हारा, कर्म-पोगेन--निकाम कर्म के द्वारा, च--भी, अपसे---अन्य।

#### अनुवाद

कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के हारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसी लोग ज्ञान के अनुशीलन हारा और कुछ ऐमे हैं जो निष्काम कर्मयोग हारा देखते हैं।

## तात्पर्य

भगवान् अर्जुन को बताते हैं, जहाँ तक मनुष्य द्वारा आत्म-साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्धजीवों की दो श्रेणियाँ हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञातवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। किन्तु अन्य लोग, जो आध्यात्मिक जीवन सम्बन्धी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान हैं वे आत्मदर्शी भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों एवं संशयवादियों में की जाती है। दूरारे शब्दों में, केवल भगवद्भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुण्ठ-लोक तथा भगवान् है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है, और जो सर्वव्यापी है। निस्सन्देह कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान् को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है। सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेपण २४ तत्त्वों के रूप में करते हैं, और वे आत्मा को पच्चीसवाँ तत्त्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्त्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के ऊपर भी भगवान है, और वह छब्जीसवाँ तत्त्व है। इस प्रकार वे भी क्रमशः कृष्णभावनामृत की आदर्श भक्ति तक पहुँच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है। उन्हें कृष्णभावनामृत भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है, और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं, जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठयोग द्वारा, अपने बालकों जैसे खेलवाड के द्वारा, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं।

# अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। तेऽपि चातितरन्तयेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः॥२६॥

अन्ये—अन्य लोग; तु—लेकिन; एवम्—इस प्रकार; अजानन्तः—आध्यात्मिक ज्ञान से रहित; श्रुत्वा—सुनकर; अन्येभ्यः—अन्यों से; उपासते—पूजा करना प्रारम्भ कर देते हैं; ते—वे; अपि—भी; च—तथा; अतितरन्ति—पार कर जाते हैं; एव—निश्चय ही; मृत्युम्—मृत्यु का मार्ग; श्रुति-परायणः—श्रवण विधि के प्रति रुचि रखने वाले।

अनुवाद

ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर

अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मगीवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं।

#### तात्पर्ध

यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, 'शोकि आधुनि । समाज में आध्यात्मिक विषयो की शिक्षा नहीं दी जाती। नुछ लोग ॥स्तिर प्रतीत है, तो कछ सशयवादी तथा दार्शनिक, लेगि वास्तव मे डार्रे दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यीद वह पुण्यात्मा है, तो श्रवण द्वारा प्रगति कर मकता है। यह श्रवण विधि भलात पुरत्या है। आधुनिक जगत् में कृष्णमावनामृत का उपदेश काने वाले भगा। महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत् में कृष्णमावनामृत का उपदेश काने वाले भगा। चैतन्म ने प्रवण पर अन्यधिक बस दिया था, ग्रांकि यदि मामान्य व्यक्ति प्रामाणिक ग्रोतो में केवल श्रवण करे तो वह पर्गात कर सकता है—विशेषतगा चैतन्य के अनुसार यदि वह होर कृष्ण, होरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, होर हो, एर राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे—दिव्य घ्वनि को सुने। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से शवण करा का लाभ उठारा चाहिए है कि सभी व्यक्तिया का सिद्ध पुरुषा संगयण का तथा वाम उठाग पालिए, और इस तरह कम से प्रत्येक वस्तु समझने में साथे बाना चाहिए। तब शिच्यत रूप से परमेशनर की पूजा हो सकेगी। भगवा। चैतन्य ने वहा है हि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आरस्याता नहीं है, अपि। उस चाहिए कि वर शुष्क चिन्तन (ज्ञान) द्वारा परमसत्य को समझो वे प्रयास को त्याग दे। उसे उन व्यक्तियों का दास बना। नाहिए जिंह परमेशन वा ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण गिल सके और वह उससे आत्म-साक्षात्कार के विषय में शवण करके उसन प'चिन्हा पर चल सके, तो उसे क्रमश शुद्ध भक्त का पद पाप्त हो जाता है। इस रलोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है ओर यह परिधा उपयुक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति तथाकथित दार्शाननों की भाति समर्भ वर्ग होता, लेकिन पामाणिक व्यक्ति से श्रद्धायुत श्रवण राग म इम भवसागा पा करके भगवद्याम वापम जाने ॥ महागता गिलेगी।

> यावत् सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावग्जङ्गमम्। क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धः भरतर्पम॥२७॥

यावत्—जो भी, सहायते—उत्पन्न होता है, किञ्चित्—वृत्व भी, सत्तम्—अितत्व वस्तु, स्थावर—अपन, जङ्गमम्—वर, क्षेत्र—वरीर का, क्षेत्र-ज्ञ-वरीर का, क्षेत्र-ज्ञान्त स्थाप्त का काता के, सर्वामात्—सवीर (जुडने) से, तत्त निद्धि—नुम उसे जारा भरत-प्रापभ—हे भरतविशिया में श्रेष्ट।

अनुवाद

हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ! यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुग्हें अस्तित्व में दीख रहा है, वह कार्यक्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का गंघोग मात्र है।

### तात्पर्य

इस श्लोक में ब्रह्माण्ड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है, वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अभिव्यक्तियाँ हैं, जो गतिशील नहीं हैं। इनके साथ ही ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जो गतिशील हैं। परा प्रकृति, जीव, के स्पर्श के विना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। पदार्थ तथा प्रकृति का सम्बन्ध नित्य है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है, और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियाँ घटित होती हैं।

# समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्। विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति॥२८॥

समम् समभाव से; सर्वेषु समस्तः भूतेषु जीवों में; तिष्ठन्तम् वास करते हुए; परम-ईश्वरम् परमात्मा को; विनश्यत्सु गाशवानः अविनश्यन्तम् नाशरिहतः; यः जो; पश्यति देखता है; सः वहीः; पश्यति वास्तव में देखता है।

अनुवाद

जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा, न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है वही वास्तव में देखता है।

## तात्पर्य

जो व्यक्ति सत्संगित से तीन वस्तुओं को— शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा, तथा आत्मा के मित्र को एकसाथ संयुक्त देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती, वे अज्ञानी हैं, वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है, तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व

बना रहता है, और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूपों में रहे आते है। कभी-कभी परमेश्वर शब्द का अनुवाद जीवातमा के रूप म किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है और शरीर के विनाश होने पर वर अन्यत्र हैहान्तर का जाता है। प्रत्येक दशा में पणात्मा तथा आत्मा दाना रह जाते है। वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है, वही पासतव में देख सकता है, वही पासतव में देख सकता है कि क्या पटित हो एत है।

## समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्।

न हिनस्तयात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्।।२९॥

समम्—समान रूप से, पश्यक्—देखते हुए, हि—िन्धग ही, सर्वन—सभी जगह, समवस्थितम्—समान रूप से स्थित, ईश्याम्—गरमात्मा को, न—नही, हिनस्ति—नीचे गिराता है, आत्मना—मन से, आत्मानम्—आत्मा को, तत— तब, पाति—पहुँचता है, पराम्—विव्य, गतिम्—गन्तव्य को।

#### अनुबाद

को व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गन्तव्य को प्राप्त करता है।

#### तात्पर्य

जीव, अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण, अगने आष्ट्रातिमा अस्तित्व से पुथक् स्थित हो गया है। किन्तु यदि वह यह समझता है कि स्पेश्च अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है अर्थात् यदि वह गणवान् की उपस्थिति प्रत्येक करतु में देखता है, तो वह विचटनकारि मानसिकता से अपने आपको नीचे गही गिराता, और इस्तिए वर क्रमश्च वैकुच्ट-लोंग की और वबता जाता है। सामान्यतया मन इन्द्रियतृशिकारी कार्यों में लीन रहता है, सेकिन जब वही मन परमात्मा की और उन्मुख रोता है, तो मुख्य आध्यात्मिक आप में आप बढ़ जाता है।

### प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियामाणानि सर्वश ।

## य. पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥३०॥

प्रकृत्या—पकृतिद्वारा,एवः—निर्वयही,च—भी,कर्माणिः—कार्य,क्रिपगाणाणि— सम्पन्न किये गये, सर्वश्य—सभी प्रकार से, य—जो, पश्यति—देखता हे, तथा—भी,आत्मानम्—अपनेआपको,अकर्तारम्—अगर्ता,स—नह,पश्यति— अच्छी तरह देखता है। अनुवाद

जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है।

## तात्पर्य

यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य सम्पन्न होते हैं। वह उसके द्वारा नहीं किये जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे, या दुःख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छानुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है, जिसे परमेश्यर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक् हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक द्रष्टा है।

# यदा भूतपृथम्भावमेकस्थमनुपश्यति। तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥३१॥

यदा—जब; भूत—जीव के; पृथक्-भावम्—पृथक् स्वरूपों को; एक-स्थम्—एक स्थान पर; अनुपश्यति—किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करता है; ततःएव—तत्पश्चातु; च—भी; विस्तारम्—विस्तार को; ब्रह्म—पख़हा; सम्पद्यते—प्राप्त करता है; तदा—उस समय।

अनुवाद

जब विवेकवान् व्यक्ति विभिन्न भीतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्यरूपों को देखना बन्द कर देता है, और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है।

## तात्पर्य

जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं, और वे आत्मा से किसी तरह सम्बद्ध नहीं हैं, तो वह वास्तव में देखता है। देहात्मबुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्मबुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के सम्पर्क से विभिन्न प्रकार के शारीर धारण करता है। जब कोई इस देख पाता है तो उसे आख्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार मनुष्य, पर्यु, ऊंच, नीच आदि के भेदभाव से सुक हो जाता है तो उसकी चेता। सुरु हो जाती है और वह अपने आप्यात्मिक स्वरूप में कृष्णभावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है, उस अगले स्लोक में सताया जाएगा।

### अनादित्वात्रिर्गुणत्वात्परमात्मायमच्यय । शरीरस्थोऽपि कीन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३२॥

अनादित्यात्—ितत्यता के कारण, निर्मुणत्यात्—िद्रल होने से, पाग—भौतिक प्रकृति से परे, आस्या—आत्मा, अयम्—यह, अव्यय—अविनासी, शरीर-स्थ—सरीर में वास करने वाला, अधि—यद्यांग, कौन्तेय—हे कुन्तीपृर, न करोति—कुछ नही करता, न लिप्यते—न ही लिस होता है।

#### अनुवाद

शास्यत दृष्टि सम्पन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शास्यत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन भौतिक शरीर के साथ सम्पर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है, और ७ लित होता है।

#### तात्पर्य

ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है, क्योंकि शरीर का जन्म हाता है। लेकिन वास्तव में जीव शायवत है, यह उत्पा नहीं होता, और शरीर में स्थित रह कर भी वह दिव्य तथा शायवत हाता है। इस पकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वाय से आनन्दमय है। वह किसी भीतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अत्यय भीतिक शरीरों वे शाथ उसका सम्पर्क होने ॥ जो कार्य सम्पन्न होते हैं, वे उसे लिस नहीं कर पाते।

### यथा सर्वगतं सीक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥३३॥

यथा—जिस प्रकार, सर्व-गतम्-सर्वव्यापी, सीक्ष्मान्-मूहम होने के नारण, आकाराम्—आकारा, न-कभी नही, उपलिप्यते—लिस होता है, सर्वत्र—सभी जगह, अवस्थित—स्थित, देहे—गरीत में, तथा—उसी प्रकार, आत्मा— आत्मा,स्त्र, न-कभी नहीं, उपलिप्यते—लिस हाता है।

### अनुवाद

यद्यपि यह आकाश सर्वेथ्यापी है, किन्तु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण, किसी यस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्मपृष्टि में स्थित आत्मा,

# शरीर में स्थित रहते हुए भी, शरीर से लिप्त नहीं होता।

## तात्पर्य

वायु जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प़वेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीन विभिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक् बना रहता है। अतः इन भौतिक आँखों से यह देख पाना असम्भव है कि जीव किरा प्रकार इस शरीर के सम्पर्क में है, और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उससे कैसे विलग हो जाता है। काई भी विज्ञानी इसे निश्चित नहीं कर सकता।

# यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकिमिमं रिवः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयित भारत॥३४॥

यथा—जिस तरह; प्रकाशयित—प्रकाशित करता है; एक:—एक; कृत्स-ाम्— सम्पूर्ण; लोकम्—ब्रह्माण्ड को; इमम्—इस; रिवः—सूर्य; क्षेत्रम्—इस शरीर को; क्षेत्री—आत्मा; तथा—उसी तरह; कृत्स्नम्—समस्त; प्रकाशयित—प्रकाशित करता है; भारत—हे भरतपुत्र।

### अनुवाद

हे भरतपुत्र! जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है।

### तात्पर्य

चेतना के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवद्गीता में सूर्य तथा ध्र्म का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मण्ड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा का एक सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रह कर चेतना द्वारा सारे शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, जिस तरह ध्रूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है. तो सारे शरीर में चेतना रहती है। किन्तु ज्योंही शरीर से आत्मा चला जाता है कि चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान् व्यक्ति समझ सकता है। जात्मव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती। यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किन्तु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से सम्बन्धित नहीं होती है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित हैं समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहता है। परमचेतना तथा व्यक्ति-चेतना का यही अन्तर है।

### क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा। भूतप्रकृतिगोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्।।३५॥

क्षेत्र—शरीर, क्षेत्र-ज्ञयो—तथा शरीर के स्वामी का, एवम्—इस पकार, अन्तरम् अन्तर को, ज्ञान-चक्षुषा—ज्ञान की हृष्टि से, भूत-जीव का, प्रकृति—प्रकृति से, मोक्षम् भोक्ष को, च-भी, ये-जो, बिदु—जाते हे, यान्ति—प्राप्त होते है, ते-वे, परम्-परब्रह्म को।

#### अनुवाद

जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञात के अन्तर को देखते हैं, और भव-बन्धन से युक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परमलक्ष्य प्राप्त होता है।

#### तात्पर्ध

इस तेरहवें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शारीर के स्वामी तथा परमात्मा के अन्तर को समझना चाहिए। उसे श्लोक ८ से लेकर श्लोक १२ तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए। तभी वह परमगति को पाम हो सकता है।

अद्धात की चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सरसगित करे, और धीर-धीर प्रबुद्ध बने। यदि गुरु बना लिया जाय तो पदार्थ तथा आत्मा के अन्तर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म-साधात्कार

आत्मा के अन्तर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म-साक्षात्कार के लिए शुभारम्भ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार ने उपदेशों से अपने विण्णें को देहात्ममुद्धि से भुफ होने की शिक्षा देता है। उदाहरणार्थ—भगवदगीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से भुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं।

मनुष्य यह तो समझ जाता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे भौतीस तत्वों में विरुद्धित किया जा सकता है, शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है, जीवन के लक्षण इन्हें तत्वों की अन्तक्रिया (विकार) है, किन्तु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत् आत्मा तथा परमात्मा दो है। यह भौतिक जगत् आत्मा तथा परमात्मा हो आत्मा तथा परमात्मा हो अने मम्पूर्ण भौतिक जगत् और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुण्ठ-लोक जाने का अभिकारी बन पाता है। ये बाते चिन्तन तथा साक्षात्मकरा की है। गुच्च को चाहिए कि गृह की सहायता से इस अध्याय को भली-भाँति समझ ले।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के तेरहवें अध्याय "प्रकृति, पुरुष तथा चेतना"

का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।



# प्रकृति के तीन गुण

श्रीभगवानुवाच परं भय पवस्यामि जान

परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ञ्ञानमुत्तमम्। यज्ज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिमतो गता॥१॥

श्रीभगवान् उवाच-भगवान् ने कहा, पास्-दिन्, भूष —िका, प्रवस्थामि— कहूँगा, ज्ञानाम्—समस्त ज्ञान का, ज्ञानम्—ज्ञान, उद्यामप्—सर्वश्रेष्ठ, अत्—िन्ता, ज्ञास्त्रा—ज्ञानका, मुनय—मुनि लोग, सर्वे—समस्त, पाम्—दिन्य, सिद्धिम्— सिद्धि को, इतः—इस ससार से, गता—प्राप्त किया।

#### अनवाद

भगवान् ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञार यो पुन कहुँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है।

#### साम्पर्ध

सातर्वे अप्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक श्रीवृष्ण गरम सत्य भगवान् के विषय
में विस्तार से बताते है। अब भगवान् स्वय अर्जुा को और आगे ज्ञान दे रहे है।
यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक विन्तन द्वारा मतीर्थीत समझ ले तो उमे भिक्त
का ज्ञान को जाएगा। तेरहवें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनगपूर्व क ज्ञान का विकास करते हुए भववापन से सुद्रा जा सनता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की सगति के फलस्वरूप ही जीव इस भीतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान् स्वय बताते है कि वे प्रकृति के गुण कौ। कौन से है, वे नित्त प्रकृता क्रिया करते हैं किस तरह बीभते है और किस प्रकार मिश्र प्रदान करते हैं। इस आध्याय में जिस ज्ञान का प्रकार विन्या गया है उसे अन्य पूर्ववारि अध्यायों में दिये गये ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान के प्राप्त करके जने क मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की, और वे वैकुण्ठलोक के भागी हुए। भगवान् उसी ज्ञान को अच्छे ढंग से वताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताये गये समस्त ज्ञानयोग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी।

# इदं ज्ञानमुपाश्चित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥

इदं इस; ज्ञानम् ज्ञान को; उपाश्रित्य आश्रय बनाकर; मम मेरा; साधर्म्यम् समान प्रकृति को; आगताः प्राप्त करके; सर्गे अपि मृष्टि में भी; न कभी नहीं; उपजायन्ते उत्पन्न होते हैं; प्रलये प्रलय में; न तो; व्यथन्ति विचितित होते हैं; च भी।

अनुवाद

इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति (स्वभाव) को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है।

## तात्पर्यं

पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान् से साधम्य प्राप्त कर लेता है, और जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रन्थों से ज्ञात होता है जो मुक्तात्माएँ वैकुण्ठ जगत् में पहुँच चुकी हैं, वे निरन्तर परमेश्वर के चरणकमलों के दर्शन करती हुई, उनकी दिव्य प्रेमाभक्ति में लगी रहती हैं। अतएव मुक्ति के बाद भी भक्तगण अपना निजी स्वरूप नहीं त्याग पाते।

सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह प्रकृति के तीन
गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वह दिन्य ज्ञान
कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तो वह परमपुरुष
के समकक्ष पद पर पहुँच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं
है, वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर यह आध्यात्मिक
स्वरूप बिना किसी विविधता के निराकार हो जाता है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार
में विविधता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित
नहीं हैं, वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत् इस भौतिक जगत् की विविधता से भिन्न
है। लेकिन वास्तव में होता यह है कि आध्यात्मिक जगत् (चिन्मय आकाश) में मृनुष्य
को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते
हैं, और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदृष्ति

होता है और यहाँ पर म्नुष्य परमेश्वर के समकक होता है। ऐसा ज्ञा पात करा के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन गरी होते है। जो इस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है, वह भीतिक बगत् के सूजन या उसके निनारा से प्रभावित वही होता।

### मम योनिगंहद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सम्भव सर्वपतानां ततो भवति भारत॥३॥

मम—मेत, योनि—ज म-मोत, महत्—सम्पूर्णभौतिकजगत्, शहा—गरम, तस्मिन्— उसमं, गर्मम्—गर्भ, द्वधासि—उत्पन्न करता हूँ, अहम्—मै, सम्भयः—सम्भवन, सर्व-भूतानाम्—समस्त जीवों का, ततः—तत्पश्चात्, भयति—होता है, भारतः—हे भरत पुत्र।

#### अनुवाद

है भरतपुत्र! ग्रहा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ग्रहा को गर्भस्थ करता है, जिससे समस्त जीवों का जन्म सम्भव होता है।

#### तात्पर्य

यह ससार की ब्याख्या है—जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र (शिंग्र) तथा क्षेत्रश्च (आत्मा) के सयोग से होता है। प्रकृति और जीव का यह सयोग स्वय भगवा। द्वारा सम्प्रच बनाया जाता है। महत्-ताव्य ही समग्र झहाण्ड का सम्प्र्णं कारण है, ओर सितंब कारण की समग्र बस्तु की निर्मेश कृति के तीनों गुण रहते है, कभी-कभी झाव कहाताती है। परमुख्य सहस्य के गर्भस्य करते है, जिससे असख्य व्याण्ड सम्भव हो सके है। वैदिक साहित्य में (सुण्डक उपनिपद ११९) इस समग्र भीति वस्तु को म्राह्य को मान के निर्मेश करते हैं, जिससे असख्य व्याण्ड सम्भव हो सके है। वैदिक साहित्य में (सुण्डक उपनिपद ११९) इस समग्र भीति वस्तु को म्राह्य को मान के निर्मेश की की मान पर्मेश्व करता है। पृथ्यो, जल, अपि, बापु आप क्षेत्र की जीवों के सीजों के साथ गर्भस्य करता है। पृथ्यो, जल, अपि, बापु अपि चौवोंची तस्त्व भीतिक शक्ति है और वे महद ब्रह्म अर्था भीतिक पड़िते के शव्य की। जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जा चुवा है इससे पर एक अन्य पर प्रकृति—जीव—होती है। भगवान की इच्छा से यह पर-प्रकृति भीतिक (अपरा) प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भीतिव प्रकृति से सारे जीव उत्पन होते हैं।

विच्छू अपने अडे धान के डेर में देती है, और वभी-कभी यह कहा जाता है कि विच्छू पान से उत्पन हुई। लेकिन धान विच्छू वे जन्म का कारण नहीं। वास्तव में अडे मात्र विच्छू देती है। इसी प्रकार भीतिक पतृति जीवों के जन्म का कारण को होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे पकृति से उत्पन होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्वकर्मों के असुवार भिन्न शारिए प्राप्त होता है, जो इस भीतिक प्रकृति द्वारा स्वित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व जन्मों

के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत् के जीवों की समस्त आप ज्ञान के कारण भगवान् हैं।

# सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता॥४॥

सर्व-योनिषु—समस्तयोनियोंमें;कौन्तेय—हेकुन्तीपुत्र;मूर्तयः—स्वरूप;सम्भवन्ति— प्रकट होते हैं; याः—जो; तासाम्—उन सबों का; ब्रहा—परम; गहत् योनिः—जन्म म्रोत; अहम्—मैं; बीज-प्रदः—बीजप्रदाता; पिता—पिता।

## अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र! तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव-योनियाँ इस भीतिक प्रकृति में जन्म द्वारा सम्भव हैं, और मैं उनका बीज-प्रदाता पिता हूँ।

### तात्पर्य

इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान् श्रीकृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं। ऐसे जीव केवल इसी लोक में ही नहीं, अपितु प्रत्येक लोक में, यहाँ तक सर्वोच्च लोक में, जहाँ ब्रह्मा आसीन हैं, पाये जाते हैं। जीव सर्वत्र हैं—पृथ्वी के भीतर, जल तथा अगि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता प्रकृति तथा बीजप्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। ताल्पर्य यह कि भौतिक जगत् जीवों को गर्भ में धारण किये है, जो सृष्टिकाल में अपने पूर्वकर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रगट हो आते हैं।

# सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्॥५॥

सत्त्वम्—सतोगुण; रजः—रजोगुण; तमः—तमोगुण; इति—इस प्रकार; गुणाः—गुण; प्रकृति—भौतिक प्रकृति से; सम्भवाः—उत्पन्न; निवध्नन्ति—वाँधते हैं; महा-बाहो— हे बिलष्ठ भुजाओं वाले; देहे—इस शरीर में; देहिनम्—जीव को; अव्ययम्—नित्य, अविनाशी।

## अनुवाद

भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त हैं। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन! जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों से बॅथ जाता है।

## तात्पर्य

दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना-देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत् द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जाद् के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूँकि जीवो को विभिन्न प्रकृति के भिग-भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए है, अतर्ख वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए ऐति होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख-दख का कारण है।

### तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम्। सुखसङ्गेन बघ्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ॥६॥

सत्र—वहाँ, सत्त्वम् सातोगुण, निर्मलत्वात्—भौतिक जगत् म शुद्धतम होने के व प्रण, प्रकाशकम्—प्रकाशित करता हुआ, अनामयम्—किसी पापवर्म वे विना, सुख्यस्थल की, सङ्गेन—सगति के द्वारा, बच्नाति—बाँधता है, ज्ञान—ज्ञान को, सङ्गेन—सगित से, ख—भी, अनय—हे पापरित ।

#### अंजनात

है निष्पाप । सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पकाश प्रदान करने बाला, और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से गुक्त करने याता है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बँग जाते हैं।

#### तात्पर्य

प्रकृति द्वारा बद्ध किये गये जीव कई प्रकार के हाते हैं। कोई सुखी है और काई अस्तरत कर्मठ है तो दूसरा असदाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति न जीव की बद्धावस्था के कारणस्वरूप है। भगवद्गीता के इस अध्याय मे इसका वर्णा हुत कि वे किस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार से बद्ध है। सर्वप्यम सत्तोगुण पर विचार किया गया है। इस जगत् में सतीगुण विकसित करने का लाभ यह होता कि मनुण अपा बद्धजीयों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। सतीगुणी पुरुप को भौतिक वष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रपित करने की सृज्ञ हाती है। इसका प्रतिनिधि ब्राह्मण है, जो सतीगुणी माना जाता है। सुख ता यह भान इस विचार के कारण है कि सतीगुण में पापकमीं से प्राय मुक्त रहा जाता है। वास्तव में वेदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतीगुण ना अर्थ ही है अधिन ज्ञान सपा सुख का अधिकाधिक विचार।

सारी किंतनाई यह है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उस एसा अनुमव होता है कि वह ज्ञान में आगे है और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्रानिक है। इनम से प्रत्येन को अपने ज्ञान का पर्य हता है, और चूँकि वे अपने रहन-सहन को सुधार किं है अतएब उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद जीवन में अगिन सुख वा यह भाव उन्हें भौतिक पुखृति के गुणों से बाँध देता है। अतएब वे सतोगुण में रहनर कमें करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। और जब तक इस प्रकार कमें करते रहने का आकर्षण बना रहता है, तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुण्ठलोक जाने की कोई सम्भावना नहीं रह जाती। वे बारम्बार दार्शनिक, वैज्ञानिक या किव बनते रहते हैं, और बारम्बार जन्म-मृत्यु के उन्हीं दोपों में बँधते रहते हैं। लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनन्दप्रद है।

## रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्। की तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्।।७।।

रजो—रजोगुण; राग-आत्मक—आकांक्षा या काम से उत्पन्न; विद्धि—जानो; तृष्णा—लोभसे; सङ्ग—संगतिसे; समुद्-भवम्—उत्पन्न; तत्—वह; निबध्नार्गः वाँधती है; कौन्तेय—हे कुन्तीपुत्र; कर्म-सङ्गेन—सकाम कर्म की स्गूरीत से; देहिनम्—देहधारी को।

अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र! रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से हाती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से वँथ जाता है।

## तात्पर्य

रजोगुण की विशेषता है, पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है। यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। वह इन्द्रियतृप्ति चाहता है। इस इन्द्रियतृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है, और सुन्दर सन्तान, स्त्री तथा घर सिहत सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है, तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मफलों से सम्बद्ध होकर ऐसे कर्मों से बँध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक राभ्यता में रजोगुण का मानदण्ड ऊँचा है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो जो रजोगुणी हैं उनके विषय में क्या कहा जाय?

# तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत।।८।।

तमः—तमोगुणः; तु—लेकिनः; अज्ञान-जम्—अज्ञान से उत्पन्नः; विद्धि—जानोः; मोहनम्—मोहः; सर्व-देहिनाम्—समस्त देहधारी जीवों काः; प्रमाद—पागलपन आलस्य—आलस्, निद्राभि—तथा नींद द्वारा, तत्—वह, निबध्नाति—बाँधता है, भारत—हे भरतपुत्र।

अनुवाद

ि हे भरतपुत्र। तुम जान लो कि अज़ान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवां का मोह है। इस गुण के प्रतिकल पागलपन (प्रमाद), आलस तथा नींद हैं, जो सद्भवीय को बाँधते हैं।

#### तात्वर्य

इस रतोक में तु शब्द का प्रयोग उद्घेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देग्धारी जीत-का अत्यन्त विवित्र गुण है। यह सतोगुण के सर्वधा विपरीत है। सतोगुण म अप के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण के फर सर्वधा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फर में पडता है, वह पागत ा है, और वह यह नहीं समझ पाता कि कौन वया है। वह प्रगति वरने के

ान है, और वह यह नहीं समझ पाता कि कीन गया है। यह प्रगिति वरने के अपेगाति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तागेगुण की परिभाषा इस प्रकार दीं गई है—वस्तु वाधान्य झाना वस्क विषयं झानवन तम — अझा के वर्गाभृत रे पर कोई मुत्र्य किसी वस्तु को यशाल्प में नहीं समझ पाता। उत्तरहाणाई गर्म वस्ति हो के विकार को वशाल्प में नहीं समझ पाता। उत्तरहाणाई गर्म वस्ति हो के उसका बाबा मता है, अतएव वह भी मरेगा, मनुष्य मन्ये है। उसकी सन्तानें भी मरेगी। अतएव मृत्यु धुव है। फिर भी लोग पागल होकर धा सग्रह करते हैं, और नित्यआसा की चिन्ता किये बिना अहाँगेंस कठोर श्रम करते रहते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपेन पागलपन में वे आध्यारियक झान में कोई उत्तरि है। यह पागलपन ही तो है। अपेन पागलपन में वे आध्यारियक झान में कोई उत्तरि गर्म कर पाते। ऐसे लोग अल्यन आससी होते है। तो वजा उत्तर आध्यारियक झान में सोगालित होनें के लिए आपन्तित किया बाता है, तो वे अधिक होव नहीं दिखाते। वे रागेगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव वागोगुण में लिस व्यक्ति का एक अल्य पुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। यह पटे की नीद पर्यात है, लेकिन ऐसा अधिक दिन मा में दस बारह पटे तक मोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निपास प्रतीत होता है और भीतिक इल्पों तथा निद्रा वे प्रति व्यसनी या जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण।

### सत्त्वं सुखे सञ्जयति रज कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तम. प्रमादे सञ्जयत्युत॥९॥

सस्त्र—सतीपुण, सुष्ये—सुखं में, सझषति—बीधता है, रब—्जोगुण, कर्मणि— सकाम कर्म में, भारत—हे भरतपुत्र, ज्ञानम्—ज्ञान की, आवृत्य—इंड कर, बु—रोकिन, तम—नमोगुण, प्रमादे—गणतपन में, सझपति—बीधता है, उत—देसा कहा ज्ञाता है। अनुवाद

हे भरतपुत्र! सतोगुण मनुष्य को सुख से बाँधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बाँधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बाँधता है।

## तात्पर्य

सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह सन्तुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर अपने-अपने अनुसार सन्तुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासम्भव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी वह अस्पताल खोलता है तो कभी संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण हैं रजोगुणी व्यक्ति के, लेकिन तमोगुणी तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है, वह न तो उसके लिए, न किसी अन्य के लिए हितकर होता है।

## रजस्तमश्राभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा॥१०॥

रजः—रजोगुण; तमः—तमोगुण को; च—भी; अभिभूय—पार करके; सत्त्वम्— सतोगुण; भवति—प्रधान बनता है; भारत—हे भरतपुत्र; रजः—रजोगुण; सत्त्वम्— सतोगुण को; तमः—तमोगुण; च—भी; एव—उसी तरह; तमः—तमोगुण; सत्त्वम्—सतोगुण को; रजः—रजोगुण; तथा—इस प्रकार।

अनुवाद

हे भरतपुत्र! कभी-कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरन्तर स्पर्धा चलती रहती है।

## तात्पर्य

जब रजोगुण प्रधान होता है, तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। यह प्रतियोगिता निरन्तर चलती रहती है। अतएव जो कृष्णभावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लाँघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान-पान आदि में प्रकट होती रहती है। इन सबकी व्याख्या अगले अध्यायों में की

1 600

जाएगी। लेकिन यदि चाहे तो वह अभ्यास द्वाग सतोगुण विकसित कर शकता है और इस प्रकार रजो तथा तमीगुणों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से जोगुण विकसित करके तमी तथा सतो गुणों को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से जोगुण विकसित करके रजो तथा सतोगुणां को परास्त कर सकता है। अथवा को विकसित वरके रजो तथा सतोगुणां को परास्त कर सकता है। यथि प्रकृति के ये तीन गुण होते हैं, किन्तु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और बह इसे लींच कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुवेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विरिष्ट कार्यों को देख कर ही समझा जा सकता है कि कौन किस गुण में स्थित

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत॥१९॥

सर्व-द्वारेषु—सारे दरवाजों में; देहे अस्मिन्—इस शरीर में; प्रकाशः—प्रागशित करने का गुण; उपजायते—उत्पन्न होता है; ज्ञानम्—ग्रान; यदा—जव; तदा—उस समय; विद्यात्—जानो; विवृद्यम्—बहा हुआ; सरवम्—सतीगुण; इति उत—ऐगा कहा गण है।

#### अनुवाद

सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।

#### तात्पर्ध

रार्धर में नी द्वार हैं—दो आँखे, दो कान, दो नथनें, गुँह, गुदा तथा भारख। जब प्रत्येक द्वार सत्त्व के लक्षण से दीपित हो जाय तो समझता चाहिए कि उसमें सतीगुण उत्तम हो चुका है। सतीगुण में सारी बत्तुएँ अगनी राही स्थिति में दिखती हैं, सही-सही सुनाई पड़ता है और सही इंग से उन वस्तुओं का स्वाद मितता है। मुत्य्य का अन्त. तथा बाह्य गुद्ध हो जाता है। प्रत्ये। ह्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सत्त्वगुण की।

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ॥१२॥

लोमः— तोमः, प्रवृत्तिः— कार्यः, आरम्भः— उद्यमः, कर्मणाम्— कार्गे मेः, अशाः— अनियन्त्रितः, स्पृहाः— इच्छाः, रजसिः— जोगुण में, एतानि— ये सवः, जायन्ते— प्रकट होते हैं, विवृद्ये— अधिकता होने पर, भरत-क्रायमः— हे भरतव्यीशयों में प्रपुखा

21

अनुवाद

हे भरतवंशियों में प्रमुख! जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, तथा अनियन्त्रित इच्छा एवं लालसा से लक्षण प्रकट होते हैं।

## तात्पर्य

रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। यदि उसे मकान बनवाना है, तो वह महल बनवाने के लिए भरसक प्रयत्न करता है, मानों वह उस महल में सदा रहेगा। उसमें इन्द्रियतृप्ति की कोई सीमा नहीं है। वह रादैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रह कर इन्द्रियतृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अन्त नहीं है। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए।

## अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन॥१३॥

अप्रकाशः—अँधेरा; अप्रवृत्तिः—निष्क्रियता; च—तथा; प्रमादः—पागलपन; मोहः—मोह; एव—निश्चय ही; च—भी; तमसि—तमोगुण; एतानि—ये; जायन्ते—प्रकट होते हैं; विवृद्धे—वढ़ जाने पर; कुरु-नन्दन—हे कुरुपुत्र।

अनुवाद

जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है, तो हे कुरुपुत्र! अँधेरा, जड़ता, प्रगत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है।

### तात्पर्य

जहाँ प्रकाश नहीं होता, वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बँधकर कार्य नहीं करना चाहता। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किन्तु वह उद्योग नहीं करता। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है, लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुण के लक्षण हैं।

## यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते॥१४॥

यदा—जब; सत्त्वे—सतोगुण में; प्रवृद्धे—बढ़ जाने पर; तु—लेकिन; प्रलयम्— संहार, विनाश; याति—जाता है; देह-भृत्—देहधारी; तदा—उस समय; उत्तम-विदाम्—ऋषियों के; लोकान्—लोकों को; अमलान्—शुद्ध; प्रतिपद्यते— प्राप्त करता है। की प्राप्ति होती है।

#### ं अनुवाद-जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्पियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों

तात्पर्य

सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनोलोक जैसे उच्च लोको को प्राप्त करता है, और वहाँ देवी सुख भोगता है। अमरान् शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्ध है, ''रजो तथा तमागुणो से मुक्त''। भौतिक जगत में अगुहियाँ है, नेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवो के लिए विभिन्न पक्तार के लोक है। जो लोग सतोगुण में सर्त है, वे उन लोको को जाते हैं जहीं महर्षि तथा महान् भक्तणण रहते हैं।

रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिपु जायते। तथा प्रलीनस्तमसि मृडयोनिषु जायते।।१५॥

रनि— 'जीगुण में; प्रलयम्—प्रलय को, गत्वा—गा। करके, कर्म-सिन्नयु— सकाय कर्मियो की शगित में, जायते—जन्म लेता है, तथा—उसी पकार, प्रलीन—वितीन होकर, तमिस—अज्ञान में, मूह-मोनियु—पशुयोनि में, जायते—जन्म लेता है।

### अनुवाद

जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है और जब कोई तम्बोगुण में परता है तो वह पशुपोनि में जन्म धारण करता है।

#### तात्पर्य

कुछ सोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भारमा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस स्लोक के अनुसार, यांद कोई तमीगुणी बन जाता है, तो वह मृत्यु के बाद पशुप्तीन को पात होता है। वहीं से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुन मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतथ्य जो लोग मनुष्य जीवन के विचय म सचसुच चिनित है, उन्हें सातीगुणी बनना चाहिए, और अच्छी समिति में हकर गुणा को लोग कर कृष्णभागनामृत में स्थित होना चाहिए। यहीं मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा इसकी कोई पारटी (प्रतिभू) नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्यकीन प्राप्त हो।

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्।।१६॥ में; निर्मलम् विशुद्धः फलम् फलः रजसः जोगुण काः तु लेकिनः फलम् फलः दुःखम् दुखः अज्ञानम् व्यर्थः तमसः तमोगुण काः फलम् फल।

अनुवाद

पुण्यकर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक गुण कहलाता है। लेकिन रजोगुण में सम्पन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किये गये कर्म मूर्खता में प्रति फलित होते हैं।

## तात्पर्य

सतोगुण में किये गये पुण्यकर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण, जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किये गये कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिकसुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुम्बी प्रासाद बनवाना चाहता है, तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कप्ट उठाना पड़ता है। गालिक को धन-संग्रह के लिए कप्ट उठाना पड़ता है, और प्रासाद बनाने वाले श्रमिगों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कप्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवद्गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है, उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई सुख नहीं है। जहाँ तक तमोगुण का राम्बन्ध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता अतएव उसके समस्त कार्य दुखदायक होते हैं, और नाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैन दुखमय है, यद्यपि मागा के वशीभूत हो वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण का फल है। पशु-बधिक यह नहीं जानता कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शगिर प्राप्त होगा, जिससे वह उसका बध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदण्ड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुगव नहीं करते कि गरमेश्तर द्वारा नियन्त्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की सन्तान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहा नहीं जा सकता। इसके लिए मनुष्य को दण्ड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु-वध में रत रहना थोथा अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकर्ता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ प्रदान कर रखीं हैं। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार करता है, तो यह समझना चाहिए कि वह अन्नानवश ऐसा कर रहा है, और अपने भविष्य को अंघकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, नयोंकि गाय हमें दूध देकर

सभी प्रकार का सुख प्रदान करने बाली है। गोवध एक पकार से सबसे निवृष्ट अज्ञान कर्म है। वैदिक साहित्य में (ऋषेद९४६४) गोमि प्रीणित-मत्सरम स्वित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सगसे बड़े अञ्चान में रहता है। वैदिक ग्रन्थों में (विष्णु पूरोण ११९६५) एक पार्थना भी है. जो इस प्रकार है

नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। जगतहिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम॥

"हे प्रभु! आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैयों है और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैयी है।" इस प्रार्थना का वात्पर्य यह है कि गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उद्घेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाएँ महत्वपूर्ण भीजन की, अताएव इन दोनों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सच्चता की प्रगति है। आधुनिक प्रान्त समाव में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवघ को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव-समाज विपरीत दिशा म जा रहा है, और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागिरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो, यह निष्टित रूप से मानव सन्यता नहीं है। निस्मन्देर, आधुनिक मानव गम्पता कोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यन्त घातक युग है, और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम सकट से बचाने के लिए कृष्णभावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें।

### सत्त्वात्सञ्चायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोही तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥

सत्त्वात्—सतोगुण से, सझायते—उत्पन्न होता है, ज्ञानम्—ज्ञान, रजस—रजोगुण से, लोभ-लालच, एक-निरचय ही, च-मी, प्रमाद-पागलपन, मोही-सथा मोह, तमस-तमोगुण से, भवत-होता है, अज्ञानम्-अज्ञान, एव-गिरचय ही, घ---भी।

अनुवाद सतोपुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, स्जोपुण से लोम उत्पन्न होता है, और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होते हैं।

#### सान्वर्थे

चूँकि वर्तमान सम्पता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्णभावनामृत की सस्तुति की जाती है। कृष्णभावनामृत के माघ्यम से समाज में सतोयुष विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग चस्तुओं

को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु-तुल्य होते हैं, और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। उदाहरणार्थ, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिन पशुओं का वे वध कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा वे अगले जन्म में वे मारे जाएँगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्छृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गम्भीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में देख सकेंगे। तब लोग सुखी तथा सम्पन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पावें, लेकिन यदि जनता का कुछ अंश भी कृष्णभावनामृत विकसित कर लेता है, और सतोगुणी बन जाता है, तो सारे विश्व में शान्ति तथा सम्पन्नता की सम्भावना है। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इन्द्रिय-भोग की उनकी लालसा का कोई अन्त नहीं होता। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इन्द्रियतृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हों, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है, न मनशान्ति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंचमात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता, उसे कृष्णभावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आपको सतोगुण में स्थित करना होगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है, तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यन्त कप्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाये रखने के लिए अनेकानेक योजनाएँ बनानी होती हैं। यह सब कप्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल (प्रमत्त) हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से ऊब कर के मद्यसेवन की शरण ग्रहण करते हैं, और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में गिरते हैं। उनका भविष्य अन्धकारमय होता है।

## ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥१८॥

अर्ध्वम्—जपर; गच्छन्ति—जाते हैं; सत्त्व-स्थाः—जो सतोगुण में स्थित हैं; मध्ये—मध्य में; तिष्ठन्ति—निवास करते हैं; राजसाः—रजोगुणी; जघन्य—गिर्हत; गुण—गुण; वृत्ति-स्थाः—जिनकी वृत्तियाँ या व्यवसाय; अधः—नीचे, निम्न; गच्छन्ति—जाते हैं; तामसाः—तमोगुणी लोग।

अनुवाद

सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यन्त गर्हित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं।

#### तात्वर्ध

इस श्लोक मे तीनों गुणो के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोको या र्स्वंग-लोकों में, प्रत्येक व्यक्ति का अत्यन्त सम्मा। होता है। जीवों मे जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग-लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च-लोक सत्य-लोक या ब्रह्मलोक है, जहाँ **इस** ब्रह्माण्ड का आदिपुरुष, ब्रह्मा, निवास करता है। हम पहले ही देख चुके है, कि ब्रह्मलोक मे जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमे वहाँ तक पहुँचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है। यह सतो तथा तमोगुणों के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नही हो पेहें सता ताना उत्तर ना का निवास हो तो ता है से पूर्वी पर राजा या होता, लेकिन यदि वह पूर्णतवा राजोंपुणी हो, तो वह इस पूर्वी पर राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता हैं। लेकिन गुणो का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग गलपूर्वक किसी मसीन के द्वारा उच्चतर-लोकों मे नहीं पहुँच सकते। रजोगुण मे इसकी भी सा-भावाा है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाय।

यहाँ पर निम्नतम गुण, तमोगुण, को अत्यन्त गर्हित (जघन्य) कहा गया है। अज्ञानता (तमोगुण) विकसित करने का परिणाम अत्यन्त भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य-योनि से नीचे पक्षियो, पशुओं, सरीसुपो वृक्षो आदि की आठ लाख योनियाँ है, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियाँ प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर *तामसा* शब्द अत्यन्त सार्थक है। यह उनका सूचक है, जो उच्चतर गुणो तक ऊपर ७ उठ कर निरन्तर तमीगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यन्त अधवारमय

तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्णभावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नही उठाता, वह निम्नतर गुणों में बना रहता है।

### नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति।।१९॥

न—नहीं, अन्यम्—दूसरा, गुणेम्य-—गुणो के अतिरिक्त, कर्तारम्—कर्ता, यदा—जब, ह्रष्टा—देखने वाला, अनुपश्यति—जीक से देखता है, गुणेम्य-—गुणो से, च—तथा, परम्—दिव्य, बेक्ति—जानता है, गत-भावम्—मेरे दिव्य स्वभाव को, स-वह, अधिगच्छति-प्राप्त होता है।

#### अनुवाद

जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति

के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान जाता है, जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है।

## तात्पर्य

समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुग्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लाँघ राकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण हैं, और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्णभावना-भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इन्द्रियों, अपने पाश बद्ध तथा प्रकृति के गुणों के वशीभृत होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता। उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालक प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह पूर्ण कृष्णभावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्णभावनाभावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियन्त्रित नहीं होता। सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है, वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख राकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है।

## गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्। जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥२०॥

गुणान्—गुणों को; एतान्—इन सब; अतीत्य—लाँघ कर; त्रीन्—तीन; देही—देहधारी; समुद्भवान्—उत्पन्न; जन्म—जन्म; मृत्यु—मृत्यु; जरा—बुढ़ापे का; दुखै:—दुखों से; विमुक्तः—मुक्त; अमृतम्—अमृत; अश्नुते—भोगता है।

अनुवाद

जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से सम्बद्ध इन तीनों गुणों को लाँघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कप्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है।

#### तात्पर्य

इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर मे कृष्णभावनाभावित होकर दिच्य स्थिति में रहा जा सकता है। देही ना अर्थ है देहधारी। यद्यीप मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो मकता है। वह इसी शरीर मे आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, नयोकि इस श्रीग के बाद उसका वैकुण्ठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक मुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्णभावना में भक्ति करा भव-पाश से मुक्ति का सकेत हैं, और अध्योव १७ में इसकी व्याल्या की नायेगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है।

अर्जुन उवाच

कैलिंङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो। किमाचार. कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते॥२१॥

अर्जुन उवाच-अर्जुन ने कहा, कै-किन, लिड्गै-लक्षणो से, त्री र्-ती।।, गुणान्—गुणो को, एतान्—ये सब, अतीत—लींचा रूआ, भवति—है, प्रभी—हे प्रभु, किम् नया, आचार —आवरण, कथम् कैसे, च—भी, एतान—ो, श्रीन् -तीनों, गुणान् -गुणों को, अतिवर्तते - लाधता है।

#### अनुबाद

अर्जुन ने पूछा है भगवान्। जो इन तीनों गुर्णा से पो है, यह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचाण कैसा होता है? औा वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लाँधता है?

#### तात्पर्य

इस श्लीक में अर्जुन के प्रश्न अत्यन्त उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है, जिसने भौतिक गुणों को लौघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिन्य पुरुष के लक्षणों के विषय में निजासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लॉघ लिया है? उसका दूसरा पश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है, और उसके कार्यकलाए क्या है? क्या वे नियमित होते है, या अनियमित ? फिर अर्जुन उन साधना के विषय में पूछता है, जिससे वह दिव्य स्वभाव (पकृति) प्राप्त कर सके। यह अत्यना महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधना को नहीं जानता, जिनसे वह सदैव दिच्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही गही उठता। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गये सारे प्रशा अत्यन्त महत्वपूर्ण है, ओर भगवान् उनका उत्तर देते हैं।

श्रीभगवानुवाच
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव।
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षिति।।२२।।
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते।
गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवितष्ठिति नेङ्गते।।२३।।
समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः।।२४।।
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते।।२५।।

श्रीभगवान् उवाच—भगवान् ने कहा; प्रकाशम् प्रकाश; च तथा; प्रवृत्तिम् आसितः; च तथा; मोहम् मोहः एव च भी; पाण्डव हे पाण्डुपुतः न द्वेष्टि पृणा नहीं करता; सम्प्रवृत्तानि यद्यपि विकसित होने परः न निवृत्तानि ही विकास को रोकनाः काङ्श्विति चाहता है; उदासीन-वत् निरपेक्ष की भाँतिः आसीनः स्थितः गुणैः गुणों के द्वाराः यः जोः न कभी नहींः विचाल्यते विचलित होता हैः गुणाः गुणः वर्तन्ते कार्यशील होते हैंः इति एवम् इस प्रकार जानते हुएः यः जोः अवितष्ठिति रहा आता हैः न कभी नहींः इङ्गते हिलता डुलता हैः सम समानः दुःखः दुखः सुखः तथा सुख गेः स्व-स्थः अपने में स्थितः सम समान रूप सेः लोष्ट मिट्टी का ढेलाः अश्म पत्थरः काज्ञनः सोनाः तुल्य समानः प्रिय प्रयः अप्रयः तथा अप्रयः काञ्चनः सोनाः तुल्य समानः निन्दा गुराईः आत्म-संस्तृतिः तथा अपनी प्रशंसा मेंः मान सम्मानः अपमानयोः तथा अपमान मेंः तुल्यः समानः तुल्यः समानः तथा अपमान मेंः तुल्यः समानः तथा अपनी प्रशंसा मेंः मान सम्मानः अपमानयोः तथा अपमान मेंः तुल्यः समानः तथा अपनान सेः तुल्यः समानः तथा अपनान सेः त्रल्यः समानः समानः समानः समानः समानः समानः समानः समानः प्रवृत्ते के गुणों से परः सः वहः उच्यते कहा जाता है।

अनुवाद

भगवान् ने कहा: हे पाण्डुपुत्र! जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा कता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आपमें स्थित है, और सुख तथा दुख को एकसमान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्था एवं स्वर्ण के दुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकृत के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे मौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं।

#### तात्पर्य

अर्जुन ने भगवान् कृष्ण से तीन प्रस्त पूछे और उन्होंने क्रमश एक-एन. का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह मकेत करते है, कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है, वह न तो किसी से ईंप्यों करता है, और न किसी बस्तु के लिए लालायित रहता है। जब कोई जीव इस सम्रार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, तो वह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के तीन गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है, तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासी। रहना चाहिए। उसे भगवार् की भक्ति में लग जाना चाहिए जिससे भौतिक देह से उसकी ममत्व स्वत विस्पृत हो जाय। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सबेत रहता है तो वह केवल. इन्द्रियतृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानान्तित कर देता है, तो इन्द्रियतृष्ठि स्वत हक बाती है। मनुण को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह बाती है और न उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह बाती है। शरीर के गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक् रहेगा। वह किस तरह पृथक् होता है? वह न तो शरीर का श्रीण करना चाहता है, न उससे बाहर जाना बाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित शक्त स्वयमेव मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने की कोई आवश्यकता नही रह जाती।

अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के सम्बन्ध म है। अंगिति पर पर स्थित व्यक्ति शरीर को पहुँचने वाले वायात्वरिक मान तथा अप्रमान भौतिक पर पर स्थित व्यक्ति शरीर को पहुँचने वाले वायात्वरिक मान तथा अप्रमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पर पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्णमावनाभूत में एकत अपना कर्तव्य निवाहता है, और इसकी चिन्ता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। यह उन बार्तों को स्वीकार कर लेता है, जो कृष्णभावनामृत मे उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्था हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को अपना मित्र मानता है, जो कृष्णभावनामृत के सम्पादा में उसकी

सहायता करता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला होता है, और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर रेखता है, क्योंिक वह इसे भलीभाँति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना-देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनैतिक विषय तिनक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंिक वह क्षणिक उथल-पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयाग नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है।

## मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। स गुणान् समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते॥२६॥

माम् मेरी; च-भी; यः जो व्यक्ति; अव्यभिचारेण विना विचलित हुए; भक्ति-योगेन भक्ति से; सेवते सेवा करता है; सः वह; गुणान् प्रकृति के गुणों को; समतीत्य लाँघ कर; एतान् इन सब; ब्रह्म-भूयाय ब्रहा पद तक ऊपर उठा हुआ; कल्पते हो जाता है।

अनुवाद

जो समस्त परिस्थितियों में एकान्तिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरन्त ही प्रकृति के गुणों को लाँघ जाता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर (पद) तक पहुँच आता है।

### तात्पर्य

यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तरस्वरूग है। प्रश्न है—दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है. यह भौतिक जगत् प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अर्न्तगत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यो में न लगाकर उसे कृष्ण-कार्यो में लगावे। कृष्णकार्य भक्तियोग के नाम से विख्यात हैं। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णाश भी सम्मिलित हैं—यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णाश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप सच्चिदानन्द स्वरूप हैं। ऐसे ईश्वर तुल्य महापुष्ट्य सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं, और उनमें समस्त दिव्यगुण पाये जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णाशों की सेवा में दृढसंकल्प के साथ प्रवृत्त होता है,तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या सातवें अध्याय में पहले ही की जा चुकी

है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरन्त ही पतृति के गुणा वे प्रभात तो लांचा जा सकता है। कृष्णभावनापृत या कृष्ण-भक्ति में होने ना अर्घ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान् कहते है वि उनकी प्रकृति सन्निदानन्द स्वरूप है, और सारे जीव परम के अश है, जिस पकार सीने के कण सी ो की खान के अन्ना है। इस प्रकार बीच अपनी आध्यात्मिक स्थिति म सोरो के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। इस तरह व्यष्टित्व का अन्तर बना रहता है अन्यथा भक्तियोग का परन ही नहीं उठता। भक्तियोग का अर्थ है कि वहाँ भगवान हैं, भक्त है तथा भगवान ओर भक्त हा दोगें के बीच प्रेम का आदानप्रदान है। अतएव भगवान् में और भक्ति म दो व्यक्तिया का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्तियोग वा कोई अर्थ नही है। यदि कोई भगवान् जैसे दिव्य पद पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान् की सेना नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सतायक बनने के लिए कुछ योग्यताएँ आवश्यक है। भगवत्सेवा के लिए यही योग्यता है कि ब्रहा बार जाय या भौतिक कल्मष से मुक्त हुआ जाय। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मैंव सन्ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म में एकाकार हो जाना चाहिए। लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त वरने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाखत ब्रह्म-स्वरूप को खोता नहीं।

### ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृस्याव्ययस्य च। शाश्चतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च॥२७॥

प्रक्रण —ित्रकार म्रह्मच्योति का, हि—ित्रस्वय ही, प्रतिष्ठा—आगय, अहम्—मै है, अमृतस्य—अमर्त्य का, अव्यस्य—अविनाशी का, च—भी, शाष्ट्रवतस्य— गारवत का, च—तथा, धर्मस्य—स्वाभविक स्थिति (स्वरूप) का, सुष्प्रस्य—मुख का, ऐकान्तिकस्य—चरम, अन्तिम, च—भी।

#### अनुवाद

और मैं ही उस निसकार का आश्रय हैं, जो अमर्त्य,अविनाशी तथा शास्वत है, और घरम मुख का स्वामाविक पद है।

#### तात्पर्य

ब्रह्म का स्वरूप है अगरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारप्प है। परमात्मा मध्य या द्वितीय अवस्था है। इस दिव्य साक्षात्कार की और भगवान् साक्षात्कार है परम सत्य का। अतएव परमात्मा तया निपकार ब्रह्म दोनों ही परमे पुरुष के भीतर रहते हैं। सातवें अध्याय में बताया जा जुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अध्या शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान् इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और भौतिक

----

प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्धजीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारम्भ करता है तो वह इस भौतिक जगत् के पद से ऊपर उठने लगता है, और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म-साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म-साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्मपद पर बना रह सकता है और धीरे-धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान् के साक्षात्कार के प्राप्त हो सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्तिपद तक उठ सके। जो व्यक्ति ब्रह्मपद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद्भागवत् में कहा गया है कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किन्तु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किये बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। अतएव ब्रह्मपद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान् की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया है—रसो वै सः; रसं होवायं लब्ध्वानन्दी भवति—रस के आगार भगवान् श्रीकृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिन्य आनन्दमय हो जाता है (तैत्तिरीय-उपनिषद् २.७.१) परमेश्वर छत्तो ऐश्वर्यो से पूर्ण हैं और जब भक्त निकट पहुँचता है तो इन छह ऐश्वयों का आदान-प्रदान होता है। राजा का सेवक राजा के ही समान पद का गोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ-रााथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म-साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं।

जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत् पर प्रभुत्व जताने की इच्छा स्वाभाविक रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग रो वह अपने को तीनों गुणों—सतो, रजो तथा तमोगुण में बाँध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत् पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्णभावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरन्त दिन्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है, वह दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगित कर के भक्ति की नी विधियों—श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि का अप्यास करना चाहिए। धीरे-धीरे ऐसी संगित से, तथा गुरू के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान् की दिन्य प्रेमाभक्ति में दृढतापूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के बाइसवें श्लोक से लेकर इस अन्तिम श्लोक तक की गई है। भगवान् की भक्ति अतीव सरल है, मनुष्य

को चाहिए कि भगवा। की सेवा को, श्रीविग्रह को आर्पित भोजन का उच्छिए खाए, भगवान् के चरणकमलो पर चढ़ाये गये पुष्पों की सुगध सूँचे, भगवान् के लीलास्थलों का दर्शन करें, भगवान के कार्यकलागों को गढ़े, उनके भक्तों के साथ प्रेमविनिमय करे, हो कृष्ण महामन्त्र का कीर्ता करे और भगवा। तथा

अध्याय १४

उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मापने वाले दिनो में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जायगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्मज्योति या ब्रह्म-बोध के विभिन्न पकारा

में स्थित कर सकता है। वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के चौदहवें अध्याग "प्रकृति के तीन गुण" का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।





## परुषोत्तम योग

श्रीभगवानुवाच

प्राहरव्ययम् ।

ऊर्घ्वमूलमध:शाखमग्रत्थं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित ॥१॥

श्रीभगवान् उवाच--भगवान् ने कहा, ऊर्ध्व-मूलम्--ऊपर की ओर की जडे, अध-नीचे की ओर, शाखम्-शाखाएँ, अश्यत्थम्-पीपल के वृश को, प्राहु कहा गया है, अञ्चयम् शास्त्रत, छन्दांसि वैदिक स्तीत, धाय-जिसको, पर्णानि पत्ते, ब जो कोई, तम् उसको, वेद जातत है, स जाः वेदवित्---वेदों का ज्ञाता।

#### अनुवाद

भगवान ने कहा: कहा जाता है कि एक शास्त्रत अस्त्रत्थ (पीपल) वृहा है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं, और शाखाएँ नीचे की ओर हैं। इसकी पत्तियाँ कैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वक्ष को जानता है वह येहीं का जाता है।

#### तात्पर्य

भक्तियोग की महता की विवेचना के बाद यह पछा जा सकता है, "वेदो का क्या प्रयोजन है?" इस अध्याय मे बताया गया है कि वैदिक अध्यया का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्णभावनाभावित है, जो भक्ति मे रत है, वर वेदों को पहले से जानता है।

इस भौतिक जगत् के बन्धन की तुलना पीपल वृक्ष से की गई है। जा व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए वृक्ष का कोई अन्त नां। है। वह एक शाखा से दसरी में, और दसरी से तीसरी में धुमता रहता है। इय

जगत् रूपी वृक्ष का कोई अन्त नहीं है, और जो इस वृक्ष से आसक्त हे, उसकी मुक्ति की कोई सम्भावना नहीं है। वैदिक स्तोत्र, जो आत्मोन्नति के लिए हैं, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जर्ड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्माण्ड के सर्वोच्चलोक से प्रारम्भ होती है, जहाँ पर ब्रह्मा स्थित हैं। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है, तो वह इससे बाहर निकल सकता है।

बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि भवबन्धन से निकलने की कई विधियाँ हैं। हम तेरहवें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगबद्भिक्त ही सर्वोत्कृष्ट विधि है। भिक्त का मूल सिद्धान्त है भौतिक कार्यों से विरिक्त, तथा भगवान् की दिव्य सेवा में अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारम्भ में संसार से आसिक्त तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ है। इस संसार की जड़ें ऊगर को बढ़ती हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्माण्ड के सर्वोच्चलोक से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्माण्ड का विस्तार होता है, जिसमें अनेक लोक उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के, अर्थात् धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के, होतक हैं।

यद्यपि जगत् रूपी ऐसे वृक्ष का, जिसकी शाखाएँ नीचे की ओर हों, तथा जड़ें ऊपर की ओर हों, कोई अनुभव नहीं है, किन्तु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं—जलाशय के तट पर उमे वृक्ष का प्रतिविम्ब जल में पड़ता है, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएँ नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में, यह जगत् रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत् रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिविम्ब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत् का प्रतिविम्ब हमारी इच्छाओं में स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिविम्ब जल में रहता है। इच्छा ही इस प्रतिबिम्ब का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत् से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भलीभाँति जान लेना चाहिए। फिर उसे इस वृक्ष से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए।

यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिम्ब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत् में सब कुछ है। निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल ब्रह्म को मानते हैं, और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब तीन गुण निकलते हैं, और फिर पाँच स्थूल तत्त्व (पंच महाभूत), फिर दस इन्द्रियाँ (दशेन्द्रिय), मन आदि। इस प्रकार सारा संसार चौबीस तत्त्वों में विभाजित हो जाता है। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केन्द्र है, तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत् १८० अंश (गोलार्द्ध) में है और दूसरे १८० अंश (गोलार्द्ध) में आध्यात्मिक जगत् है। यह भौतिक जगत् उल्टा प्रतिबिम्ब है, जिससे आध्यात्मिक जगत् वास्तविक है और उसमें भी सारी

विविधता पाई जाती है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरणा शक्ति है, और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद्गीता में हो चुकी है। चूँकि यह अभिकाकि भीतिक है, अत क्षणिक है। प्रतिविध्य भी क्षणिक होता है, ह्याँकि कभी वह दिखता और कभी नहीं दिखता। तेकिन पतिविध्य का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अपुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इसभी समझा जाता है कि वह इस जगत की आसिक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है, तो समझिगे कि वह वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्मकाण्ड द्वारा आकृष्ट होता है, वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य, भगवानु ने स्वय पकट किगा है, जीर वह है इस प्रतिविध्वित वृक्ष को काट कर आध्मारिक जगत् के वास्तविक विश्व की प्राप्त करना।

अधशोध्वै प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला । अधश मूलान्यनुसन्ततानि

कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके॥२॥
अभ—नीचे, च—तथा, अरुर्यम्—उत्पर्त की ओर, प्रसृता—करी हुई, ताय—
उसकी, शाखा—शाखाएँ, गुणा—प्रकृति के गुणा हारा, प्रवृद्धा—विनित्तर,
विषय—इन्द्रियविषय, प्रवाला—टहनियाँ, अध—नीचे की ओर, च—तथा,
मूलानि—जर्डों को, अनुसन्ततानि—विस्तृत, कर्म—कार्य करने के लिए,

अनुबन्धीनि-वैधा, मनुष्य-लोके-मानव समाज के जगत् में।

अनुवाद इस वृक्ष की शाखाएँ ऊपर तथा नीचे फली हुई हैं, और पकृति के गुर्गो स्मिन पंपित हैं। इसकी टहनियाँ इन्द्रियविषय हैं। इस वृक्ष की जाडें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानवसमाज के सकाम कमी से येंगी हुईं हैं।

#### तात्पर्य

पीपल वृक्ष की आगे भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएँ चतुर्हिक फैर्ती हुई है। निचले भाग में जीवों की, उनकी योनिगाँ है, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुचे, विद्वियों आदि। ये सभी वृक्ष की शादाओं के नीचे स्थित हैं। लेकिन ऊपरी भाग मे जीवों की उच्चयोकियों है—यथा देव, गपवं तथा अन्य उच्चतर योनिगाँ। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के तीन गुणो द्वारा पोषित है। कभी-कभी हम देवते है कि जलाभाव से कोई-कोई भूपण्ड वीसन हो जाता है, तो कोई खण्ड

अध्याय १५

लहलहाता है, इसी प्रकार जब प्रकृति के किन्ही विशेष गुणों का आनुपाति क आधिक्य होता है, तो उसी के अनुरूप जीवों की योनियाँ प्रकट होती हैं।

वृक्ष की टहिनयाँ इन्द्रियविषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से विभिन्न प्रकार के इन्द्रियविषयों का भोग किया जाता है। शाखाओं के सिरे इन्द्रियाँ हैं—या। कान, नाक, आँख आदि, जो विभिन्न इन्द्रियविषयों के भोग से आसक्त हैं। सहायक जड़ें आसक्तियाँ तथा विरिक्तयाँ हैं, जो निभिन्न प्रकार के कप्ट तथा इन्द्रियभोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म-अधर्म की प्रवृत्तियाँ इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न होती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हैं। नास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में हैं। जब मनुष्य उच्चलोकों में पुण्यकर्गी का फल भोग चुकता है, तो वह इस धरा पर उत्तरता है और उन्नति के लिए कर्मी का नवीकरण करता है। यह मनुष्यलोक ही कर्मक्षेत्र माना जाता है।

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा।
अश्वत्थमेनं सुविरूढगूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा॥३॥
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं
यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये
यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी॥४॥

न—नहीं; रूपम्—रूप; अस्य—इस वृक्ष का; इह—इस संसार में; तथा—भी; उपलभ्यते—अनुभव किया जा सकता है; न—कभी नहीं; अन्तः—अन्त; न—कभी नहीं; च—भी; सम्प्रतिष्ठा—नींतः; अश्वत्थम्—पीपल वृक्ष को; एनम्—इस; सु-विरूढ-अत्यन्त हृद्गा सं; मूलम्—जड़वाला; असङ्ग-शस्त्रेण—विरक्ति के हथियार से; हृद्देन—हृदः छित्वा—काट कर; ततः—तत्पश्चातः, पदम्—स्थिति को; तत्—उस; परिमाणित-व्यम्—खोजना चाहिए; यस्मिन्—जहाँ; गताः—जाकर; न—कभी नहीं; निवर्तन्ति—वापस आते हैं; भूयः—पुनः; तम्—उराको; एव—ही; च—भी; आद्यम्—आदि; पुरुषम्—भगवान् को; प्रपद्ये—शरण में जाता हूँ; यतः—जिनरो; प्रवृत्तिः—प्रारम्भ; प्रसृता—विस्तीर्णः; पुराणी—अत्यन्त पुरानी।

अनुवाद

इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत् में नहीं किया जा

सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अना कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दुइ मूल बाले वृक्ष को विरक्ति के शख्य (कुठार) से काट गिराए। तत्मश्चात् उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए नहीं जाकर लौटना न पड़े, और नहीं उस भगवान् की शाण ग्रहण कर ली जाय जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है।

#### तात्पर्य

अब यह स्पष्ट कह दिया गया कि इस पीपल के बुस के वास्तविक स्वरूप को इस पीतिक जगत् में नहीं समझा जा सकता। वृंकि इसकी जह कपर की ओर है, अत वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। कब बुद्ध के भीतिक विस्तार में कोई फैस जाता है ता उसे न तो पता चल पाता कि यह कितनी दूरी तक फैला है, और न इस बुद्ध के शुभारम्य को ही देख पाता है। किर भी मनुष्य को कारण की खोज करती हो होती है। मैं अगुक का पुत्र हूँ, जो अगुक का पुत्र है—इस प्रकार अनुसन्धान करने से पतुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, किन्तुं गर्मादकशायी विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अन्तत भगवान् तक पहुँचा जा सकता है, कहाँ सारी गवेषणा का अन्त हो जाता है। मनुष्य को इस बुद्ध के उद्धान, पर्रमश्चर, की खोज ऐसे व्यक्तिया की सगति इसत करनी होती है, जिन्हें उस पर्रमश्चर का बान प्राप्त है। इस प्रकार कान से सनुष्य धीर-धीर वास्तविकता के इस छप प्रतिविक्त से हिला हो जाता है, और सम्बन्ध-विन्छेद होने पर वह मूलवृक्ष में स्थित हो जाता है।

इस प्रसंग में असङ्ग शब्द अस्थन्त महत्वपूर्ण है, वर्षोक्षि विषयभोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यन्त प्रवल होती है। अतएव प्रामिणिक शाखों पर आधारित आरम-श्वाम की विवेचम हाग विरक्ति सीखरी खाहिए, और ज्ञानी पुर्खों से अरुण करना वाहिए। भर्कों की सगति में सहकर ऐसी विवेचमा हो भगवान् की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है, वह है भगवान् की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान (पद) का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस छ्या प्रतिविध्वित वृक्ष में वापस नहीं लीटता। भगवान् कृष्ण वह आदि पूल है, जरों से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान् का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो श्रवण, कीर्तन आदि हारा भिक्त करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत् के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वय भगवान् ने की है। अह सर्वस्य श्रयव —मैं प्रत्येक वस्तु का उदगम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी

प्रवल पीपल के वृक्ष के बन्धन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है।

> निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै-र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्।।५॥

निः—रहित; मान—झूठी प्रतिष्ठा; मोहाः—तथा गोह; जित—जीता गया; सङ्ग—संगति की; दोषाः—त्रुटियाँ; अध्यात्म—आध्यात्मिक ज्ञान में: नित्याः— शाश्वतता में; विनिवृत्त—विलग; कामाः—काम से; द्वन्द्वैः—द्वैत से; विमुक्ताः— मुक्त; सुख-दुःख—सुख तथा दुख; मंज्ञैः—गमक; गच्छन्ति—प्राप्त करते हैं; अमूढाः—मोहरहित; पदम्—पद, स्थान को; अव्ययम्—शाश्वत; तत्—उस।

अनुवाद

जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो अध्यात्मतत्त्व को जानते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वन्द्व से मुक्त हैं, और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत पद (राज्य) को प्राप्त होते हैं।

### तात्पर्य

यहाँ पर शरणागित का अत्यन्त सुन्दर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्कता है, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। चूँिक वद्धजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान् की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागित की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है. उसके लिए भगवान् के शरणागित होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है—कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जिटल बना देता है, और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रान्तथारणा के अन्तर्गत आगे बढ़ता है। लोग सावते हैं कि यह भूणि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना नाहिए

कि मानव समाज ही इस जगत् का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रान्तमाएणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवागिक, सामाजिक तथा प्राष्ट्रीय से उत्पन्न कुमगतियों से मुक्त हा जाता है। ये बुटि-पूर्ण सगतियों में उत्पन्न इस ससार से बाँधने बाली है। इस अवस्था क बाद उसे आप्यालिन ज्ञा विकसित करना होता है। उसे ऐसे झान का अगुगीलन बरना टोता है जि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। ओर जब उसे बस्तुआ का मही-सही जान हो जाता है तो वह सुख-दुख, हर्ष-विचाद जैस इन्हों स मुल हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगजान का शाणागत बनना सम्भव हो पाता है।

### न तद्धासयते सूर्यों न शशाङ्को न पावक । यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मग॥६॥

न—नहीं, तद्—चह, धासयते—प्रकाशित करता है सूच—सूर्यं, न—ा ता शरगडक—चन्द्रमा, न—न तो, पावक—अप्रि, विजली, यत्—जहीं, गन्या— जाका, न—कभी नहीं, निवर्तनो—वापस आते है, तत्-धाम—वह धाग परमम्—परम, मम—भेरा:

#### अनुषाद

यह मरा परम धाम न तो सूर्य या चन्द्र के हारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली सें। जो लोग वहाँ पहुँच बाते हैं, य इम भौतिक जगत में फिर से लीट कर नहीं आने।

#### तात्पर्य

यहाँ पर आध्यात्मिक जगत् भगवान् कृष्ण क धाम का वर्णन हुआ है जिंग कृष्णालोक या गीलाक बुन्दाकन कहा जाता है। विम्मय आकाश म न तो सुग्रकाश की आवस्यकता है, न चन्द्रप्रकाश अधवा अप्रि या विजली की नयात्ति स्वित्ति की स्वाद्यप्रकाशित है। इस ब्रह्माण्ड में कवल एक लोक सुर्य एसा है का स्वय प्रकाशित है। इस समस्त लोकों के (जिह विष्णुलाव कहा जागा है) यमसमाते तेज स चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्मच्योति कहत है। रस्तुत यह तेज कृष्णालोक गोलोक बुन्दावन से निकत्तता है। इस तेज का एक अश महत्-तत्त्व आर्द्म भौतिक जगत् से आच्छादित स्वता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिमंत्र अकाश का अधिकाश मात्र ले आख्यात्मिक लोको से पूर्ण है, जिन्ह ने नुकुन्द कहा जाता है, और जिनमें से गोलोक बुन्दावन प्रमुख है।

जब तक जीव इस अधकारमय जगत में रहता है, तब तक वर बद अवस्था में होता है। लेकिन ज्योही वह इस भीतिक जगत स्पी मिध्या वृक्ष को काट कर चिनमय आकाश में पहुँचता है, त्योंही वह मुक्त हो जाता है। तब वर यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत् का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक जगत् में प्रवेश करता है, और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहाँ पर वह सिच्चदानन्दमय जीवन विताता है।

इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। उसे उस शाश्वत जगत् में ले जाये जाने की इच्छा करनी चाहिए, और सच्चाई के इस मिध्या प्रतिविग्न से अपने आपको विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है, उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। लेकिन यदि वह कृष्णभावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशा छूट जाने की सागावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्णभावनाभावित होते हैं। उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्णभावनामृत के प्रति समर्पित हो, और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्न पहन कर भौतिक जगत् के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा, तो ऐसा सम्भव नहीं है। उसे भगवद्भिक्त के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतएव मनुष्य को चाहिए कि गम्भीरतापूर्वक समझे कि बारहवें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। चौदहवें अध्याय में बताया गया है कि प्रकृति द्वारा सारी विधियाँ दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप से दिव्य है।

## ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःषष्ठानिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति॥७॥

मम— मेरा; एव— निश्चय ही; अंशः— सूक्ष्म कण; जीव-लोके— बद्ध जीवन के संसार में; जीव-भूतः— बद्ध जीव; सनातनः— शाश्वत; मनः— मन से; पष्टानि— छः; इन्द्रियाणि— इन्द्रियाँ; प्रकृति— प्रकृति में; स्थानि— स्थित; कर्षति— संघर्ष करती हैं।

अनुवाद

इस बद्ध जगत् में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इन्द्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं।

### तात्पर्य

इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेदवचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट तथा विस्तार करते है, जिनमें से मुख्य विस्तार-अश विष्णृतल वहसाते है, और गीय विस्तार-अश जीव कहताते है। दूसरे गण्डों में, निष्णु तत्त्व निर्जी तस्तार (स्वार) है, और जीव विभिन्नारा (पृथकीकृत अश) है। अपन स्वारा द्वाग वे भगना प्राम्, नृमिट देव, विष्णुपूर्ण तथा वैकुण्डलोंक के प्रधान देवा के रूप म प्रवन्त होते है। विभिन्नारा, अर्थात् जीव, सतातन सेवक होते हैं। मंगमत् के स्वारा सदेव विनानश हते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नारा के अपने स्वरूप गते हैं। मसोश्वर वे विभिन्नारा हते हैं। इसी प्रकार जीवों में भी उनके आशिक गुण पार्थ आहे हैं। अगमें से स्वारम्य एक हैं। प्रत्येक जीव वा आत्मा रूप में, अभना निर्मा व्यक्तित्व और मूल्य रातात्र होते हैं। इसी स्वतात्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके गही उपयोग से वह सुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान् के हामान ही मनावा होता है। सुक्त अवस्था में वह इस भीतिक अवस्था से मुक्त हता है, और भगवान् की दिव्य सेवा में नित्त रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणा द्वारा अभिन्न होवर वह भगवान् की दिव्य सेवा में नित्त रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणा द्वारा अभिन्न होवर वह भगवान् की दिव्य सेवा में नित्त रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणा द्वारा अभिन्न होवर वह भगवान् की दिव्य सेवा में नित्त रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणा द्वारा अभिन्न होवर वह भगवान् की हिष्ण स्वता की अपनी व्यविष्ठ वसार्य रहते हैं। वह भगवान् की हिष्ण स्वता है। क्षा स्वतान की दिव्य प्रकृतान हो भवान कि स्वता है। क्षा स्वता है। क्षा स्वता है। क्षा स्वता है।

न केवल मनुष्य तथा कुत्ते-बिल्ली जैसे जीव, इस भौतिक जगत् क गडे-गडे नियन्ता-प्रथा ब्रह्म-शिव तथा विष्णु तक, परमेश्वर ने अश है। ग सभी सनाता अभिव्यक्तियाँ है, क्षणिक नहीं। कर्पति शब्द (संघर्ष करा।) अत्यन्त सार्थक है। बद जीव मानो लौह शुखलाओं से बँधा हो। वह मिथ्या अहकार से बँधा रहता है, भोर मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की आर ले जाता है। जब मन रातोगुण मे रहता है, तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते है। जब गोगुण मे रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते है. और जब वह तमोगण म होता है ता वह जीवन की निम्नयोनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि गद्रजीन मन तथा इन्द्रियो समेत भौतिक शरीर से अवरित है, ओर जब वह मुक्त हा जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। लेकिन उराना आध्यात्मिक शरीर अपन ज्यष्टि रूप में प्रकट होता है। *माध्यान्दिनायन श्रुति* में सूचना प्राप्त है---*स वा एप* ब्रह्मनिष्ठ इद शरीर मर्त्यमतिसन्य ब्रह्माभिसम्पद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा श्रुणोति ब्रटाणैवेद सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक गरीर को त्यागता है, और आध्यात्मिक ज्यात म प्रवेश करता है तो उसे पा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान् का साक्षात्मार कर सकता है। यह उनस भामने-सामने बोल सकता है, और सून सकता है, तथा जिस रूप मे भगतान है, उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है--वसन्ति यन पुरुगा सर्वे वैकुण्ठ-मूर्तय ---वैकुण्ड में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों मे रहते है। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अश रूप जीवा तथा विष्णुपृर्ति वे निस्तारा (अशों) में काई अन्तर नहीं होता। दूसरे शब्दों में, भगवानु की कृपा से जीव क मुक्त होन पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है।

मगैवाश शब्द भी अत्यन्त सार्थक है, जिसका अर्थ हे भगवा] के अश। भगवा]

का अंश ऐसा नहीं होता, जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड (अंश)। हम द्वितीय मध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किये जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भाँति नहीं है, जिसे चाहो तो कितने ही खण्ड कर दो, और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधास यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्नांश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक जीव में भगवान का अंश विद्यागन है (देहिनोऽस्मिन्यथा देहे)। वह अंश जब शारिष्ठि बन्धन से मुक्त हो जाता है, चिन्यय आकाश में वैकुण्ठलोक में उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किन्तु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही सगान है. जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं।

## शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रागतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वार्युगन्धानिवाशयात्॥८॥

शरीरम्—शरीर को; यत्—जिस; आप्नोति—प्राप्त करता है; यत्—जिस; च—तथा; अपि—भी; उत्क्रामित—त्यागता है; ईश्वरः—शरीर का स्वामी; गृहीरवा— ग्रहण करके; एतानि—इन सबको; संयाति—चला जाता है; वायुः—वागु; गन्धान्— महक को; इव—सदृश; आशयात्—ग्रोत से।

अनुवाद

इस संसार में जीव अपनी देहात्मबुद्धि को एक ग़रीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है, जिस तरह वायु सुगन्धि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक श़रीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है।

### तात्पर्य

यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात् अपने शरीर का नियागक कहा गया है। यांद वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है, और नाहे तो निम्नयोनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतन्त्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है, वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाये रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुना या विछी जैसी चेतना बनाता है, तो उसे कुन्ते या बिछी का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है, तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्णभावनामृत में होता है, तो वह कृष्णलोक को जाता है, जहां करता सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने वर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहान्तर करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधा वनते

है। कमें के अनुसार भित्र शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर लागात होता है। यहाँ यह कहा गया है कि सुरूप शरीर जो अगले शरीर का बीज वान करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एन शर्धार से दूस शरीर में देहान्तर की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए सपर्य करने को कर्यति अर्थात जीवा सपर्य कहते है।

> श्रोत्रं चक्षु. स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते॥९॥

श्रोत्रम्—कान, चक्षु—ऑर्खे, स्पर्गनम्—स्पर्ग, च—भी, रसनम्—जीभ, प्राणग्— सुपने की शक्ति, एव—भी, च—तथा, अधिष्ठाग—स्थित शेकर, मन—ना च—भी, असम्—यह, विषयान्—इन्द्रियविषयों को, उपसेवते—भोग करता है।

#### अनुवाद

इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेग प्रकार का कान, आस, जीप, नाक तथा स्पर्श इन्द्रिय (खब्चा) प्राप्त करता है जो मा के चारों और संपुजित हैं। इस प्रकार वह इन्द्रियविषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है।

#### तात्पर्व

दूसरे राष्ट्रों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुता तथा विद्विया वे गुणों जैशा वा देता है, तो उसे अगाले जनम में कुत्ते या विद्वी वा रारिर प्राप्त गिता है, निसक्ता वह भीग करता है। चेतना मूलत जल के समान वियाल साती है लेकिन यांत्र सात लल में राग मिला देते हैं, तो उसका राग बददा जाता है। इसी पकार में चेता भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। लेकिन भौतिक गुणों को साति क अनुसार वेता। भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है। लेकिन भौतिक गुणों को साति क अनुसार वेता। भर सदस्ती जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्णभावनामृत है। अत जब कोई बृष्णभाननामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन विताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से सिर्मित हो जाती है, वो अगाले जीवन म उसे वैसा ही रारिर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुन मुख्य शारिर पात हा—वह कुत्ता, बिद्धी स्थलर, देवता सा जीसकी स्थलर स्रेस्टिंग स्थल स्थलर स्थ

उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुझानं वा गुणान्वितम्। विमृदा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष ॥१०॥

उत्क्रामन्तम्—शरीर त्यागते हुए, स्थितम्—शरीर म रतते हुए, वा अपि—अथवा, भुञ्जानम्—भोग करते हुए, वा—अथवा, गुण-अन्वितम्—प्रकृति के गुणों के अर्धान, विमृदाः—पूर्वं व्यक्ति, न—कभी नहीं, अनुपष्टयन्ति—देव सकते हैं पश्यन्ति—देव सकते हैं, ज्ञान-चक्षुप—ज्ञान रूपी आँखों वाते।

### अनुवाद

मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आँखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वे यह सज देख सकते हैं।

## तात्पर्य

ज्ञान-चक्षुषः शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, न ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार कें शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवदगीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुन कर समझा जा सकता है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इन्द्रियभोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख-दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरन्तर मुर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर-परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ सकते। किन्तु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और यह अपना शरीर नदल कर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति सगझ सकता है कि इस संसार में बद्धजीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अंतएव जो लोग कृष्णभावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुँचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यन्त कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकल कर कृष्णभावनामृत होकर अपने को मुक्त करना है और वैकुण्ठ को जाना है।

## यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः॥११॥

यतन्तः—प्रयास करते हुए; योगिनः—अध्यात्मवादी, योगी; च—भी; एनम्—इसं; पश्यन्ति—देख सकते हैं; आत्मिन—अपने में; अवस्थितम्—स्थित; यतन्तः—प्रयास करते हुए; अपि—यद्यपि; अकृत-आत्मानः—आत्म-साक्षात्कार से विहीन; न—नहीं; एनम्—इसे; पश्यन्ति—देखते हैं; अचेतसः—अविकसित मनों वाले, अज्ञानी।

## अनुवाद

आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगीजन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं, और जो आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है।

#### तात्पर्ध

अनेक योगी आत्म-साशात्कार के पथ पर होते है, लेकिन जो आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह यह नहीं देख पाता कि जीव के राग्ति में कैसे-कैसे पीवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसाग में योगिन शब्द महत्वपूर्ण है। आजकत ऐसे अनेक तथाक्रित मोगी है, और योगियों के तथा-कथित सगठन है, लेकिन आत्म-साक्षात्कार के मामले में वे शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते है, और यदि उनका शागिर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे सन्तुष्ट हो जाते है। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारि नहीं रहती। वे यहानोऽप्यकृतात्मान कहताते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग-पद्धति का प्रयास करते हैं, होकिन वे स्वरूपिसद नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देशक्तर को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ऐसा कारते हैं जो सवसूच योग पद्धति में एसते हैं, और जिन्हे आत्मा, जगत् तथा परमेश्वर की अनुपृत्ति हो चुकी है। दूसरे सम्बद्धों में, जो भक्तियोगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ परित होता है।

### यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेखिलम्। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्रौ तत्तेजो विद्धि मामकम्॥१२॥

यत्—जो, आदित्य-गतम्—पूर्यधकात्र में स्थित, तेज—तेज, जगत्—सारा सप्तार, भासपते—प्रकाशित होता है, अखिल्तम्—सम्पूर्ण, यत्—जो, अन्द्रमसि—चन्द्रमा मे, यत्—जो, च—भी, अमी—अमि में, तत्—वह, तेज—तेज, विद्धि—जानो, मामकाम—मुद्रते।

#### अनुवाद

सूर्य का तेज, जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चन्द्रमा तथा अग्नि के तेज भी मझसे उत्पन्न हैं।

#### तात्पर्य

अज्ञानी मृतुष्य यह नहीं समझ याता कि यह सब कुछ कैसे पटित होता है। लेकिन भगवान् ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है, उसे समझ कर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, वन्द्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयस्त करना चादिए कि चाहे सूर्य का तेज हो, या चन्द्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान् से ही उद्भूत है। कृष्णभावनामृत का प्रारम्भ इस भौतिक कात् ये सब भगवान् से ही उद्भूत है। कृष्णभावनामृत का प्रारम्भ इस भौतिक कात् मे बहुती के हिए उज्ञति करते के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलत परमेशवर के अश है, और भगवान् यहाँ पर इंगित कर रहे है कि वे किस प्रकार भगवर्गम को प्राप्त कर सकते है।

इस श्लोक में हम यह समझ सकते हैं कि सूर्य सम्पूर्ण सौर मण्डल को प्रकाशित कर रहा है। ब्रह्मण्ड अनेक है, और सौर मण्डल भी अनेक है। सूर्य, चन्द्रमा तथा लोक भी अनेक हैं, लेकिन प्रत्येक ब्रह्माण्ड में केवल एक सूर्य है। भगवद्गीना में (१०.२१) कहा गया है कि चन्द्रमा भी एक नक्षत्र है (नक्षत्राणामहं शशी)। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के चिन्मय आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारम्भ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए आंग जलाते हैं। अगि फैक्टरियाँ चलाने के लिए भी आग जलाते हैं। अगि की सहायता से अनेक कार्य किये जाते हैं। अतएव सूर्योदय, अगि तथा चन्द्रमा की चाँदनी जीवा को अत्यन्त सुहावने लगते हैं। उनकी सहायता के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। अतएव यदि मनुष्य यह जान ले कि सूर्य, चन्द्रमा तथा अगि का प्रकाश तथा तेज भगवान् श्रीकृष्ण से उद्भूत हो रहा है तो उसमें कृष्णभावनामृत का सूत्रपात हो जात है। चन्द्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियाँ पोषित होती हैं। उनकी कृणा के बिना न तो सूर्य होगा, न चन्द्रमा, न अगि, और सूर्य, चन्द्रमा तथा अगि के बिना हमारा जीवित रहना असम्भव है। बद्ध जीव में कृष्णभावनामृत जगाने वाले ये ही कतिपय विचार हैं।

## गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥१३॥

गाम्—लोक में; आविश्य—प्रवेश करके; च—भी; भृतानि—जीवः धारयागि— धारण करता हूँ; अहम्—मैं; ओजसा—अपनी शक्ति से; पृष्णागि—पोषण करता हूँ; च—तथाः औषधीः—वनस्पतियों का; सर्वाः—समस्तः सोमः—न-द्रमाः भूत्वा—वनकरः रस-आत्मकः—रस प्रदान करनेवालीः

## अनुवाद

मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्ष्या में स्थित रहते हैं। मैं चन्द्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन प्रदान करता हूँ।

## तात्पर्य

ऐसा ज्ञात है कि सारे लोक भगवान् की शक्ति से तायु में तैर रहे हैं। भगवान् प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी तिवेचना ब्रह्मसंहिता में की गई है। उसमें कहा गया है—परमेश्वर का एक अंश, परमात्मा, लोकों में, ब्रह्माण्ड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है। लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है और डूव जाता है। निरसन्देह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा वस्तुओं के समान तैरता है। लेकिन मरने के तुरन्त बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार सारे लोक आकाश

में तैर रहे हैं, और यह सब उनमें भगवान की पाम शिक्त पत्यक लोग का उसी तरह थामें रहती है, जिस प्रकार पूल को मुड़ी। मुड़ी में बन्द रहा प्रमु सह से गिरो का भग नहीं रहता, लेकिन उनाही पुल को वापु में फें तापु में पहने कि गिर पड़ती है। इसी प्रकार ये सारे लोक, जो वापु में तेर रहे है, वास्तव में भगवान के विराद रूप नहीं यूपी में वैरे है। उनके वार तथा आति से मारी चर तथा अवर वस्तुए अपने-अपने स्थाम पा टिकी है। वैदिक मन्त्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सर्थ वसकता है और सारे लोक मन्द्रपति से यूपते रहते हैं। यदि वे न हो तो सारे लो काषु में पूरा के समान विचल कर नष्ट हो वार्ष्य इसी प्रकार से भगवान हो कारण स्थान सम्प्रति के समान विचल कर नष्ट हो वार्ष्य इसी प्रकार से भगवान हो के कारण से वनस्पतियों ने कारण वन्द्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चन्द्रमा के प्रभाव से वनस्पतियों सुस्वादु बनती है। चन्द्रमा के प्रकार के बिना वनस्पतियों ने तो बढ़ सकती है, और न स्वादिष्ट हो सकती है। वास्तव म मानाममान मोवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भाजन का अगन करता है। प्रत्येक वस्तु वन्द्रमा के प्रभाव से परिभवत के इसा स्वादिष्ट वनती है।

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहगाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्।।१४॥

अहन्—मै, वैश्वाम —पावक-अप्रि के रूप में मेंग्र पूर्ण अरा, शृत्वा—वा कर, प्राणिनाम्—समस्त जीवों के, देहम्—रागीशं म, आशिक्ष—स्यित, प्राण—उच्छ्वास, जिञ्चास, अपान—श्वास, मामपुक-सन्तृतित रहा हुए, पर्यामि—पवाता है, अन्नम्—अत्र को, बतु-विधम्—नार पनार क।

#### अनुवाद

मैं समस्त जीवों के शांतों में पाचन-अग्नि (वैश्वानर) हैं और मैं श्वास-पश्वास (प्राण वायु) में रह कर चार प्रकार के अज्ञों को पचाता हैं।

#### तात्पर्य

अमुर्विद शास्त के अनुसार अमाराय (घेट) में ऑग होती है जा भागा गा पचाती है। जन यह अग्नि प्रज्ञ्चितित नहीं रहती तो भूख नहीं जमती और जब यह अग्नि चीक रहती है तो भूख तमती है। कभी-कभी जब ग्रांग मन्द हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह आंग भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मन्त्रों स भी (बुल्दारप्यक उगीनपद भर.१) पुष्टि होती है कि परमेश्वर या जुड़ा अग्निस्प म आगाश्य के भीतर स्थित है, और सामस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं (अयमन्निविद्यानों योऽयमन्त पुरुषे येनेदमक पञ्चते)। चुँकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के गांचन में सहायक

होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतन्त्र नहीं है। जन तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते, तन तक खाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार भगवान् ही अन्न को उत्पन्न करते और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनन्द उठाते हैं। वेदान्तरपूत्र में (१.२.२७) भी इसकी पृष्टि हुई है। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च—भगवान् शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा आमाशय में भी पाचक शक्ति के रूप में उपस्थित हैं। अन्न चार प्रकार का होता है—कुछ निगले जाते हैं, कुछ चबाये जाते हैं (भोज्य), कुछ चाटे जाते हैं (लेहा) तथा कुछ चूसे जाते हैं (चौष्य)। भगवान् सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति हैं।

## सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।।१५॥

सर्वस्य—समस्त प्राणियों; च—तथा; अहम्—मैं; हृदि—हृदय में; सिन्निविष्टः—स्थित; मत्तः—मुझ से; स्मृतिः—स्मरणशिक्तः; ज्ञानम्—ज्ञानः; अपोहनम्—विस्मृतिः; च—तथा; वेदैः—वेदों के द्वारा; च—भी; सर्वैः—समस्तः; अहम्—मैं हूँ; एव—निश्चय ही; वेद्यः—जानने योग्य, ज्ञेयः; वेदान्त-कृत्—वेदान्त के संकलनकर्ताः; वेदिवत्—वेदों के ज्ञाताः; एव—निश्चय ही; च—तथाः; अहम्—मैं।

## अनुवाद

मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्सन्देह मैं वेदान्त का संकलनकर्ता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ।

## तात्पर्य

परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और उन्हीं के कारण सारे कार्य प्रेरित होते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कार्यों का साक्षी है। अतएव वह अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है। लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान् न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अन्तर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म तथा अन्तर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वे वेदों के अवतार के रूप में भूजनीय हैं। वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं, जिससे वे

त्तपुचित दण से अपना जीवन दाल सकें, और भगवान के धाम को वापरा जा सके। वेद भगवान कृष्ण विषयक ज्ञान पद्मा व तो है और अपने भवता व्यासदेव क रूप में कृष्ण ही वेदानसूत्र के स्कानकर्ता है। ज्यासदेत द्वार वेदानसूत्र का भाष्य शीमद्भागवत के रूप में विगा पया जा वेदानसूत्र ती वास्तविक सूचना प्रदान करता है। भगवान् इतने पूर्ण है कि बदलीयों के उद्घार रेतु वे उसके अन्न के प्रदाता पाचक है, उसके नार्गकर्ताणा क साधी है तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। वे भगवान् शीनुग्ण के रूप मे भगवर्गीया के शिक्षक है। वे बदलीब द्वारा पूच्य है। इस पनार ईश्वर सर्वकस्याणप्रद तथा सर्वद्यामय है।

अन्त प्रविष्ट शास्ता जनानाम्। जीव ज्योही अपने इस शरीर को छोड़ता है कि इसे भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर द्वारा दीक्षित होने पर वह फिर से काम करने लगता है। यद्यपि जीव भूलता रहता है, लेकिन भगवा। उसे सुद्धि प्रदान करते है, जिससे वह अपने पूर्वजन्म ने आपूर्ण वार्य वो पिर से करने लगता है। अतएव बीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जनत् में मुख या दुख का भीग ही नहीं बरता है, अपितु उामे बेद समझने का अवसर भी प्राप्त करता है। यदि कोई और से वैदिक शान जाना। चाहे तो कृष्ण उसे अपेक्षित बुद्धि प्रदान करते है। वे किसलिए वैदिन ज्ञान पहिला करते है? इसिट्तए कि जीव को कृष्ण को समझते की आवश्यकता है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होता है—योऽसी सर्वेवेंशीयित। चारो वेवें, वेदान्त सूत्र तथा उपनिषदों एव पुराणों समेत सारे नैदिक साहित्य मे पामेश्वर की कीर्ति का गान है। उहे वैदिक अनुष्ठानो डास, वैदिक दर्सन की व्याख्या द्वारा तथा भक्तिमय भगवान् की पूजा द्वारा प्राप्त विगा जाता है। अतएन वेदा का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते है, जिसस कृष्ण को जाना जा सकता है, और उनकी अनुभूति की जा सकती है। भगवार ही चरम लक्ष्य है। वेदान्तसूत्र में (११४) इसकी पृष्टि इन राब्दों म हुई है-तसु समन्वयात्। मनुष्य तीन अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त वरता है। वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने सम्बन्ध को सगझा जा शकता है जिभित पिधियों को सम्पन्न करके उन तक पहुँचा जा सबता है, और अन्त ग उस परम लक्ष्य श्रीभगवान् की प्राप्ति की जा सकती है। इस स्लोक म बरा के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदा के लक्ष्य को स्पष्टत परिभाषित किया गया है।

> द्वाविमी पुरुषी लोके क्षरशाक्षर एव च। क्षर. सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते॥१६॥

दी-दो, इमी-ये, पुरुषी-जीव, लोके-ससार ग, शर-न्युत, च-तथा,

अक्षरः—अच्युत; एव-—निश्चय ही; च—तथा; क्षरः—च्युत; सर्वाणि—समस्त; भूतानि—जीवों को; कूट-स्थः—एकत्व में; अक्षरः—अच्युत; उच्यते—कहा जाता है।

अनुवाद

जीव दो प्रकार के हैं—च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत् में प्रत्येक जीव च्युत (क्षर) होता है और आध्यात्मिक जगत् में प्रत्येक जीव अच्युत (अक्षर) होता है।

### तात्पर्य

जैसािक पहले बताया जा चुका है, भगवान् ने अगने व्यासदेव अवतार में ब्रह्मसृत का संकलन किया। भगवान् ने यहाँ पर वेदान्तसृत्र की विषयवस्तु का सार-संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनन्त हैं, दो श्रेणियों में विभाजित किये जा सकते हैं—च्युत (क्षर) तथा अच्युत (अक्षर)। जीव भगवान् के सनातन पृथक्कीकृत अंश (विभिन्नांश) हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत् से होता है तो वे जीव-भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षरः सर्वाणि भूतािन पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत हैं। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है। वे सब मृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्सन्देह आध्यात्मिक जगत् में मृजन जैसी कोई वरतु नहीं है, लेकिन चूँकि, जैसा कि वेदान्तसूत्र में कहा गया है, भगवान् समस्त उद्भवों के म्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है।

भगवान् श्रीकृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियाँ हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें सन्देह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्ष-रत सारे जीव मन तथा पाँच इन्द्रियों से युक्त शरीर वाले हैं जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है, तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूँकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत् में जीव पदार्थ से नहीं बना होता अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत् में जीव में छः परिवर्तन होते हैं—जन्म, वृद्धि, रहना, जनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत् में शरीर-परिवर्तन नहीं होता, वहाँ न जर्म और न मृत्यु। वे सब एकावस्था में रहते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं। किन्तु आध्यात्मिक जगत् में वे मुक्त जीव एकावस्था में रहते

ti

### उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत । यो लोकत्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वर ॥१७॥

उत्तम—श्रेष्ठ, पुरुष—व्यक्ति, तु—रोकिन, अन्य —अन्य, पराम-प्राप्त आत्या—अत्या, इति—इस प्रकार, उदाहत—गरा जाता है, य—ना, लोक-ब्रह्मण्ड का, अयम् जीन विभाग, आविश्य—प्रवेश वाके, विभिन्नि— पालन करता है, अञ्चय—अविवाशी, ईश्वर—भगवान।

अनुवाद

इन दोनों के अतिरिक्त, एक पराय पुरुष परायागा है जो साधाम अधिनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश असके उनका पालन का सा है।

#### तात्पर्य

इस स्लोक का भाव कठोपनियद् (२२ १३) तथा इवेताश्वतर उपनिपद् में (६ १३) अत्यन्त सुन्दर का से व्यक्त हुआ है। वहाँ यह फहा पवा है कि गसएर कीवों के नियन्ता, जिनमें से कुछ बद्ध है और नुष्ठ पुरूत है, एन परा पुरप है जो परमात्मा है। उपनिपद् का स्लोक इस पक्तर है— नित्यों नित्यानी विकास है जो परमात्मा है। उपनिपद् का स्लोक इस पक्तर है— नित्यों नित्यानी विकास है जो स्वाद वे वी में में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सक्तर पोला करता है। अरे अने उन्हें उनके कमी के अनुसार भीग की सुविधा प्रदाा करता है। वह भगवा। परमात्मा रूप में सवाह हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति, उह समझ सक्ता है, इस वहीं पूर्ण शानिन-लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं।

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादिष चोत्तम । अतोऽस्मि लोके बेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥१८॥

पामात्—चूँकि, क्षाय्—च्युत, अतीत—दिव्य, अहम—मै है, अक्षात्— अशा से पो, अपि—भी, श्र—तथा, उत्तम—सर्वश्रेष्ठ, अत्र—अर्वण्व, अग्नि—ो हैं, लोके—सारा में, वेदे—वैदिक साहित्य में, झ—तथा, पथित—िगयात, पुरुष-उत्तम—पाम पुरुष के रूप में।

#### अनुवाद

चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ अतर्व इस जगत् में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।

## तात्पर्य

भगवान् कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है—न तो बद्धजीव न गुक्त जीव। अतएव वे पुरुषोत्तम हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अन्तर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या गुक्त अवस्था में, वह भगवान् की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह रोनिना गलत है कि भगवान् तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एकसमान हैं। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यन्त सार्थक है। भगवान् से बढ़कर कोई नहीं है।

लोके शब्द ''ग़ैरुष आगम (स्मृति-शास्त) में'' के लिए आया है। जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है—लोक्यते वेदार्थोऽनेन—''वेदों का प्रयोजन स्मृति-शास्त्रों में विवेचित है।''

भगवान् के अन्तर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में (छान्दोग्य उपनिषद् ८.१२.३) आया है—तावदेष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परमं ज्योतिरूपं सम्पद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। "शरीर से निकल कर परम आत्मा का प्रवेश निराक्तार ब्रह्माज्योति में होता है। तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है।" इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुप अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। परम पुरुष का एक स्वरूप है अन्तर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्ररूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं।

# यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्। स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत॥१९॥

यः जो; माम् मुझको; एवम् इस प्रकार; असम्पूदः संशयरिहत; जानाति जानता है; पुरुष-उत्तमम् भगवान्; सः वह; सर्व-वित् सब कुछ जानने ताला; भजित भिक्त करता; माम् मुझको; सर्व-भावेन सभी प्रकार से; भारत है भरतपुत्र।

### अनुवाद

जो कोई भी मुझे संशयरहित होकर पुरुषोत्तम भगवान् के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र! वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है।

### तात्पर्य

जीव तथा भगवान् की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ऊहापोट

करते है। इस स्तोक में भगवान् स्पष्ट बताते है कि जो भगवान् गुण्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है, वह सारी वस्तुओं का जाता है। अपूर्ण जाता एएम सत्य के विषय में केवल विन्तन करता जाता है, जगिव पूर्ण जाता समय का अपव्यय किये विना सीधे कृष्णभावना में लग जाता है, अर्थात् भगवा की भक्ते करता सीधे कृष्णभावना में लग-पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। हिन्द भी भगवद्गीता के ऐसे अनेक कट्टा भाष्यास है जो परमेस्वर तथा जीव को एक ही भानते है।

वैदिक ज्ञान शृति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्राण से प्रहण करते सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधिया से ग्रहण करती चारिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अतर सुन्दर हम से बताया है, अतएव इसी प्रीत से सुनना चाहिए। लेकिन सुकरों की ताह सुनना पर्धाप्त नहीं है, मुच्च को सिहए के अधिकारियों से समझे। ऐसा नहीं कि केवल गुद्ध विनत करता है। प्रमुख्य को विनीत भाव से अगवद्गीता से सुनना चाहिए कि सार जीव भगवद्गीता से सुनना चाहिए कि सार जीव भगवद्गीता से सुनना चाहिए कि सार जीव भगवद्गीता के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वहीं गीकृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन की समझता है, अन्य कोई नहीं समझता है।

भजित शब्द अत्यन्त सार्थक है। कई स्थानों गर भजित का सम्बंध भगवा। की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्णभावनावृत में रत है, अर्थात् भगवान् की भिक्त करता है, तो यह समझना चारिए कि उसने सारा वैदिक कान समझ दिवा है। बैच्चव गरम्परा में यह करा जाते हैं कि यदि कोई कृष्ण-भक्ति में स्था रहता है तो उसे भगवान् ने जारे के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विद्ये की आवश्यकता नही रहती। भगवा। की भिक्ति करने के कारण वह पहले से सस्य तक गहुंचा रहता है। वह जा। की सिक्त करने के कारण वह पहले से सस्य तक गहुंचा रहता है। वह जा। की समस्य प्रारम्भिक विधियों को यार कर चुका रोता है। लेकिन यदि को समस्य प्रारम्भक किस समस्य प्रारम्भक की समस्य प्रारम्भक विधियों को सार कर चुका रोता है। लेकिन यदि को समस्य प्रारम्भक की समस्य प्रारम्भक विधियों को सार कर चुका रोता है। वह वास्त प्रारम्भक किस समस्य स्थाप से भगवान् है उनकी ही शरण ग्रहण करी चाहिए तो उरावा अनेक जनमीं का चिन्तन व्यर्थ जाता है।

### इति गुहातमं शास्त्रमिद्मुक्तं मयानघ। एतद्बुद्घ्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत॥२०॥

इति—इस प्रकार, गुडा-तमभ्—सर्वाधिक गुप्त, शास्त्रम्—शास, इदम्—या, उक्तम्—प्रकट किया गया, मया—भी द्वाय, अत्रध—हे पायरहित, एतत्—यर, बुद्ध्या—समझ कर, बुद्धिमान्—बुद्धिमान, स्यात्—हो जाता है, कृत-कृत्य— अपने प्रयत्नों में पाप पूर्ण, च—तथा, भारत—हे भातपुत्र।

अनुवाद हे अन्छ! यह वैदिक शाखों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अव प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जावेगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे।

## तात्पर्य

भगवान् ने यहाँ स्पष्ट किया है यही सारे शास्त्रों का सार है। और भगवान् ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह गनुष्य गुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान् ने इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमप से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भित्त होती है, वहाँ भौतिक कलमप नहीं रह सकता। भगवद्भक्ति तथा स्वयं भगवान् एक हैं, नयोंकि दोनों आध्यात्मिक हैं, भिक्त परमेश्वर की अन्तरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान् सूर्य के समान हैं और अज्ञान अंधकार है। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अन्तर्गत भक्ति की जाती है, तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्णभावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है।

जिस अनघ शब्द से अर्जुन को सम्बोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात् "हे निष्पाप" का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पापकर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मप, समस्त पापकर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भिक्त इतनी शुद्ध तथा शक्तिमाग होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है।

शुद्ध भक्तों की संगित में रहकर पूर्ण कृष्णभावनामृत से भिक्त करते हुए कुछ बातों को विल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पाना है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्त जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमाभक्ति को त्याग देता है। दूसी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्ति का होता है। इस संसार की सारी सगस्याएँ इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। इस अध्याय के प्रथम पाँच श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और सोलहवें श्लोक से अन्तिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के पन्द्रहवें अध्याय ''पुम्पोत्तम योग'' का भ्किवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।

### अध्याय सोलह



## दैवी तथा आसुरी स्वभाव

श्रीभगवानुवाच
अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थिति.।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्॥१॥
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशृनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं द्वीरचापलम्॥१॥
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं दैवीमिषजातस्य भारत॥३.

श्रीमगवान् उवाय—भगवान् ने कहा, अभयम्—िर्भगता, सस्व-सशुद्धि—अग। अस्तित्व की शुद्धि, ज्ञान—ज्ञान मे, योग—सगुक होने का, व्यवस्थिति—िर्धात, दानम्—दान, दम—मन का निग्रह, च—त्वा, यज्ञा—यज्ञ की सगक्षताः स्वन्त्या, स्वाध्याय—वैदिक ग्रन्थो का अध्ययन, तप—त्वपरा, आजगम्—स्वता, अक्षिय—अधि से मुक्ति, स्वाग—त्वाग, शान्ति—मन शान्ति, अर्पशुनम्—छिद्रान्वेषण स अर्काव, दया—ाच्या, शान्ति—मन शान्ति, अर्पशुनम्—छिद्रान्वेषण स अर्काव, दया—ाच्या, श्राव्य—समस्त जीवो के प्रति, अस्त्रोत्यस्यम्—समस्त जीवो के प्रति, अस्त्रोत्यस्यम्—स्वात, अत्रायम्—ध्वता, अर्वायम्—धित्रा, अर्वायम्—धित्रान्यः अर्वायम् भवित्तः—है, सम्पद्यम्—गुण, दैवीम्—दिव्य त्वभाव, अभिजातग्य—उत्यन्न हुए का, भारतः—है भतवुत्र।

#### अनुवाद

भगवान् ने कहाः हे भारतपुत्र! निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म-संवम, यज्ञपरायणता, वेदाध्ययन, तपन्या, मानता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधविहीनता, त्याग, शान्ति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, रामस्त जीवों पर करुणा, लोभविहीनता, भद्रता, लजा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा मान की अभिलाषा से मुक्ति—ये सारे दिन्य गुण हैं, जो दैवी प्रकृति से सम्पन्न देवतुल्य पुरुषों में पाये जाते हैं।

### तात्पर्य

पन्द्रहवें अध्याय के प्रारम्भ में इस भौतिक जगत् रूपी पीपल के वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कार्यो से की गई थी। नवें अध्याय में भी देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब, वैदिक अनुप्रानों के अनुसार, सतोगुण में किये गये सारे कार्य मुक्तिपथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। जो लोग इस दैवीप्रकृति में स्थित होते हैं, वे मुक्ति के पथ पर अप्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं। इसके की कोई सम्भावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी जगत् में रहना होता है या फिर वे पशुयोनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। सोलहवें अध्याय में भगवान् दैवीप्रकृति तथा उसके साथ के गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं।

दिव्यगुणों या दैवीप्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार-गर्भित है। दैवी परिवेश में सन्तान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता-पिता चाहते हैं कि दिव्यगुणों से युक्त सन्तान उत्पन्न हो, तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताये गये दस नियमों का पालन करना चाहिए। भगवद्गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी सन्तान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात् कृष्ण है। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है, यदि इसे कृष्णभावनामृत में प्रयोग किया जाय। जो लोग कृष्णभावनामृत में हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते-बिल्लियों की तरह सन्तानें उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उन्हें ऐसी सन्तानें उत्पन्न करनी चाहिए कि जन्म लेने के पश्चात् वे कृष्णभावनाभावित हो सकें। कृष्णभावनामृत में लीन मातापिता से उत्पन्न सन्तानों को कम से कम इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए।

वर्णाश्रमधर्म नामक सामाजिक संस्था मानव समाज के जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं है। ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शान्ति तथा सम्पन्नता बनाये रखने के लिए हैं। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है, उन्हें दिव्य कहा गया है, और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत् से मुक्त हो सकें।

वर्णाश्रम संस्था में संन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णी तथा आश्रमों में प्रधान

या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के तीन वर्णी—क्षनियों, वैरया तथा शूद्रों—का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इम सस्था के शीर्ष पर होता है, और ब्राह्मणों का भी मुरु माना जाता है। साथासी की पहली गोणता निर्भयता होनी चाहिए। चूँकि सन्यासी को किसी महायक वे बिना एकाकी रहना होता है, अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्य होता है। जो यह सोचता है कि सारे सम्बन्ध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा वौन ।रेगा तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चारिए। उसे यह पूर्ण िश्वारा होना चाहिए कि कृष्ण या अन्तर्यामी स्वरूप परमारमा सदैव भारा । रहत है, वे सब कुछ देखते रहते है, ओर जानते है कि कोई नया करना गहा। है। इस तरह मनुष्य को दृढविश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्थरून कृत्य शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए ''मै कभी अकेला परी हैं, भले ही मै गहनतम जगल मे क्यों न रहें। पेग साथ कृत्या देंग औ। संय तरह से मेरी रक्षा करेंगे।" ऐसा विश्वास अभयम् या भिर्मिकता कर लाता है। सन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तब उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। सनास आशम म पालन किये जाने के लिए अनेक विधि-विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है

कि सन्यासी को किसी स्त्री के साथ घनिष्ट सम्बन्ध नहीं एवता चाहिए। उस एकान्त स्थान में न्यी से बातें करने तक की मााही है। भगवान चेतन्य आदर्श मन्यासी थे, और जब वे पुरी में रह रहे थे, तो उनकी भक्तिनो को उनके पास नमस्कार करने तक के लिए नही आने दिया जाता था। उन्हे रूर रो ही प्रणाम करने के लिए आदेश था। यह सी जाति के प्रति गुणागा जा चित्र नहीं था, अपितु सन्यासी पर लगाया गया पतिबन्ध था कि उसे मिथ। के निकट सम्पर्क नहीं रखना चाहिए। मनुष्य को अपो अस्तित्व को शुद्ध बनान के लिए जीवन की विशेष परिस्थिति (स्तर) में विभिवधानो का पाला करा। रोता है। सन्यासी के लिए खियो के साथ घी।ष्ट सम्बन्ध तथा इन्द्रियर्गात के लिए धन-सग्रह वर्जित है। आदर्श सन्यासी तो स्तय भगवार चेतन्य थे ओ। उनके जीवन से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि वे ख़ियों के तिपय में किता कठोर थे। यद्यपि वे भगवानु के सबसे बदान्य आतार माने जाते है, ।याजि वे अधम से अधम बद्ध जीवों को स्वीकार करते थे. लेकिन जहाँ तक म्यिया की संगति का प्रश्न था वे सन्यास आश्रम के विधिविधारों का कठोरता के साथ पालन करते थे। उनका एक निजी पार्षद, छाटा हरिदास, अन्य पार्यदा के सहित उनके साथ निरन्तर रहा, लेकिन किसी कारणवश उसने एक तरणी को कामुक दृष्टि से देखा। भगवान् चैतन्य इतने कट्टा थे कि उन्हारे उसे अगा पार्षदों की साति से तुस्त बाहर निकाल दिया। भगवान् चैतन्य ने कहा "जो सन्यासी या अन्य कोई व्यक्ति प्रकृति के चगुल से छूटने का इच्छुक है, ओर अपने को आध्यात्मिक प्रकृति तक ऊपर उठाना चारता है, तथा भगवान हे

पास वापस जाना चाहता है, वह यदि भौतिक राग्पत्ति तथा स्त्री की ओ। इन्द्रियतृप्ति के लिए देखता है—भले ही वह उनका भोग न को, केवल उनकी ओर इच्छा-दृष्टि से देखे भी तो वह इतना गर्हित है कि उसके लिए शेयस्का होगा कि वह ऐसी अवैध इच्छाएँ करने के पूर्व आत्महत्या करले। इस तस्ह शुद्धि की ये विधियाँ हैं।

अगला गुण है ज्ञानयोग व्यवस्थिति—ज्ञान के अनुशीलन में संलग महना। संन्यासी का जीवन मृहस्थों तथा उन सबों को, जो आध्यात्मिक उन्नित के वास्तविक जीवन को भूल चुके हैं, ज्ञान वितरित करने के लिए होता है। संन्यासी से आशा की जाती है कि वह अपनी जीविका के लिए हार-द्वार भिक्षाटन करे. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि. तह भिक्षुक है। विनयशीलना वश ही द्वार-द्वार जाता है, भिक्षाटन के उद्देश्य से नहीं जाता, आंगतु मृहस्भां को दर्शन देने तथा उनमें कृष्णभावनामृत जगाने के लिए जाता है। यह संन्यासी का कर्तव्य है। यदि वह वास्तव में अग्रसर है और उसे गुरु का आदेश ग्राप्त है तो उसे तर्क तथा ज्ञान द्वारा कृष्णभावनामृत का उगदेश करना चाहिए. और यदि वह इतना अग्रसर नहीं है तो उसे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने पर्याप्त ज्ञान के विना ही संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया है, तो उसे ज्ञान अनुशीलन के लिए प्रामाणिक गुरु से श्रवण में रह होना चाहिए। संन्यासी को निर्भीक होना चाहिए, उसे सत्वसंशुद्धि तथा ज्ञानयोग में स्थित होना चाहिए।

अगला गुण दान है। दान गृहस्थों के लिए है। गृहस्थों को चाहिए कि वे निष्कपटता से जीवनयापन करना सीखें, और कगाई का पचास प्रतिशत तिरवगर में कृष्णभावनामृत के प्रचार में खर्च करें। इस प्रकार से गृहस्थ को नाहिए कि ऐसे कार्य में लगी संस्थान-सिमितियों को दान दे। दान योग्य पात्र को दिया जाना चाहिए। दान भी कई तरह का होता है—यथा सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में दिया गया दान। सतोगुण में दिये जाने वाले दान की रांस्तुति शास्त्रों ने की है, लेकिन रजो तथा तमोगुण में दिये गये दान की रांस्तुति नहीं है, क्योंकि यह धन का अपव्यय है। संसार भर में कृष्णभावनामृत के प्रसार हेतु ही दान दिया जाना चाहिए। ऐसा दान सतोगुणी होता है।

जहाँ तक दम (आत्मसंयम) का प्रश्न है, यह धार्मिक समाज के अन्य आश्रमों के ही लिए नहीं है, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष रूप से है। यद्यपि उसके पत्नी होती है लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही अपनी इन्द्रियों को विषय की ओर न मोड़े। गृहस्थों पर भी जीवन के लिए प्रतिबन्ध हैं। और इसका उपयोग केवल सन्तानोत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यदि वह सन्तान नहीं चाहता तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय-भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध-विधियों का, मैथुन या अन्य घृणित विधियों का उपयोग करता है, जिससे सन्तान का

दैवी तथा आसुरी स्वभाव

पदायित्व न उठाना पडे। यह दिव्य गुण नहीं, अगितु आसुरी गुण है। यदि त्रपाताल न उठारा है। वर्ष मुद्रास्त्र ही वर्षों न हो, आध्यात्मिक जीवा में प्राप्ति रना चाहता है, तो उसे अपने मैवून जीवन पर सगम राना रोगा आ में ऐमी सन्तान नहीं उत्पन्न करनी चाहिए, जो कृष्ण की सेवा के नाम 1 आए। यदि वह ऐसी सन्तान उत्पन्न करता है, जो कृष्णभावागमवित हो सके तो वह सैकड़ों सन्तानों उत्पन्न कर सकता है। लेक्नि ऐमी शमता के रिपा किसी को इंदिय सुख के लिए काम-भोग में लिया नहीं होना चालिए। गृहस्यों को यह भी काना चाहिए, क्योंकि यह के लिए गर्गाप्त था नाहिए। चूंकि ब्रह्मवर्ष, वानप्रस्य तथा सन्यास आगम वाला के पारा पन गरी होता. के तो भिक्षाटन काले जीवित रहते है, अतएव विभान पन्नार के गह गहरूगा के निमित्त है। उन्हें चाहिए कि वैदिक सारित्य द्वारा आदिष्ट अभिन्नात्र यह का लेकिन आज-कल ऐसे यज्ञ अत्यन्त खर्चीले है और प्रत्येव गृहम्य के निग इन्हें सम्पन्न कर पाना कठिन है। इस गुग के लिए सस्तुत सर्वशाः कि सकीर्तनयह। यह सकीर्तनयह हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हर हा, ते ग्रम, हो सम, सम सम, हो हो का जाप है इसमें घा की आजगता। सी है और प्रत्येक व्यक्ति इसे करके लाभ उठा सकता है। अतएव दाा. इन्तिगमया तथा यज्ञ करना—ये तीन याते गृहस्य के लिए है। स्वाच्याय या वेदाय्यम ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए है। बलवारिया का निरा से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। उन्हें ब्रह्मचर्गजीवा वितास ग्राहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसीलन हेतु, अपना मन वेदा के आध्यान ॥ तपस्या वानप्रस्यों के लिए हैं। मनुष्य को जीवा भा गृहः ग ही लगाना चाहिए। यही स्वाघ्याय है। नहीं बने रहना चाहिए। उसे स्मरण रखना होगा कि जीवन के चार किमाग हे—ब्रह्मवर्ष, गृहस्थ, बानप्रस्थ तथा सन्यास। अतारा गृहस्थ रहने व बाद उग वितक हो जाना चाहिए। यदि कोई एक मी वर्ष शीवित हता है, तो उन पन्नीस वर्ष तक, ब्रह्मचर्य, २५ वर्ष तक गृहस्थ २५ वर्ष तक बाह्मछ। तथा २५ वर्ष तक सन्यास का जीवन विताना चाहिए। व वैदिक धार्मित आगासा के नियम है। मृहस्य जीवन से वितक्त होने या गाम्य को गतीर, मा तथा जीम का सयम बस्तम बाहिए। यही तपस्या है। समग्र वणांग्रगधार्म समान ही तपस्या के निर्मित है। तपस्या के बिना किसी को पुनिक ाही मिल भानती। इस सिद्धान्त की सस्तुति न तो वैदिक साहित्य म की गई है, न भगवाणीता रण राज्यन्त ना राष्ट्राण न मा अरुप्त समाराज्य न १० वर र में वर्णनासम् । में कि जीवन में तपस्या की आवश्यकता नहीं है, और यदि मोई फल्पासमा चित्तन करता रहे तो सब कुछ ठीक हो जायगा। ऐसे सिद्धान्त तो उन दिसावरी अन्यात्मकारियाँ द्वारा बनाये जाते है जो अधिक सं अधिक अनुवायी यना॥ जन्मा कार प्रतिकृष्य हों, विधिविधान हों तो लोग इस प्रकार आसर्गित न हों। अत्रस्य जो लोग धर्म के नाम पर अनुवादी चाहते हैं, व केवल टिटाना करते हैं, वे अपने विद्यार्थियों के जीवनों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते। लेकिन वेदों में ऐसी विधि को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

जहाँ तक ब्राह्मणों की सरलता (आर्जवम्) का सम्बन्ध है, इराका पालन न केवल किसी एक आश्रम में किया जाना चाहिए. अपितु चारों आश्रमों कें प्रत्येक सदस्य को पालना चाहिए। मनुष्य को अन्यन्त सरल तथा सीमा होना चाहिए।

अहिंसा का अर्थ है किसी जीव के प्रगतिशील जीवन को न रोकना। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि शरीर के वध किये जाने के बाद भी आत्मा-स्कृतिंग नहीं मरता, इसिलए इन्द्रियतृप्ति के लिए पशुवध करने में कोई हानि नहीं है। प्रचुर अन्न, फल तथा दुग्ध की पूर्ति होते हुए भी आजकल लोगों में पशुओं का मांस खाने की लत पड़ी हुई है। लेकिन पशुओं के वध की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आदेश हर एक के लिए है। जब कोई विकल्प न रहे, तभी पशुवध किया जाय। लेकिन यज्ञ में बिल की जाय। जो भी हो, जब गानवता के लिए प्रचुर भोजन हो, तो जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति करने के इच्छुक हैं उन्हें पशुहिंसा नहीं करनी चाहिए। नास्तविक अहिंसा का अर्थ है किसी के प्रगतिशील जीवन को रोका न जाय। पशु भी अपने विकास काल में एक पशुयोनि से दूसरी पशुयोनि में देहान्तर करके प्रगति करते हैं। यदि किसी विशेष पशु का वध कर दिया जाता है तो उसकी प्रगति रुक्त जाती है। यदि कोई पशु किसी शरीर में बहुत दिनो से या वर्षो से ग्ह रह। हो और उसे असमय ही मार दिया जाय तो उसे पुनः इसी जीवन में वापर आकर शेष दिन पूरे करके तब दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अतएव अपने स्वाद की तुष्टि के लिए किसी की प्रगति को नहीं रोकना चाहिए। यही अहिंसा है।

सत्यम् का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना-गरोड़ना नहीं चाहिए। वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यन्त कठिन हैं, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। वेदों को समझने की यही विधि है। श्रुति का अर्थ है किसी अधिकारी से सुनना। मनुष्य को चाहिए कि अपने स्वार्थ के लिए कोई विवेचना न गढ़े। भगवद्गीता की अनेक टीकाएँ हैं, जिसमें मूलपाठ की गलत व्याख्या की गई है। शब्द का वास्तविक भावार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और इसे प्रामाणिक गुरु से ही जाना जा सकता है। अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। यदि कोई क्षुव्ध करे तो भी सहिष्णु वने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजो गुण तथा काम से उत्पन्न होता है। अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियन्त्रण रखना चाहिए। अपैशुनम् का अर्थ है कि दूसरे के दोय न निकाले और व्यर्थ ही उन्हें सही न करे। निस्सन्देह चोर को चोर कहना छिद्रान्वेषण नहीं है, लेकिन निष्कपट व्यक्ति को चोर कहना उस व्यक्ति के

लिए परम अपराध होगा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है। ही का अर्ध है कि मनुष्य अत्यन्त लजाशील हो और कोई गार्हित कार्य ? करे। अवागतम् या मंकल्य का अर्थ है कि मनुष्य किसी प्रयास से विचलित या उदास न हो। किसी प्रयास में धले ही अस्पक्तता क्यों न मिले, मनुष को उसके लिए खित्र नहीं होना चालिए। उसे धैर्य तथा सकल्य के साथ प्रगति करनी चाहिए।

यहाँ पर प्रयुक्त तेजस् शब्द क्षत्रियों के निर्मित्त हैं। क्षत्रियों को अत्यात बलायाली होना चाहिए, जिससे वे निर्मितों की रक्षा कर सके। उन्हें शहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिसा की आवश्यकता पड़े तो दिगा करनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अपने शहु का दमन कर सकता है, उसे चाहिए कि कुछ परिस्थितियों में क्षमा कर दे। वह छोटे अथरायों के लिए क्षमा दात कर सकता है।

शीचम् का अर्ध है पवित्रता, जो न केवल गन तथा शरीर की हो, अभितु आवरण में भी हो। यह विशेष रूप से विषक वर्ग के लिए है। उन्हें चाहिए कि वे काला बाजारी ने करें। अग्रीन-मानिया अर्थात् सम्मान की आशा न कराश सूरों के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेशों के अप्रधास गारी वर्णों में सबसे निम्न माना वाला है। उन्हें बुष्या सम्मान या प्रतिष्ठा से पृत्ता नहीं वासिए, विल्क अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूदों का वर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था रखने के लिए वे उन्जवणों का सम्मान करें।

यहाँ पर छन्नीसाँ भुण दिल्य है। वर्णात्रपणों के अनुसार इनका आसरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियाँ शोचनीय हो, पदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अन्यास को तो वे क्रमश आध्यातिम क अनुभूति के सर्वोच्च पर तक उठ सकते हैं।

### दम्भो दर्पोऽभिमानश क्रोधः पारुव्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमास्तीम्॥४॥

दण्य-अहकाः दर्प-ध्यपण्डः अभिमानः-गर्वः ब-गीः, क्रोय-क्रोगः, गुस्मः पाठप्यप्-निमुस्तः एव-विश्वय शैः ध-तयाः, अज्ञानप्-अज्ञाः, ध-तयाः, अभिजातस्य-उत्पत्र हूए केः पार्थ-हे पृथापुत्र, सम्पदम्-गुण, आसुरीम्-आसुरी प्रकृति।

#### अनुवाद

हे पृथापुत्र! रम्भ, र्फा, अभिमान, क्रोध, यरुपता तथा अज्ञान—ये आसी स्वभाव थालों के गुण हैं।

### तात्पर्ध

इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वगाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडम्बर स्वाना चाहते हैं, भले ही ये उनके सिद्धान्तों का पालन न करते हों। वे सदैव शिक्षा या सम्पत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएँ, भले ही वे सम्मान के योग्य न हों। वे छोटी-छोटी बातों पर कुद्ध हो जाते हैं. और खरी-छोटी सुनाते हैं। वे यह नहीं जानते कि वया करना चाहिए. और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छानुसार, सनकवश, सारे कार्य करते हैं, वे किसी प्रमाण को नहीं गानते। वे ये गुण तभी में प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों-ज्यों के बढ़ते हैं. त्यों-त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं।

# दैवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता। मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव॥५॥

दैवी—दिव्यः सम्पत् सम्पत्तः विमोक्षाय—मोक्ष के लिएः निबन्धाय—बन्धन के लिएः आसुरी—आसुरी गुणः मता—माने जाते हैं: मा—मतः शुद्धः—चिन्तः करोः सम्पदम्—सम्पत्तः दैवीम्—दिव्यः अभिजातः—उत्पन्नः असि—हें: पाण्डव—हे पाण्डुपुत

अनुवाद

दिन्य गुण मोक्ष के लिए गुणकारी हैं, और आसुरी गुण बन्धन दिलाने के लिए हैं। हे पाण्डुपुत्र! तुम चिन्ता मत करो. क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो।

### तात्पयं

भगवान् कृष्ण अर्जुन को यह कहकर प्रोत्साहित करते हैं कि वह आसुरी गुणे। के साथ नहीं जन्मा है। युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, त्यों कि वह उसके गुण-दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कह रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाय या नहीं, अतएव वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठुरता के अधीन होकर। अतएव वह आसुरी स्वभाव का नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिन्य माना जाता है, और ऐसे कर्तन्य से विमुख होना आसुरी। अतएव अर्जुन के लिए शोच (संताप) करने का कोई कारण न था। जो कोई भी जीवन के विभिन्न आश्रमों के विधानों का पालन करता है वह दिन्य पर पर स्थित होता है।

्देवी तथा आसुरा स्वमाव

ध्याय १६

# द्वी भूतसर्गी लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रमु॥६॥

हो—्योः भूत-सर्गी—जीवों की सृष्टियोः लोके—संसार में; अस्मिन—इस. देव: देवी; आसर आसुरी; एव निरुचय ही; च तथा; हैव देवी; विस्तरण विस्तार से; प्रोक्त: कहा गया; आसुरम् आसुरी; पार्थ हे गुगणु ा;

मे—मुझसे; श्रण्—सुनो।

हे पृथापुत्र! इस संसार में सुजित प्राणी दो प्रकार के हैं। देवी तथा आसी। व रूपान ही विस्तार से तुम्हें देवी गुण वतला चुका हूं। अब पुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो।

अर्जुन को यह कह का कि वह दैवीगुणों से सम्पन्न होकर जन्मा है, भगवा। ाउ ना वर नार वर वर वर्गां वर वर्गां वर भागा है। इस संगार में बद्धकीय वो श्रीणमें में रूप हैं। जो जीव हिल्यपुणों से सम्पन्न होते है वे नियमित जीवन शतात वट इस ०। वा वाल करनाउन र भागत ००० ५ वर्गाया नाम नाम क्षेत्र हैं, अर्थात् वे शास्त्रों तथा विद्वानों हारा बताये गये आदेशों वा निर्वात कारी यह प्रकृति देवी कहरााती है। जो शासविहित विभानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य काला रहता है, वह आसुष्ठ कहलाता है। शाम के विधिविधानों के प्रति आज्ञा-भाव ही एकमात्र कसोटी है, अन्य नहीं। येदिक साहित्य में उहेख है कि देवता तथा अमुर दोना ही प्रकापित में उत्पान हुए. अन्तर इतना ही है कि एक श्रेणी के लोग वैदिक आदेशों को गानत है, और दसरे नहीं मानते।

# प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः।

न शीचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥७॥ प्रवृत्तिम् चीक से कर्म करना; च-भी; निवृत्तिम् अनुचित हम मे नर्म न करना; च-तथा; जना-सीम; न-कर्म नहीं; विदु-जानो; आसुगा-गामुरी गुण के; न-कभी नहीं; शीचम्-पवित्रता; न-न ता; अपि-भी; च-तथा, आचार-आचरणः न-कभी नहीं, सत्यम्-सत्यः, तेषु-उनमं, विद्यते-होता

जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं है। कर के प्रतिवना न उचित आचाण और न ही सत्य

## पाया जाता है।

### तात्पर्य

प्रत्येक सभ्य मानव में कुछ आचार-संहिता होती हैं, जिनका प्रारम्भ से पालन करना होता है। विशेषतथा आर्यगण, जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं, और अत्यन्त सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किन्तु जो शास्तीय आदेशों को नहीं मानते, वे असुर समझे जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्तीय नियमों को जानते हैं, न उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते, और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण न तो बाहर से, न भीतर से, स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंतमंजन करके, बाल बना कर, वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखे। जहाँ तक आन्तरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन करे। असुरगण बाह्य तथा आन्तरिक स्वच्छता के इन नियमों को न तो चाहते हैं, न इनका पालन ही करते हैं।

जहाँ तक आवरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि-विधान हैं, जैसे मनु-संहिता, जो मानवजाति का अधिनियम है। यहाँ तक ि आज भी सारे हिन्दू मनुसंहिता का ही अनुगमन करते हैं। इरि ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि सम्बन्धी बातें ग्रहण की जाती हैं। मनुसंहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतन्त्रता न प्रदान की जाय। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बना कर रखा जाय। वे तो बालकों के समान हैं। बालकों को स्वतन्त्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बना कर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की उपेक्षा कर दी है, और वे सोचने लगे हैं कि सियों को पुरुषों के समान हीं स्वतन्त्रता प्रदान की जाय। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पित द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु-संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है, अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते, जो समाज के लिए अच्छा हो। चूँकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधिविधानों का पालन नहीं करते, अतएव आसुरी लोगों की सामाजिक

स्थिति अत्यन्त शोचनीय है।

### असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्चरम्। अपरस्परम्पृतं किमन्यत्कामहैतुकम्॥८॥

असत्यम्—िमध्या, अप्रतिष्ठम्—आधाराहित, तः—वे, जगत्—दृश्य गगत, आहु—कहते है, अनीश्वरम्—िवना नियामक के, अपर-स्पर—िवना कारण के, सम्भृतम्—उत्पन्न, किम्-अन्यत्—अन्य कोई नश्ण नही है काम-हितुकम्— केवल काम के कारण।

#### अनुवाद

थे कहते हैं कि यह जगत् निष्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी इंग्रवर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेण्डा से उत्पन्न होता है, और काम के अग्निरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है।

#### तात्पर्य

आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह जगत् मायाजाल है। इसवा न कोई कारण है न कार्य, न नियामक, न बोई पयोजन—हर वस्तु मिध्या है। उनका कहना है कि यह दृश्य जगत् आकस्मिक भौतिक क्रियाओ तथा प्रतिक्रियाओं के कारण है। वे यह नहीं सोचते कि ईरवर रे किसी पयोगा से इस ससार की रचना की है। उनका अपना मिद्धान्त है कि यह समार अपने आप उत्पन्न हुआ है, और यह विश्वास करने का कोई कारण नही कि इसके पीछे ईरवर का हाथ है। उनके लिए ग्रात्मा तथा पदार्थ मे वाई अन्तर नहीं हाता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनवे लिए हर बस्तु पदार्थ मात्र है, और यह पूरा जगत् मा । अज्ञान का पिण्ड हा । उनके अनुसार प्रत्येक बस्तु शून्य है, और जो भी शृष्टि दिखती है, वह कंवल हृष्टि-प्रम है। वे इसे सच मान बैठते है कि विभिनता से पूर्ण यह सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में हम ऐसी अनेक वस्तुआ की सृष्टि कर सकते है, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्य नहीं हो ।। अतएन जब पृष्टि के सकते हैं, जनका वास्तव म काइ आसतत नहां ता। अवाग जा हम जग जाते हैं जो देखते हैं सब कुछ स्वप्नामात्र था। लेकिन वास्ता म यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, तेकिन वे इस स्वप्न वा भोगने मे बड़े कुशल होते हैं। अत्रव्य वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्तात्तों है में अधिकाधिक उत्तझ जाते हैं। उनकी मान्यता है वि जिस प्रकार गित्रु केन्नत सीपुरूप के सम्भोग का फल है, उमी तरह यह ससार विग्न किमी आत्मा के उत्तय हुआ हैं। उनके लिए यह पदार्थ का सयोग मात्र है, जिसन जीवा को उत्पन किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का परन ही नही उठता। जिम

प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से (स्वेदज) तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत् के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतएव प्रकृति ही इस संसार की कारणस्वरूप है. इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवद्गीता में कहे गये कृष्ण नेः इस वचनों को नहीं मानते—मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्—सारा भौतिक जगत् मेरे ही निर्देश के अर्न्तगत गितशील है। दूसरे शब्दों में, असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा-पूरा ज्ञान नहीं है, प्रत्येक का अपना कोई न कोई सिद्धान्त है। उनके अनुसार शास्त्रों की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानव ज्ञान में विश्वास नहीं करते।

# एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः। प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः॥९॥

एताम्—इसः; दृष्टिम्—दृष्टि कोः; अवष्टभ्य—स्वीकार करकेः; नष्ट—सोकरः; आत्मानः—अपने आपः; अल्प-बुद्धयः—अल्पज्ञानीः; प्रभवन्ति—फूलते-फलते हैंः; उग्र-कर्माणः—कष्टकारक कर्मो में प्रवृत्तः; क्षयाय—विनाश के लिएः; जगतः—संसार काः; अहिताः—अनुपयोगी।

## अनुवाद

ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्म-ज्ञान खो दिया है, और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यी में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं।

### तात्पर्य

आसुरी लोग ऐसे कार्यो में व्यस्त रहते हैं, जिनसे संसार का विनाश हो जाये। भगवान् यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी, जिन्हें ईरवर का कोई बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगित कर रहे हैं। लेकिन भगवद्गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत् का अधिक से अधिक भोग करना चाहते हैं, अतएव इन्द्रियतृिष्ठ के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसी भौतिक आविष्कारों को मानवसभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं—वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाय। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यन्त प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अन्ततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाय। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय असों के आविष्कार की

प्रांकल्पना करता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है, और वे परमाणु हथियार विमयातीरता उत्पन्न कर सन्ते है। ऐसी वस्तुए संसार के विनाय के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती है, और यहाँ पर इसका सकेत किया गया है। ऐसे हथियारों का आविष्कार गाना गामा के किया जाता है—वें ससार की शानित तथा सम्मत्रता के लिए नहीं होते।

### काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः। मोहादगृहीत्वासद्ग्राहान्प्रचर्तन्तेऽशृचित्रताः ॥१०॥

कामम्—काम, विषयभोगः आश्रित्य-साण तेकतः, वृष्पूत्य्-अगुग्णीय, मतृतः, दृष्म-गर्वे, मान-ताम झुटी प्रतिष्ठा का, म-अन्विता-पद में चा, गोहात्-पोह से, गृहीत्या-प्रहण करके, असत्-सणपगुरः ग्राहान्-वन्तुआ को, प्रवर्गनो-फलते फूलते हैं, अशुक्ति-अपवित्र, झता-जूत तेने वालों को।

#### अनुवाद

कभी न संतुष्ट होने झाले काम का आश्रय लेका तथा गर्व के मद एप मिच्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए, आसुरी लोग इस तरह मोहप्रसा होका सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कमें का व्रत लिए रहते हैं।

#### तात्पर्य

यहाँ पर आसुरी मनोबृति का बर्णन हुआ है। असुरो म काम कमी तृग नहीं होता। वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृष्ठ इच्छाएँ बढ़ाते चले जाते है। यदापि वे क्षणभगुर बस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिन्तामण रहते हैं, तो भी वे मीहचमा ऐसे कार्य करते जाते है। उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, अत्यय वे यह नहीं ज्ञान पाते कि वे गत्त दिशा में जा रहे हैं। राणभगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण वे अपना निजी ईस्त निर्माण का लेते हैं, अपना मन्त्र बना लेते हैं आर तदनुसार कीर्तन करते है। इसका फल यह होता है कि वे दो बस्तुओं की और अधिकाधिक आकृष्ट होते है—इन्दिन्तभोग तथा सम्पति मचय। इस प्रसाग में अशुन्ति-व्रता शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ हैं अपनित्र व्रता में अशुन्ति-व्रता शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ हैं अपनित्र व्रता में अशुन्ति-व्रता शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ हैं अपनित्र व्रता में अशुन्ति-व्रता शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं अपनित्र वर्ण प्रसान करते हैं अर्थान स्वत्य मामाहार के प्रति आसुर्ग वैदिक आदेश नहीं देते। यद्याप ऐसे आसुर्ग लोग अर्थान नित्य जात है। वर्ष तथा अहकार से प्रेरित होकर के ऐसे धार्मिक सिरद्धान्त वनते हैं, निनकी अनुमरित वैदिक आदेश नहीं देते। यद्याप ऐसे आसुर्ग लोग अर्थन नित्य जात है। यद्याप वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, नेकिन वे अर्थ को बहन बड़ा मानते हैं।

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः। कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः॥११॥ आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः। ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्ज्यान्॥१२॥

चिन्ताम्—भयतथाचिन्ताओंका;अपरिमेयाम्—अपार;च—तथा;प्रलय-अन्ताग्— मरणकाल तक; उपाश्रिताः—शरणागत; काम-उपभोग—इन्द्रियतृप्तिः परमाः—जीवन का परम लक्ष्यः एतावत्—इतनाः इति—इस प्रकारः निश्चिताः—निश्चित करिकेः आशा-पाश—आशा रूप वन्धनः शतैः—हजार के द्वाराः बद्धाः—वँधा हुआः काम—कामः क्रोध—तथा क्रोध में; परायणाः—सदैव स्थितः ईहन्ते—इच्छा करते हैं; काम—कामः भोग—इन्द्रियभोगः अर्थम्—के निमित्तः अन्यायेन—अवैध रूप सेः अर्थ—धन काः सञ्चयान्—संग्रह।

## अनुवाद

उनका विश्वास है कि इन्द्रियों की तुष्टिं ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरणकाल तक उनको अपार चिन्ता होती रहती है। वे हजारों चिन्ताओं के जाल में वँधकर, तथा काम और क्रोध में लीन होकर, इन्द्रियतृप्ति के लिए अवैध ढंग से धनसंग्रह करते हैं।

## तात्पर्य

आसुरी लोग मानते हैं कि इन्द्रियों का भोग ही जीवन का चरमलक्ष्य है. और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किये रहते हैं। वे गृत्यु के बाद जीवन में विश्वारा नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत् में अपने कर्म के अनुसाग विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अन्त नहीं होता, और एक के बाद दूसरी योजना बनती जाती है। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, जो भरणकाल तक अपने वैद्य से अनुनय-विनय करता रहा कि वह किसी तरह जीवन की अविध चार वर्ष बढ़ा दे. क्योंकि उसकी योजनाएँ तब भी अधूरी थीं। ऐसे मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि वैद्य क्षणभर भी जीवन को नहीं बढ़ा सकता। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है, तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अविध के आगे क्षणभर भी भोग करने की अनुमित प्रदान नहीं करते।

आसुरी मनुष्य. जो ईश्वर या अपने अन्तर में स्थित गरमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता. केवल इन्द्रियतृप्ति के लिए सभी प्रकार के पापकर्म करता रहता है। वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिपदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो गक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख-दुख रूपी फलों को भोग

रहा है, और दूसरा उसका साक्षी है। लेकिन आसुध लोगों को न तो वैदिरशास का झान है, न कोई श्रद्धा है। अतर्पन वे इन्द्रियभोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतन्त्र मानते हैं, उन्हें परिणाय की परवाह नहीं रहती।

इदमद्य मया लब्धिमिमं प्राप्त्ये मनोरधम्। इदमस्तीदमिष मे भविष्यति पुनर्धनम्।।१३॥ असी मया हत. शतुईनिष्ये चापरानिषः। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं चलवान्सुखी।११४॥ आह्योऽभिजनवानिस्म कोऽन्योऽस्ति सट्टशो मया। यस्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानिक्योहिता।।१५॥

इदम् यह, अद्य आज, प्रथा में द्वारा, लब्धम् पात, इमम् इसे, प्राप्ये प्राप्त करूगा, मन नध्यम् दन्जित, इदम् यह, अस्ति है, इदम् यर, अधि भी, ते स्वरा प्रविच्यति अविष्य में वह जागमा, पुत-पित, प्रमुम् भा, असी वह, प्रधा में द्वारा, इत-पारा गया, शृतु—शृत, हिनव्ये माहेगा, च भी, अपात् नु अत्यो को, अधि निश्च ही, ईश्वर-प्रभु, स्वापी, अहम् में हैं, अहम् मात्रा अहम् प्रिया, अस्ति में हैं, क कौन, अत्य दूसरा, अस्ति हैं, सङ्ग्रा भागाना स्वाप्ता स्वाप्ता

अनुवाद

आसुरी व्यक्ति सोचता है आज भेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊँगा। इस समय भेरे पास इतना है, फिन्तु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जायगा। वह मेरा शत्रु है, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी है। मैं भोक्ता है। मैं सिद्ध शक्तियान तथा सुखी है। मैं सबसे धनी व्यक्ति है, और मेरे आसपास मेरे कुलीन सम्बन्धी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यह करूँगा, दान दूँगा, और इस तरह आनन्द मनाऊँगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानका मोहासत होते रहते हैं।

अनेकचित्तविश्वान्ता मोहजालसमावृता.।
प्रसक्ता. कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुची ॥१६॥
अनेक-न्द्र्रं, चित्त--चित्ताओं से, विद्यान्ता---जोहा, मोह---गोह मॅ, जाल---जात से, समावृता---गिरे हुए, प्रसक्ता----आसक, काम-भोगेषु---इन्द्रिशृणि ग, पतन्ति---गिर जाते है, नरके----गरक मॅ, अशुची----अपवित्र।

अनुवाद

इस प्रकार अनेक चिन्ताओं से उद्विप्त होकर तथा मोहजाल में बँधकर वे इन्द्रियभोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते है।

## तात्पर्य

आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा से कभी अघाता नहीं। उसकी इच्छा असीग बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी सम्पत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि सम्पत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाय। इसीलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए काला वाजारी करता है। वह पहले से अपनी अधिकृत सम्पत्ति, यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएँ बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर विश्वास रहता है और यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्वजन्म के पुण्यकर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसीलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्वजन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी सम्पत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने वाहु-बल पर विश्वास करता है, कर्ग के नियग पर नहीं। कर्म-नियम के अनुसार पूर्वजन्म में उत्तम कर्ग करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्चकुल में जन्म लेता है, या सुशिक्षित बनता है, या सुन्दर शरीर प्राप्त करता है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल (सामर्थ्य) के फलस्वरूप हैं। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुन्दरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की योजना (व्यवस्था) नहीं प्रतीत होती। ऐसे मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी सामने आता है वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, तब समाजों में और अन्ततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्वभर में निरन्तर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी हुई है।

प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य की विल करके रह सकता है। सामान्यतया ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूँढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो! तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो। ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश हैं।

यदि आसुरी लोग अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखते हैं, तो भी वे सोचते हैं कि उनसे बढ़कर न तो कोई धनी है और न प्रभावशाली। जहाँ तक उच्चलोकों में जाने की बात है वे यज्ञों को सम्पन्न करने में विश्वारा नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ-विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्चलोक तक पहुँच जाएँगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी, जिसके

द्वाप वह एक ऐसी सीदी बनाने बाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में विणित यहाँ को सम्पन किये विना स्वर्गलोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आसुरी लोग यान्विक विधि से उच्चतर लोको तक गहुँचने का प्रपास कर रहे है। ये सब मीत के उदाहरण है। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक में जा गिरते है। यहाँ पर मोहजात शब्द अन्यन्त सार्थक है। जाल गा तारपर्य है मनुष्य मछली की भौति मोह रूपी जाल में फैस कर उससे निकान नहीं पाता।

### आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः। यजनो नामयजैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्॥१७॥

आतम-सम्माविता-भागे को श्रेष्ठ मानने वाला, रतस्था-प्यमण्डी, धन-मान-धन तथा झूठी प्रतिष्ठा का, मद-मद में, अन्विता-तीन, धजन्ते-यत्त काते है, नाम-नाम मात्र के लिए, धत्तै-प्यत्तों के द्वारा, ते-वे, दम्मेन-पारह से, अविधि-पूर्वकम्-विधि-विधानों का पालन किये विना।

#### अनुवाद

अपने को श्रेष्ट मानने वाले तथा सदेव घर्मड करने वाले सम्पत्ति तथा मिच्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त ऐसे लोग किसी विधि-विधान का पालन न करते हुए कभी-कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ पड़ा करते हैं।

#### तात्पर्य

अपने को सब कुछ मानते हुए, किसी पुराण या शास्त की गरवाह न करके भारति होग कार्य-कभी तथाव थित धार्मिक या यात्रिक अनुष्ठा करते है। वृंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यन्त गामडी होते हैं धांड़ी सी (मार्गा तथा झुढ़ी प्रतिष्ठा पा लंने के कारण को मोह (प्रमा) उनान होता है, उसी वे कारण बे मोह (प्रमा) उनान होता है, उसी वे कारण ध्रेस होता है। कभी-कभी ऐसे असुर उपयोगक की भृंगना भिमते हैं लोगों का प्रारा करते हैं, और धार्मिक सुधारक या इंग्ला के अवतामों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यद्ध करों का दिखावा करते हैं, या वेवतामों नी पृत्रा करते हैं, या अपने निजी इंप्लार की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रभा इंग्ला कर कर कर करते हैं करें पृत्र वेता वेता या आध्यातिमक ज्ञान के सिद्धानों में बचा-चड़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, और उस वेश में सभी प्रकार का अपमें करते हैं। वास्तव में इस ससार से विरक्त हों। वाले पर अनक पीतव ध होते हैं। लेकिन ये असुर इर प्रतिबन्धों की परवाह ही करते। वे सोवते हैं भो भी मार्ग बान लिया जाय, वहीं अपना मार्ग है, उनके समक्ष आदरों मार्ग की निवास कर वेता ही, तिस पर चला जाय। यहाँ एर अविध्यक्षित पर पर विधिविधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी वाले अज्ञान तथा गीह के सर्थ है विधिविधानों की परवाह न करते हुए। ये सारी वाले अज्ञान तथा गीह के

कारण होती हैं।

# अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः॥१८॥

अहङ्कारम्—िमध्या अभिमान; बलम्—वल; दर्पम्—घमंड; कामम्—काम, विषयभोग; क्रोधम्—क्रोध; च—भी; संश्रिताः—शरणागत, आश्रय लेते; माम्— मुझको; आत्म—अपने; पर—तथा पराये में; देहेपु—शरीरों में; प्रद्विपन्तः—िनन्दा करते हुए; अभ्यसूयकाः—ईष्यालु।

् अनुवाद

मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान् से ईर्घ्या और वास्तविक धर्म की निन्दा करने लगते हैं।

## तात्पर्य

आसुरी व्यक्ति भगवान् की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसन्द नहीं करता। वह शास्त्रों तथा भगवान् के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करता है। यह ईर्ष्या उसकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वह अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान् के परम नियन्त्रण की चिन्ता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों तथा भगवान् से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है, और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतन्त्र तथा शक्तिमान मानता है। वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, वल या सम्पत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे, उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका शत्रु उसे ऐन्द्रियकार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न-भिन्न करने की योजनाएँ बनाता है।

# तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्। क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु॥१९॥

तान्—उन; अहम्—मैं; द्विषतः—ईर्घ्यालु; क्रूरान्—हत्यारों को; संसारेषु—भवसागर में; नर-अधमान्—अधम मनुष्यों को; क्षिपामि—रखता हूँ; अजसम्—सदैव; अशुभान्—अशुभ; आसुरीषु—आसुरी; एव—निश्चय ही; योनिषु—गर्भ में।

## अनुवाद

जो लोग ईर्घ्यालु तथा क्रूर हैं, और नराधम हैं उन्हें मैं निरन्तर विभिन्न आसुरी

#### योनियों में भवसागर में डालता रहता है।

#### तात्पर्य

इस स्लोक मे स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर भ ररा। का परमेरवर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही गगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करे, और वे अपनी निजी सनकों के अनुमार वर्ग कर लेकि। इनिन अगला कम भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। भाननगगान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। भाननगगान के तिर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। भाननगगान के हिंग के किस प्रत्य के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां परमास्ति के निरीक्षण में, उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कराण है कि ससार में जीवो की इतनी योनियाँ पाप्त होती है—यथा पशु, कीर, मनुष्य आदि। ये सब परमेशवर द्वारा व्यवस्थित है। ये अक्सभात् नहीं आई। जहां तक असुरो की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुर्ग के गर्भ में [प्रत्या रहते हैं, इस प्रकार ये ईष्यांनु बने रहते हैं, अदिव उग्र, हैपपूर्ण तथा अपविष्ट होते हैं। जगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योगि से सम्बन्धित पाने जाते हैं।

### आसुर्री योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥२०॥

आसुरीम्—आसुरी, योनिम्—योनि को, आपन्ना —ग्राप्त हुए, गूदा--मूर्र, जन्मिन जन्मिन-जन्मजन्मान्तर मे, साम्—पुरा को, अप्राप्य—गाये विना, एव--निश्चय ही, कौन्तेय--हे कुन्तीपृत्र, तत--रात्यस्वात्, यान्ति-जाते हे, अप्राप्य-अधम, निन्दित्, गतिम्—गत्वयं को।

### अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र! ऐसे व्यक्ति आसुरी योजि में बारजार जन्म महण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुँच नहीं पाते। वे धीरे-धीरे अस्पन्त अधम गीत को प्राप्त होते हैं।

#### तात्पर्य

यह विख्नात है कि ईस्वर अत्यन्त दयातु है, लेगि यहाँ पा हम देखते है कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहां स्पष्ट कहा गया है नि असुरी होगों को जन्मजन्मान्तर तक उसके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईस्वर की कृपा प्राप्त न होंगे से उनका अध्यपतन होता रहता है, जिससे अन्त में उन्हें कुनों, विद्वियों तथा स्कृतें के अधीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुरा जीवन की किसी भी अवस्था में, ईस्वर किया गया है कि ऐसे असुरा जीवन की किसी भी अवस्था में, ईस्वर कुमा के भावन नहीं बन पाते। वेदों में भी नहां गया है कि ऐसे उनिक अध्यपतन होने पर कृकर-स्कृत बनते हैं। इस प्राप्त में यह तर्क किसी भा

सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं हैं तो उन्हें कृपालु क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदान्तसूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम (अधम) योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेपता है। कभी-कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं—यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान् ने विविध अवतार धारण किये। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है, जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें।

# त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्येजत्॥२१॥

त्रिविधम्—तीन प्रकार का; नरकस्य—नरक का; इदम्—यह; द्वारम्—द्वार; नाशनम्—विनाशकारी; आत्मनः—आत्म का; कागः—काम; क्रोधः—क्रोधः, तथा—और; लोभः—लोभ; तस्मात्—अतएव; एतत्—इन; त्रयम्—तीनों को; त्यजेत्—त्याग देने चाहिए।

अनुवाद

इस नरक के तीन द्वार हैं—काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है।

### तात्पर्य

यहाँ पर आसुरी जीवन आरम्भ होने का वर्णन हुआ है। जब कोई अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किन्तु उसे पूरा नहीं कर पाता, तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य, आसुरी गोनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, बयोंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भनवन्धन से मुक्ति की सम्भावना नहीं रह जाती।

# एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥२२॥

एतै:—इनसे; विमुक्तः—मुक्त होकर; कौन्तेय—हे कुन्तीपुत्र; तमः-द्वारे:—अज्ञान के द्वारों से; त्रिभि:—तीन प्रकार के; नरः—व्यक्ति; आचरति—करता है; आत्मनः—अपने लिए; श्रेयः—मंगल, कल्याण; ततः—तत्पश्चात्; याति—जाता है; पराम्—परम; गतिम्—गन्तव्य को।

#### अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र! जो व्यक्ति इन तीनों नाक-हारों से बच पाता है, वह आत्म-साक्षातकार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार कम्मा पायपति को पाप होता है।

#### तात्पर्य

मनुष्य को मानव-जीवन के तीन शत्रुओ--काम, बोध तथा लोध-से अत्यात सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनो से मुक्त होगा, उत्ता ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य मे आदिष्ट विधि-निधारी का पालन कर सकता है। इस प्रकार विधि-विधानो का पालन करते हुए आत्म-साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है। यदि वह इतना भागशाली हुआ कि इस अप्यास से कृष्णभावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था (सस्कार) तक पहुँच सके। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विभि ता ज्ञान प्राप्त करके यनुष्य आत्म-साक्षात्कार के उच्चपद तक उठ सकता है, ओर इस आत्म-साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति ग बद्धनीय की मुक्ति निश्चित है। इसीलिए नैदिक पद्धति के अनुसार चार आधर्मों तथा चार वर्णो का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों (वर्णों) के लिए विभिन्न विधिनिधान की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उनका पालन कर पाता है, तो वह स्वत ही आतम-साक्षात्कार के सर्वोच्चपद को प्राप्त कर लेता है। तब उसकी गुक्ति मे कोई सन्देह नही रह जाता।

## यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।।२३।।

य—जो, शास-विधिम्—जाको की विधियो हो, उत्स्पृत्य—त्याह का, वर्तते—रहा आता है, काम-कारत—काम के वशीभूत होकर मनमाहि हह हो, अन्यान्त्रीति—प्राप्त करता है, क-कभी वर्त, क्ष-चहु-क्रिट्टम्—क्षिट्ट को, अव्यान्त्रीति—प्राप्त करता है, न-कभी नहीं, सुख्यम्—सुद्ध को, न-कभी नहीं, सुख्यम्—सुद्ध को, न-कभी नहीं, सुख्यम्—सुद्ध को, न-कभी नहीं, परापम्—रह्म को।

#### अनुवाद

जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलान काता है, और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख और न ही परमगति की प्राप्ति हो पार्ति है।

### तात्पर्य

जैसा कि पहले कहा जा चुका है मानव समाज ने विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्रविधि होती है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि-निपेधों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध, लोभ वना स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी शिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी वार्ते रिद्धान्त के रूप में जानता रहे. लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मनुष्ययोनि में जीव से आशा की जाती है कि वह गुद्धिमान वने और सर्वोच्चपद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। किन्तु यदि वह इनका पालन नहीं करता, तो उसका अध्यतन हो जाता है। फिर भी जो विधि-विधानों तथा नैतिक सिद्धान्तों का पालन करता है, किन्तु अन्ततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। ओर यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किन्तु यदि वह भगवान् की सेवा नहीं करता, तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को कृष्णभावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाय। तभी वह परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं।

काम-कारतः शब्द अत्यन्त सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझ कर नियगों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम नहीं करना नाहिए, फिर भी वह उसे करता है इसीलिए वह स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आपको शुद्ध बनाने के लिए है, किन्तु जो व्यक्ति विधि-निषेधों का पालन नहीं करता, वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर पाता है।

# तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि॥२४॥

तस्मात्—इसलिए; शास्त्रम्—शास्तः; प्रमाणम्—प्रमाणः; ते—तुम्हाराः; कार्य-कर्तव्यः; अकार्य--- निषिद्धं कर्मः; व्यवस्थिती--- निश्चितं करने में; ज्ञात्वा--- जानकरः; शास्त्र---- शास्त्र काः; विधान-- विधानः उक्तम् -- कहा गयाः; कर्म-- कर्मः; कर्तुम्--करनाः; इह---- इस संसार में; अर्हसि--- तुम्हें चाहिए।

## अनुवाद

अत्तएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि-विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके।

#### तात्पर्ध

जैसा कि पन्द्रहवे अध्याय में कहा जा चुका है नेदों के सारे विधि-विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई *भगवर्गीता* से कृष्ण को जा। लेता है, और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्णभावनामृत को प्राप्त होता है, तो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुँच जाता है। भगजान् चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यन्त सरल बनाया-उन्होंने लोगा से हरे कृष्ण महामन्त्र जपने तथा भगवान की भिक्त मे प्रवृत्त होने और अर्चाविग्रह को अर्पित भोग के उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्तिकार्यों में सला। रहता है, उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सारतत्व को पाप्त हुआ माना जाता है। निस्सन्देह, उन सामान्य व्यक्तियों के लिए, जो कृष्णभावनामावित नहीं है, या भक्ति में प्रवृत्त नहीं है, करणीय तथा अकरणीय का निर्णय वेदा के आदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। यनुष्य को तर्क किये बिना राजसार कर्म करना चाहिए। इसी को शास्त के नियमी का पालन कहा जाता है। शास्तों में वे चार दोष नहीं पाये जाते जो बद्धजीव म होते है। ये है---अपूर्ण इन्द्रियाँ, कपटता, त्रृटि करना तथा मोहग्रस्त होना। इन चार दोपी के कारण बद्धजीव विधि-विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है, अतएव विधि-विधा।, जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोपों से परे होता है, नई-सई महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार कर लिए जाते है।

भारत में आध्यात्मिक विद्या के कई दल है, जिन्हें दो श्रेणियों ग एटा जाता है—निराका(वादी तथा साकारवादी। लेकिन दोश ही दल देदा के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। शास्ता के नियमों का गालन किये विना कोई सिदि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शाध्यों के सात्मर्य को शमझता है, वह भाष्यशाली माना जाता है।

मानवसमाज में सामस्त पतनों का मुख्य कारण भागवत्विचा के नियात के प्रति है। यह मानवजीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतराव भागवान की भीतिक शिक अर्थात माया व्यवताणों के रूप म हमें सदैव कर देती रहती है। यह भीतिक शांकि जिगुणमयी है। इसके पूर्व कि भागवान वे ज्ञाा वा माने खुले, मुख्य को सतीगुण तक उरुर उठना होता है। सतोगुण तक उठे विपा वह तम्मे तथा क्लोगुणों में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारणस्वरूप है। खो तथा तमोगुणों व्यक्ति शास्त्रों, पवित्र मुख्यों तथा भगवान के समुचित ज्ञा की खिही उड़ाते हैं। वे पुरु के आदेशों का उहुप्पन करते हैं, और शारा के वियानों की पत्वाद नहीं करते। वे भिक्त की महिमा का अवण करते भी मारे के वियानों की पत्वाद नहीं होते। इस प्रकार वे अपनी उनति का अपना निजी मारे वनति हैं। मानव समाज के ये ही कितप्य दोष है, जिनके कारण आसुरी जीवन वितान पड़ता है। किन्तु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक पुरु का मार्गदरी

प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि वह उन्नति ६२२

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के ''दैवी तथा आसुरी स्वभाव'' सोलहवें अध्याग का मार्ग दिखा सकता है। का भक्तिवेदान्त तात्पर्य पूर्ण हुआ।

#### अध्याय सत्रह



### श्रद्धा के विभाग

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः॥१॥

अर्जुन उवाच-अर्जुन ने कहा, थे-जो, शाख-विधिम्-शासो के विधान को, उत्सुज्य-त्यागकर, यजन्ते-पूजा करता है, श्रद्धया-पूर्ण श्रद्धा से, अन्विता-युक्त, तेवाम्-उनकी, निष्ठा-श्रद्धा, तु-त्तेकिन, का-कौनसी, कृष्णा-हे कृष्ण, सत्त्वम्-सतोगुणी; आहो-अथवा अन्य, रजः-रजोगुणी, तम —रागोगुणी।

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा: हे कृष्ण । जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कीन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी?

#### तात्पर्प

चतुर्पं अध्याप के उन्तासीसर्वे रलोक में कहा गया है कि विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमश ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, और सामित तथा सम्पन्नक की सर्वोच्च सिद्धान्यका तक महुंबता है। सोस्टर अध्याप में यह निष्कर्प निकलता है कि जो शाकों के निषमों का पालन जही करता, वह असुर है, और जो निष्ठापूर्वक इन निषमों का पालन करता है वह देत है। अब यदि कोई ऐसा निष्ठायां व्यक्ति हो, जो ऐसे कतिपय निषया का पालन करता है, जिनक शाकों में उद्देख न हो, तो उसकी स्थिति क्या हामा है। अब पह कि इस सन्देह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वाप होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर भगवान् के रूप में श्रद्धा करते है, सतो, विसी व्यक्ति को चुनकर उस पर भगवान् के रूप में श्रद्धा करते है, सतो,

रजो या तमोगुण में उसकी पूजा करते हैं? क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? क्यो जो लोग शासों के विधि-विधानों का पालन नहीं करते, किन्तु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्रीकृष्ण से पूछ रहा है।

श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्रृणु॥२॥

श्रीभगवान् उवाच—भगवान् ने कहा; त्रि-विधा—तीन प्रकार की; भवति—होती है; श्रद्धा—श्रद्धा; देहिनाम्—देहधारियों की; सा—वह; स्व-भाव-जा—प्रकृति के गुण के अनुसार; सास्त्रिकी—सतोगुणी; राजसी—रजोगुणी; च—भी; एव—निश्चय ही; तामसी—तमोगुणी; च—तथा; इति—इस प्रकार; ताम्— उसको; श्रृणु—मुझसे सुनो।

अनुवाद

भगवान् ने कहाः देहथारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है—सतोगुणी, रजोगुणी तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो।

### तात्पर्य

जो लोग शास्त्रों के विधि-विधानों को जानते हैं, लेकिन आलस्य या कार्यविगुखता वश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्वकर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगित शाश्वत चलती रही है। चूँकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतएव वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियाँ अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगित करता है, और शास्त्रों के विधिविधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगित में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है। तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है।

### सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव स ॥३॥

सन्त-अनुरूपा-अस्तित्व के अनुसार, सर्वस्य-सर्गों की, श्रद्धा-श्रद्धा, निष्ठा, भवित-हो जाती है, भारत-हे भरतपुत्र, श्रद्धा-श्रद्धा, गय-से गुतः, अयम्-यह, पुरुप-जीवातमा, य-जा, यतु-जिगके होते से, श्रद्ध-श्रद्धाः स-द्दाः प्रकार, एव-निरचयं ही, स-वह।

### अनुवाद

हे भरतपुत्र । विभिन्न गुर्फों के अन्तर्गत अपने अपने अन्त करण के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा शर्जित गुर्फों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है।

#### तात्पर्य

प्रत्येक व्यक्ति में बाहे वह जैसा भी हो, एव विशेष पकार की श्रद्धा पाई जाती है। लेकिन उसके हारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रदा उत्तम (सतोगुणी), राजस (रजोगुणी) अथवा तामसी व स्लासी है। इस पकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह विराग लोगों से मगति करता है। अब बास्तविक तथ्य तो यह है कि, जैसा पद्रहवें अध्याय में करा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अश है, अतएव वट गुलत इन समस्त गुणा से परे होता है। लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने सम्बाध को भूत जाता है, और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति वे सार्ग में आता है तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृति के साथ संगति करके अपना स्थार बनाता है। इस प्रकार से प्राप्त कृतिम, श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होते है। भले टी कोई किसी धारणा या देहातमबोध द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मृलत वह निर्गुण या दिव्य होता है। अतएव भगवान के साथ अपा सम्बंध फिर रा पाप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मण से शुद्ध होना गड़ता है। यही एकपान मार्ग रै निर्मय होकर कृष्णभावनापुत में लीटने का। यदि कोई कृष्णभावनापुत म स्थित हो, तो उसके सिद्धि प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि वह आतम-सामाहकार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता, तो वट पकृति के गुणा के साथ वह नाता है।

इस रलोक में अद्धा शब्द अत्यन्त सार्यंक है। श्रद्धा पूलत सतोगृण स उत्पन्न होती है। मुख्य की श्रद्धा किसी देवता, किभी कृतिय ईरवर या गतोपमें मे हो सकती है लेकिन प्रवत्त श्रद्धा सात्विक वर्ष्यों से उत्पन होती है। किनु मेतिक वद्धानिवन म कोई भी कार्य पूर्णतपा शुद्ध गर्री होता। वे सच पिश्रित होते हैं। वे शुद्ध सात्विक नहीं होते। सुद्ध सन्त दिव्य होता है शुद्ध सन म स्तक्त मनुष्य भगवान के वास्तविव स्वभाव गरे समझ सकता है। जा तन श्रद्धा सात्त्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के गुणों से द्षित होती रहती है। प्रकृति के द्षित गुण हृदय तक फैल जाते हैं, अतएव किसी विशेष गुण के सम्पर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। यह समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय रजोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा रजोगुणी है, और यदि हृदय तपोगुण में स्थित है तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी होती है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएँ स्थित हैं और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएँ कि स्थार हो हम्म मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धान्त सतोगुण में स्थित होता है। लेकिन चूँकि हृदय कलुषित रहता है, अतएव विभिन्न प्रकार के धर्म पाये जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।

# यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः। प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥४॥

यजन्ते—पूजा करते हैं; सात्त्वकाः—सतोगुणी में स्थित लोग; देवान्—देवताओं को; यक्ष-रक्षांसि—असुरगण; राजसाः—रजोगुण में स्थित लोग; प्रेतान्—मृतकों की आत्माएँ; भूत-गणान्—भूत; च—तथा; अन्ये—अन्य; यजन्ते—पूजा करते हैं; तामसाः—तमोगुण में स्थित; जनाः—लोग।

अनुवाद

सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं और तामेगुणी व्यक्ति भूत-प्रेतों को पूजते हैं।

### तात्पर्य

साराध्य इस श्लोक में भगवान् विभिन्न बाह्य कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। जो शास्त्रों के आदेशों से अभिन्न नहीं, या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वे अपनी गुण-स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वे सामान्यतया देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता, यथा इन्द्र, चन्द्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं, वे यक्ष-राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कलकत्ता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि, भला हो उस युद्ध का, उसने उसमें काले धन्धे से प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतया किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है, और फल एक-सा होगा। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि खोगुणी लोग ऐसे देवताओं की मृष्टि

करके उन्हें पूजते हैं, और जो तमोगुणी है—अधकार में है—ये प्रेतों की पूजा करते है। मैचुन भी तमीगुण में आता है। इसी पागर भारत के सुदूर ग्रामा में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमने देखा है नि भारत के निम्जाति है त्यांग कभी-कभी जगह में जाते हैं, और यदि उहे इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वे उस वृक्ष की पूजा करते है और बिल चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रवास वास्तव में इंस्वर-पूजा नही है। ईखरपूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए हैं। शीमद्भागवत में (४३२३) कहा गया है—सत्व विशुद्ध बसुदेव-शब्दितम्—जब व्यक्ति सतोगुणी होता है तो वह बासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणो से पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं, और दिव्य पद को प्राप्त है, वे ही भगवार् की पूजा कर सकते है।

निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं, और वे पचदेनताओं की पूजा करते हैं। वे निसकार विष्णु को पूजते हैं, जो दर्शीभूत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान् का विस्तार है, लेकिन निविशेषवादी भगवान् में विस्वास । करन के कारण सोचते हैं कि जिष्णु का स्वरूप निसकार ब्रह्म का दूसरा गठा है। इसी प्रकार वे यह मानते है कि ब्रह्माची जोगुण के साकार रूप है। अत वे कभी-कभी पाँच देवताओं का वर्णन करते हैं, जो पूरव है। लेकिन चूँव वे लोग निराकार ब्रह्म को ही बास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अन्तर समस्त पूच्य वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि पकृरि के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की सगति से शुद्ध किया

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना। दम्भाहंकारसंयुक्ता. कामरागबलान्विता ॥५॥ कर्पयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतस ।

मां चैवान्त शरीरस्थं तान्विद्घ्यासुरनिश्चयान्॥६॥ अ-राह्य-जी शासों में नहीं हैं, विहितम्-निर्वेशित, घोरम-अन्यों के लिए हानिप्रद, तप्यन्ते—तप करते हैं, ये—जो लोग, तप—नपस्या जना—लोग, दम्म—यमण्ड, अहङ्कार—तथा अहकार से, सयुक्ता—प्रवृत्त काय—काम राग—तथा आसक्ति का, बल—बलपूर्वक, अन्विता—प्रेरित, कर्पयन्त—कष्ट देते हुए, शरीर-स्थम्—शरीर के भीतर स्थित, भूत-ग्रामम्—भीतिक तस्य वा सयोग, अचेतस—भ्रमित मनोवृत्ति वालो को, माम्—गुलको, च—भी, एव— निरंचय ही, अन्त-भीतर, शारीर-स्थाम् सारीर म स्थित, तान् उनको, विद्धि—जानो, आसुर-निश्चयान्—असुर।

अनुवाद

जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होका शास्त्रविरुद्ध कठोर तपार्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा जो शरीर के तत्त्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परगात्मा को कप्ट पहुँचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं।

तात्पर्य

कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधि का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से, यथा राजनैतिक कारणों से उपवास करना शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनैतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवद्गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तगरयाएँ करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्रविरुद्ध हैं, और सामान्य जनता के हित में नहीं हैं। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काग तथा भौतिक भोग के प्रति आसिक के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर वना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुँचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से गिश्चय ही अन्य लोगों की शान्ति भंग होती है। इनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विगक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कार्य भगवान् द्वारा अनुमत नहीं हैं, वे कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे असुर हैं। ऐसे प्रदर्शन भगवान् के अपमानस्वरूप हैं, क्योंकि उन्हें वैदिक शासों के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द गहत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुषों को शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं हैं वे शास्त्रों की उपेक्षा तथा अवज्ञा करते चाहिए। जा एसा स्थित म नहा ह व शाक्षा का उपदा। तथा अवज्ञा करता हैं, और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य को सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणित को स्मरण कर्ना चाहिए, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन है। भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों के यहाँ जन्म लेने के लिए वाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने सम्बन्ध को जाने विना जन्मजन्मान्तर तक आसुरी जीवन में रहते हैं। किन्तु यदि ऐसे व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु इनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सका, तो वे इस भववन्धन से छूट कर अन्ततांगत्वा परमगति को प्राप्त होते हैं।

### आहारस्त्विप सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय । यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं श्रृणु॥७॥

आहार—भीजन, तु—िश्चय ही, अपि—भी, सर्वस्य—हर एक का, त्रि-विध—तीन प्रकार का, भवति—होता है, प्रिय—स्यारा, यज्ञ—यज्ञ, तथ—शास्या, तथा—और, दानम्—दान, तेथाम्—उनका, भेदम्—अन्तर, इमम्—यह, भृगु—संगे।

#### अनुवाद

यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात बड़ा तथा तथस्या के लिए भी सस्य है। अब उनके भेडों के विषय में सनो।

#### सारपर्य

प्रकृति के भिन्न-भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ और तपस्या में भेद हात है। वे सब एक से नहीं होते। जो लोग यह समझ सबनी है कि किस गुण में क्या क्या करना चाहिए वे ही बुद्धिमान है। जो लोग सभी प्रकार वे यह भोजन या दान को एक-सा मान कर उनमें अन्तर नहीं कर पाते वे शक्तारों है। ऐसे भी लोग है जो यह कहते हैं, कि भनुष्य जो जाहे वह कर सकता है, और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। वे अपने मार्ग चलाते है, और सामान्य जनता को प्रान्त कार्स रहते हैं।

### आयु सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना

1

रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहार सात्त्विकप्रिया ॥८॥

#### अनुवाद

जो भोजन सालिक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बड़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करते बाला तथा बल, स्वास्त्र्य, सुख प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्य, स्वास्त्र्यप्रद तथा हृदय को भाने बाला होता है।

# कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः । आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९॥

कडु—कडुवा, तीता; अम्ल—खट्टा; लवण—नमकीन; अति-उष्ण—अत्यन्त गरम; तीक्ष्ण—चटपटा; रूक्ष—शुष्क; विदाहिन:—जलाने वाला; आहारा:— भोजन; राजसस्य—रजोगुणी के; इष्टाः—रुचिकर; दुःख—दुख; शोक—शोक; आमय—रोग; प्रदाः—उत्पन्न करने वाले।

अनुवाद

अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन जत्पज्ञ करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं।

# यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥१०॥

यात्-यामम्—भोजन करने से तीन घंटे पूर्व पकाया गया; गत-रसम्—स्वादरिहत; पूर्ति—दुर्गधयुक्त; पर्युषितम्—बिगड़ा हुआ; च—भी; यत्—जो; उच्छिष्टम्—अन्यों का जूठन; अपि—भी; च—तथा; अमेध्यम्—अस्पृश्य; भोजनम्—भोजग; तामस—तमोगुणी को; प्रियम्—प्रिय।

अनुवाद

खाने से तीन घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं।

## तात्पर्य

आहार (भोजन) का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुँचाना है। यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जोग स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो. यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेंहूँ, फल तथा तरकारियाँ। ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यन्त प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ, जैसे भुना मद्या तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं। तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन प्रकृत्या शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। आठवें श्लोक में जिन स्निष्ध (चिकने) पदार्थों का उल्लेख है, उनका पशु-वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं होता। यह पशु चर्बी (वसा) दुग्ध के रूप में उपलब्ध है, जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दुग्ध, मक्खन, पनीर तथा अन्य

श्रद्धा के विभाग £38 अध्याय १७

पदार्थी से जो पशु चर्बी मिलती है, उससे निर्दाय पशुओं ने मारे जान का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है, जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसरकृत विधि दूध से है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रगुर मात्रा में पोटीन उगलब्ध

जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है, वह आमाराय की श्लेष्मा को घटा कर रोग उत्पन करता है। तागसी भोजन अनिवार्यत बासी होता है। खाने से तीन घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन (पमादग् को छोड़कर) तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उासे दुर्गध आती

है, जिससे तामसी लोग कभी-कभी आकृष्ट होते है, किन्तु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ते लेते है। उच्छिष्ट (जूटा) भोजन उसी अवस्था मे किया जा सकता है, जब उसवा एक अश भगवान् को अपित किया जा चुका हो, या कोई साधुपुरुष, विशेष रूप से गुरु द्वारा, ग्रहण किया जा चुका हो, अन्यथा ऐसा भोजन तामसी होता है और वह सद्पूर्ण या रोग को बढाने वाला होता है। यद्यां। एसा भीजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सर्तागुणी उसे ा ता छून। पसन्द करते है न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवार को सगर्पित भोजा का

उच्छिष्ट है। भगवर्गीता मे परमेश्वर कहते है कि वे तरकारियाँ, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएँ श्रद्धापूर्वक भेंट किये जाने पर स्वीकार करते है। पन पुण फल तौयम् निस्सन्देह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुर्ग है, जिन्हे भगवान् स्नीकार करते है। लेकिन इसका भी उद्गेख है कि प्रसादम् को एक विशेष विधि से मनाया जाय। कोई भी भोजन, जो शास्तीय दण से तैयार विया जाता है और भगवान् को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वर कितने ही घटे पूर्व क्यों न तैयार हुआ हो, नयानि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को पूतिनाशी, खाद्य तथा रुचित्र बारने ने लिए राप्रियम भगवान को अर्पित करना चाहिए। अफलाकाङ्किभियंज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते।

यष्टव्यमेवेति मन समाधाय स सात्त्विक ॥११॥

अफल-आकार्ड्किमि-फल की इच्छा से रहित, यस-व्यन्न, विधि-दिए--शास्त्रों के निर्देशानुसार, य-जो, इज्यते-सम्पन्न किया जाता है, यष्टव्यम्-मण्या किया जाना चाहिए, एव--निरंचय ही, इति--इध प्रकार, मन--मा ग, समाधाय-स्थिर करके, स-वह, सात्त्विक-सतोगणी।

अनुवाद यहाँ में वही यज्ञ सात्मिक होता है, जो शास्त्र के निर्देशानुसार वर्त्तव्य समझ कर उन लोगों के द्वारा किया जाता है, जो फल की इच्छा नहीं करते।

## तात्पर्य

सामान्यतया किसी प्रयोजन से यज्ञ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर गताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के सम्पन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझ कर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मन्दिरों या गिरजाघरों में मनाये जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतया भौतिक लाभ को दृष्टि में रख कर किये जाते हैं, लेकिन यह सतो गुण नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य गानकर मन्दिर या गिरजाघर में जाए, भगवान् को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मन्दिर जाना व्यर्थ है। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चाविग्रह को नमस्कार करने जाए। इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान् को नमस्कार करे।

## अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्। इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥१२॥

अभिसन्धाय—इच्छा कर के; तु—लेकिन; फलम्—फल को; दम्भ—घमंड; अर्थम्—के लिए; अपि—भी; च—तथा; एव—निश्चय ही; यत्—जो; इज्यते—किया जाता है; भरत-श्रेष्ठ—हे भरतवंशियों में प्रमुख; तम्—उस; यज्ञम्—यज्ञ को; विद्धि—जानो; राजसम्—रजोगुणी।

## अनुवाद

लेकिन हे भरतश्रेष्ठ! जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी जानो।

### तात्पर्य

कभी-कभी स्वर्गलोक पहुँचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किये जाते हैं। ऐसे यज्ञ या अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं।

## विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्। श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते॥१३॥

विधि-हीनम्—शास्त्रीय निर्देश के बिना; असृष्ट-अन्नम्—प्रसाद वितरण किये बिना; मन्त्र-हीनम्—वैदिक मन्त्रों का उच्चारण किये बिना; अदक्षिणम्—पुरोहितों को दक्षिणा दिये बिना; श्रद्धा—श्रद्धा; विरहितम्—विहीन; यज्ञम्—यज्ञ को;

#### तामसम्---तामसी, परिचक्षते---माना जाता है।

#### अनुवाद

जो यज्ञ ज्ञास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किये बिना, वैदिक मन्त्रों का उच्चारण किये बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिये विचा तथा श्रद्धा के बिना सम्पन्न किया जाता है, वह तामसी गाना जाता है।

#### तात्पर्य

तमीगुण में श्रद्धा धास्तव में अश्रद्धा है। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्थित करने के लिए करते हैं, और फिर वे इस धन वो माराजा में व्यय करते हैं। ट्रेप्य धार्मिक असुधावी को सान्त्रिक नहीं माना जाता। ये तामसी श्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई साम नहीं पहुँचता।

#### देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजर्न शीचमार्जवम्। ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते॥१४॥

#### अनुवाद

परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता-पिता जैसे गुरुवारी की पूणा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिसा ही शाग्निक तपस्मा है।

#### तात्पर्य

यहाँ पर भगवान् तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारी/फि तपस्मा का वर्णन करते हैं। मृत्य्य को चाहिए कि वह ईरवर या देवा यांग्य म्राह्मणं, पुर तथा भाता-पिता जैसे गुरूकों या वैदिकज्ञान मे पारमत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखें। इन सक्का समुचित आदर करा चाहिए। उसे चाहिए कि आतर्गिक तथा बाह्य रूप में अपने को गुद्ध करने वा अप्यास करे और आवरण में सरल बनना सीखें। वह कोई ऐसा कार्य न वरे जा शास्त-सम्मत न हो। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैशुन में स्त । हो क्योंकि शास्त्रों मे केवल विवाह में ही मैशुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यह ग्रह्मवर्ष कहसाता है। ये सब शासिरक तपस्माएँ है।

## अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्। स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते॥१५॥

अनुद्वेग-करम्—क्षुन्ध न करने वाले; वाक्यम्—शन्द; सत्यम्—सच्चे; प्रिय—प्रिय; हितम्—लाभप्रद; च—भी; यत्—जो; स्वाध्याय—वैदिक अध्ययन का; अभ्यसनम्—अभ्यास; च—भी; एव—निश्चय ही; वाक्-गयम्—वाणी की; तपः—तपस्या; उच्यते—कही जाती है।

अनुवाद

सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले गाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है।

### तात्पर्य

मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुव्ध हो जाएँ। निरसन्देर जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सच-सच बोल सकता है, लेकिन शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं हैं तो उनके मन को क्षुव्ध करने वाला सत्य भाषण न करे। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप (व्यर्थ की वार्ता) नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाय वह शास्त्र-सम्मत हो। उसे तुरन्त ही अपने कथन की पृष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। तब वह बात सुनने में प्रिय लगेगी। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भण्डार है, और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है।

## मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मनविनिग्रहः। भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते॥१६॥

मनः-प्रसादः—मन की तुष्टिः, सीम्यत्वम्—अन्यों के प्रति द्वैत भाव से रहितः; मीनम्—गम्भीरताः; आत्म—अपनाः, विनिग्रहः—नियन्त्रणः, संयमः, भाव—स्वभाव काः; संशुद्धिः—शुद्धीकरणः; इति—इस प्रकारः; एतत्—यहः; तपः—तपस्याः; मानसम्—मन कीः; उच्यते—कही जाती है।

अनुवाद

तथा संतोष, सरलता, गम्भीरता, आत्म-संयम एवं जीवन की शुद्धि—ये मन की तपस्याएँ हैं।

#### तात्पर्य

मन को सपमित बनाने का अर्थ है उसे इन्दियगृही। से विलग १२ना। उस इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोगकार के विषय म सोचता है। मनुष्य को कृष्णभावनामृत से विनलित गही होना चाहिए और इन्द्रियभोग से बचना चाहिए। अपने स्वभाव का शुद्ध बनाना कृष्णभावनागावित होना है। इन्द्रियभोग के विचारों से मन को अलग रस नरके ही मा ही तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इन्द्रियभोग के बारे में जितना सोसत है उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। इस वर्तमान युग म हम मा का व्यर्थ री अनेक प्रकार के इन्द्रियतृष्टि के साधनों में लगाये रखते हैं, जिसस गा सतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाय, क्योंकि यह सतीप प्रदान करो वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठा कर शुद्ध हो सकता है। मन को द्वैतभाव से मुक्त होना चाटिए, और गनुष्य वो सनके कल्याण (हित) के विषय में सोचना चाहिए। मीत (गम्भीरता) ना अर्थ है कि मनुष्य निरन्तर आत्मसाक्षात्कार के विषय ग शाचता रहता है। इस दृष्टि से कृष्णभावानाभावित व्यक्ति पूर्ण मौन धारण किये रहता है। *मन-निगर* वा अर्थ है---गन को इन्द्रियमोग से पृथक् करना। मगुष्य को अपने व्यवहार म निष्कपट होना चाहिए, और इस तरह उसे अपने जीवा (भाव) को शुद्ध गना।। चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अन्तर्गत आते है।

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै। अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सान्त्रिकं परिचक्षते॥१७॥

श्रद्धपा—श्रद्धा समेत, परया—दिव्य, तसम्—किया गगा, तप—तप सत् —वा कि-विधम्—तीन प्रकात के, नरे—मनुष्यों द्वारा, अफल-आकाङ्किणि फल की इच्छा न करने वाले, धुकै:—प्रवृत्त, साल्विकम्—मतोगुण म परिचलाते—करा जाता है।

1101 61

#### अनुवाद

भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रगृत मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से सम्पन्न यह तीन प्रवार की तपस्या सान्यिक तपस्या कहलाती है।

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्। क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम्॥१८॥

सत्-वार---आदर, मान---ममान, पूजा--तथा पुजा, अर्थम्---के तिए,

क्रियते—िकया जाता है; तत्—वह; इह—इस संसार में; प्रोक्तम्—कहा जाता है; राजसम्—रजोगुणी; चलम्—चलायमान; अधुवम्—क्षणिक।

अनुवाद

जो तपस्या दंभपूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए राम्पन्न की जाती है, वह राजसी (रजोगुणी) कहलाती है। यह न तो रथायी होती है न शाश्वत।

### तात्पर्य

कभी-कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हों तथा उनरो सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुणी लोग अपने अधीनरथों रो पूजा करवाते हैं, और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के वहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं। वे कभी स्थायी नहीं होते।

## मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः। परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्॥१९॥

मूढ-पूर्ख; ग्राहेण-प्रयत्न से; आत्मन:-अपने ही; यत्-जो; पीडया-उत्पीडन द्वारा; क्रियते-की जाती है; तप:-तपस्या; परस्य-अन्यों को; उत्सादन-अर्थम्-विनाश करने के लिए; वा-अथवा; तत्-वह; तामराम्-तमोगुणी; उदाहृतम्-कही जाती है।

## अनुवाद

मूर्खतावश आत्म-उत्पीडन के लिए या अन्यों को विनाश करने या हानि पहुँचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है।

### तात्पर्य

मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टान्त हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएँ माँगी थीं, लेकिन अन्त में वह भगवान् द्वारा मारा गया। किसी असम्भव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है।

## दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्।।२०॥

दातच्यम्—देने योग्यः इति—इस प्रकारः यत्—जोः, दानम्—दानः दीयते—दिया जाता हैः, अनुपकारिणे—प्रत्युपकार की भावना के बिनाः, देशे—उचित स्थान में, काले---उचित समय मे, च---भी, पात्रे---उप्युक व्यक्ति को, च--तथा, तत्---बह, दानम्---दान, सास्विकम्----सतोगुणी, सास्विक, स्मृतम्---माना जाता है।

#### अनुवाद

जो दान कर्तेच्य समझकर, किसी प्रत्युपकार की आशा के विना, सार्वित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्त्विक माना जाता है।

#### तात्पर्यं

वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की सानुति है, जो आप्नात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचारपूर्ण दग से दान देने की सस्तृति नहीं है। आप्नात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान ग, सूर्य पा चन्द्रग्रहण के समय, मासान्त में या योग्य ब्रात्मण अथवा वैध्याव (भक्त) को, या मन्दिर में दान देने की सस्तुति है। बदले में किसी फ्रांतर की प्राप्ति को अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किये जाने चाहिए। कभी-कभी करुणावश निर्मन दान देने कीम्प (भाग) नहीं होता तो उससे आध्यासिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दी सस्तुति नहीं होता तो उससे आध्यासिक प्रगति नहीं होती।

यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुन।

दीयते च परिक्षिष्टं तहानं राजसं स्मृतम् ॥२१॥ यत्-जो, हु-लेकिन, प्रति-उपकार-अर्थम्-बदले में पारे के उद्येरण म फलम्-फल को, उद्दिश्य-प्रकृत करके, वा-अथवा, पुत्र —फिर, दीयते-

फलम्---फल को, उद्दिश्य---इब्का कर्क, वा---अथवा, पुन ---फिर, दीयते---दिया जाता है, च---भी, परिक्किप्टम्---पश्चाताप के साथ, तत्---उस, दानम्---दान को, राजसम्----जोगुणी, स्मृतम्---माना जाता है।

#### अनुवाद

किन्तु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्प कल की इच्छा से या अनिच्छापूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी (राजस) कहलाता है।

#### तात्पर्य

दान कभी स्वर्ग जाने के लिए किया जाता है, तो कभी अत्यन्त कष्ट से तथा कभी इस परचाताप के साथ कि "मैंनें इतना ज्यम इस तरह क्यों विना?" कभी-कभी अपने गुरुवर्नों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है। ऐसे दान रजोग्ण में दिये गये माने जाते हैं।

ऐसे अनेक दातच्य न्यास है जो उन सस्याओं को दान देते है जहाँ इंद्रियमों" का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे हान की सम्तित नहीं करते। नेवर

अध्याय १७

सात्त्विक दान की संस्तुति की गई है।

## अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्॥२२॥

अदेश—अशुद्ध स्थान; काले—तथा अशुद्ध समय में; यत्—जो; दानम्—दान; अपात्रेभ्य:—अयोग्य व्यक्तियों को; च—भी; दीयते—दिया जाता है; असत्-कृतग्—सम्मान के विना; अवज्ञातम्—समुचित ध्यान दिये विना; तत्—वह; तामसम्
तमोगुणी; उदाहतम्—कहा जाता है।

अनुवाद

तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है।

### तात्पर्य

यहाँ पर मद्यपान तथा द्यूतक्रीडा में व्यसनी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वान् इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि विना सम्मान तथा घ्यान दिये किसी उपयुक्त व्यक्ति को भी दान दिया जाय तो वह तामसी है।

## ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा।।२३।।

ॐ—परम का सूचक; तत्—वह; सत्—शाश्वत; इति—इस प्रकार; निर्देश:— संकेतन; ब्रह्मण:—ब्रह्म का; त्रि-विध:—तीन प्रकार का; स्मृत:—गाना जाता है; ब्राह्मणा:—ब्राह्मण लोग; तेन—उससे; वेदा:—वैदिक साहित्य; च--भी; विहिता:—प्रयुक्त; पुरा—आदिकाल में।

### अनुवाद

सृष्टि के आदिकाल से ॐ तत् सत् ये तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किये जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थीं।

### तात्पर्य

यह बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन-तीन भेद हैं—सात्विक, राजस तथा तामस। लेकिन चाहे ये उत्तम हों, मध्यम हो या निम्न हों, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किन्तु जन अध्याय १७

ये ब्रह्म—ॐ तर्र सर्व को लक्ष्य करके किये जाते है तो आध्यारिमक उनित के कराय बन जाते हैं। शाखों में भी ऐसे लक्ष्य का सकेत हुआ है। ॐ तर्र सर्व ये तीन शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान् के सुचक है। वैदिन मन्त्रों में ॐ शब्द सदैव सत्ता है।

जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नटी करता, उसे परव्रटा की प्राप्ति नहीं होती। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो ले, लेकिन उसे चामगति प्राप्त नहीं हो पाती। तात्पर्य यह कि दान, यन्न तथा तप को सतोगण में रहवार करना चाहिए। रजो या तमोगुण में सम्पन्न करने पर ये निश्चित रूप से निध्न कोटि के होंगे। ॐ तत् सत् शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है, उदाहरणार्थ, ॐ तदविष्णो । जब भी किसी वैदि। एत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है, तो उसके साथ अ जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ॐ इत्येतदृब्रहाणो नेदिप्र नाम (ऋग्वेद) प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत् त्वमिस (छान्दोग्य उपनिषद ६ ८ ७) दूसरे लक्ष्य का सूचक है। तथा सद एवं सौम्य (छान्दोग्य उपनिपद ६ २१), तुतीय लक्ष्य का सुचक है। ये तीनों मिलकर ॐ तत् रात् हो जाते है। आदिकारा में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किये तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान् को लक्षित किया था। अतएव शिष्य-गरम्परा द्वारा उसी सिद्धारा का पालन किया जाता रहा है। अत इस मन्त्र का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवरुगीता के अनुसार कोई भी कार्य उठ तत् सत् के लिए, अर्थात् भगवा। के लिए, किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों राज्य के हात तप, दान तथा यह सम्पन्न करता है, तो वह कृष्णभावनामृत म कार्य करता है। वृष्णभाजनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्य-वयन है, जिससे मुख्य भगवद्धाम वापरा जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता।

#### तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रिया । प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥

तस्मात्—अतएव, ॐ—ओम् से प्राप्तभ करके, इति—इस प्रकार, उदाहरय— मृचित करके, प्रज्ञ—यज्ञ, दान—दान, तप—तथा तप की, क्रिया—वियाएँ प्रवर्तनो—प्राप्त्म होती है, विधान-उक्ता—शासीय विधान के अनुसार, सत्ततम्— सदैव, ब्रह्म-वादिनाम्—अध्यात्मवादियों या योगियों ना।

#### अनुवाद

अत्तर्व योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारम्य सदैव ओम् से करते

### तात्पर्य

ॐ तद् विष्णोः परमं पदम् (ऋग्वेद १.२२.२०)। विष्णु के चरणकमल परम भक्ति के आश्रय हैं। भगवान् के लिए सम्पन्न हर एक क्रिया सारे कार्यक्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है।

# तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः।' दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्किक्षभिः॥२५॥

तत्—वह; इति—इस प्रकार; अनिभसन्धाय—िवना इच्छा किये; फलम्—फल; यज्ञ—यज्ञ; तपः—तथा तप की; क्रियाः—क्रियाएँ; दान—दान की; क्रियाः—क्रियाएँ; च—भी; विविधाः—विभिन्न; क्रियन्ते—की जाती हैं; मोक्षकाङ्क्षिभिः—मोक्ष चाहने वालों के द्वारा।

अनुवाद

मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किये बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को 'तत्' शब्द कह कर सम्पन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव-बन्धन से मुक्त होना है।

### तात्पर्य

आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान् के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किये जायँ, जो चरम प्राप्य है।

सद्धावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते।
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते॥२६॥
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते।
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते॥२७॥

सत्-भावे ब्रह्म के स्वभाव के अर्थ में; साधु-भावे भक्त के स्वभाव के अर्थ में; च भी; सत् सत् शब्द; इति इस प्रकार; एतत् यह; प्रयुज्यते प्रयुक्त किया जाता है; प्रशस्ते प्रामाणिक; कर्मणि कर्मों में; तथा भी; सत्-शब्दः सत् शब्द; पार्थ हे पृथापुत्र; युज्यते प्रयुक्त किया जाता है; यजे यज्ञ में; तपिस तपस्या में; दाने दान में; च भी; स्थितिः स्थिति; सत् ब्रह्म; इति इस प्रकार; च तथा; उच्यते उच्चारण किया जाता है; कर्म कार्य; च भी; एव निश्चय ही; तत् उस; अर्थायम् के लिए; सत् ब्रह्म; इति इस प्रकार; एव निश्चय ही; अभिधीयते कहा जाता है।

#### अनबाद

पाम सत्य भक्तिमय पज्न का लक्ष्य है, और उसे मत् शब्द से अमिहित किया जाता है। है पृथापुत्र दिसे यज्ञ का सम्मन्न कर्ता थी 'सत्' कहलाता है, उसी प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी, जो परामुक्त को प्रसन करने के तिस् सम्मन्न किये जाते हैं, 'सत्।' हैं।

#### तात्पर्य

प्रशस्ते कर्मीण अर्थात् "नियतं कर्तव्य" सूचित यरते है कि वैदिक गाहित्य में ऐसी कई क्रियाएँ है, जो गर्भाधान से लेकर गृत्यु तक सस्कार र रूप में है। ऐसे सस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते है। ऐसी सामी विपाओं के समय ॐ तत् सत उच्चमण करने की सस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। कृष्णभागामृत में कमें करा। राख है, और जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत के कार्यों के पति मचेष्ट ग्रहता है. वह साधु कहलाता है। श्रीमद्भागवत् में (३२५२५) वहा गया है कि भत्ता की सगति से अध्यातम विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सता पसडगात शब्द व्यवहृत हुए है। बिना सत्सग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण व गते समय ३४ तत् सत् शब्द। का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार यत्र करत समय ३४ तत् शा गा ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदअर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिविधित्व करने वाले किसी भी व्यक्ति का सूचक है, जिसमें भगतात के गन्दिर में भोता पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएँ या भगवा। के वश का प्रसार वरा वाला अन्य कोई कार्य भी सीम्मिलत है। इस तरह ३४ तत् रात् शब्द गमरत कार्यों को पूरा करने ने लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किये जाते है।

अश्रद्ध्या हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्य गो इह॥२८॥

अश्रद्धया—श्रद्धारिहत, हुतम्—यज्ञ में आहुति निया गया, दत्तम—प्रदत्त, तप—पराम्या, तप्तम्—सम्पत्र, कृतम्—किया गया, च—पी, वत्—जा, असत्—द्वा, इति—इस प्रकार, उच्चति—कहा जाता है, पार्थे—हे पृष्णुा, म—कभी नही, च—भी, तत्त्—वह, प्रेत्य—पर कर, न उ—न तो, इह—इस जीवन में!

#### अनुवाद

हे पार्ध! श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है, वह नश्वा है। वह 'असत्' कहलाता है, और इस जन्म तथा अगले जन्म—दोर्जो में ही—व्यर्थ जाता है।

## तात्पर्य

चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य गुत्सित हैं। प्रत्येक कार्य कृष्णभावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना इसका कोई फल नहीं मिल राकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धान्त का पालन किये बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि प्रारम्भ से किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्णभावनामृत को प्राप्त होकर कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है।

बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुनेर जैसे यक्षों की पृता के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिंग जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत को ग्रहण करता है, वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि ज्ञात है, किन्तु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्णभावनामृत ग्रहण करता है तो यह रार्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से स्एक्ट्रता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्त होती है, तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्णभावनामृत ग्रहण करे। इस सत्रहवें अध्याय का यही संदेश है।

इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता के सत्रहवें अध्याय ''श्रद्धा विभाग'' का भक्तिवेदाना तात्पर्य पूर्ण हुआ।

#### अध्याय अताग्र



## उपसंहार-संन्यास की सिन्द्रि

#### अर्जुन उवाच संन्यासस्य महावाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्। त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशिनिपुदन॥श॥

अर्जुन उवाच-अर्जुन ने कहा, संन्यासस्य-मन्यास (त्याप) वर, महासारी-ने बलशाली भुजाओ वाले, तत्त्वम्-सत्य वो, इच्छापि-चाहला हू, वेरितुम--जानना, त्यागस्य-त्याप (सऱ्यास) का, च-भी, ह्रपीकेश-हे इन्द्रियां 1 स्वामी, पृथक्-भिन्न रूप से, केशि-निपुदन-हे नेणी असुर से सत्ती।

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा हे महाबाहु! मैं त्याग का उद्देश जानने का इच्छुा, ह, और हे केशिनिपृदन, हे हुपीकेश! मैं त्यागमय जीवा (सन्यास आश्रम) का भी उद्देश्य जानना चाहता हैं।

#### तात्पर्य

वास्तव में भगवद्गीता सत्रह अच्यायों में ही समाप्त हो जाती है। अअसम् ।
अध्याय तो पूजिवेनित विषयों का पूक्त सक्षेप है। पत्नेक अच्याव में भागना
सत्त देकर कहते हैं कि भगवान् की सेवा ही जीन्य का ज्ञम ताहग है।
इसी विषय को इस अठारहर्षे अध्याव में ज्ञा ने पास्य पुग मार्ग प्र रूप
में सक्षेप में बताया गया है। प्रयम छड़ अच्यावों में भित्रयाग पर वत दिगा
गया—गीगिनामिं सर्वेषाम्. "समस्त गोगियों में से जो वागी अपने अन्ता
में संदेष मेरा चिन्तन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है।" अगते छह अच्यायों में मुत्रिय के छह अच्यायों में मुत्रिय के छह अच्यायों में स्वीत्र मेरा चिन्तन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है।" अगते छह अच्यायों में मुत्रित सेव मेरा चिन्तन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है।"

निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वा से युक्त होना चाहिए, जो ॐ तत् सत् शब्दों से प्रकट होता है. और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवद्गीता के तृतीय खण्ड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरमलक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यो तथा ब्रह्मगृत या वेदान्त-सूत्र का उद्धरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेणवादी वेदान्त सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जनाते हैं. लेकिन वास्तय में वेदान्त सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मसून के रचयिता (प्रणेता) साक्षात भगवान् हैं, और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन पन्द्रहवें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद्गीता में इसी की व्याख्या है।

जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में सम्पूर्ण विषयवस्तु की प्रस्तावना (सार) का वर्णन है, उसी प्रकार अठारहवें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग (वैराय) तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद्गीता के दो विषयों का स्पष्ट अन्तर जानने का इच्छुक है—ये हैं त्याग तथा संन्यारा। अत्तएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है।

इस श्लोक में परमेश्वर को सम्बोधित करने के लिए प्रयुक्त ह्रपीकेश तथा केशिनिषूदन—ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। ह्रषीकेश सगरत इन्द्रियों के स्वागी कृण्ण हैं जो हमें मानसिक शान्ति प्राप्त करने में सहायक वनते हैं। अर्जुन उनसे 'गर्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिम कर दें जिससे वह गण्याव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संगय हैं, और गे संगय अगुगें के समान होते हैं। अतएव वह कृष्ण को केशि-निष्ट्रन कहकर सम्नोधित करता है। केशी अत्यन्त दुर्जेय असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। अन अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का नध करें।

श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः॥२॥

श्रीभगवान् उवाच—भगवान् ने कहा; काम्यानाम्—काग्यकर्मो काः कर्माणाम्—कर्मो काः न्यासम्—त्यागः संन्यासम्—सन्यास आशगः कवयः—विद्वान जनः विदुः—जानते हैं: सर्व समस्तः; कर्म—कर्मो काः फल—फलः; त्यागम्—त्यागः कोः प्राहः—कहते हैं; त्यागम्—त्यागः विचक्षणाः—अनुभवी।

अनुवाद

भगवान् ने कहाः भौतिक इच्छा पर आधारित कार्यों के परित्याग को विद्यान लोग संन्यास त्याग कहते हैं, और समस्त कार्यों के फल त्याग को वुद्धिमान

EX4

त्याग कहते हैं।

#### तात्यर्थ

कर्गफल की आकाक्षा से किये गये कर्म का त्याग करता चाहिए। यही भगवदगीता का उपदेश है। लेकिन जिन कमों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले क्लोको से यह स्पष्ट हो जायगा। वैदिक्त साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ सम्पन्न करो की ओक विधियां का उद्धेख है। कुछ यज्ञ ऐसे है जो अच्छी सन्तान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किये जाते हैं, लेकिन जो यन इच्छाओं के वशीभूत हा, उनको बन्द करना चाहिए। परन्तु आच्यात्मिक ज्ञाा में उन्नति या हृदग की शद्धि के लिए किये जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है।

> त्याज्यं दोपचदित्येके कर्म प्राहर्मनीषिण.। यज्ञदानतप.कर्म न त्याज्यमिति चापरे।।३।।

त्याजम् त्याजनीय, दोष-वत्-दोष के समान, इति-इस प्रकार, एके-एक समूह के, कर्म-कर्म, प्राहु-कहते है, धनीपिण-महान विनाक, पश-यश, दान-दान, तप-तथा तपस्या का, कर्म-कार्य, न-कभी नहीं, त्याज्यम्-त्यागने चाहिए, इति-इस प्रकार, च--तथा, अगरे--अन्य।

#### अनुवाद

कुछ विद्वान घोषित काते हैं कि समस्त प्रकार के कर्गों को दोषपूर्ण समझ कर त्याग देना चाहिए। किन्तु अन्य विद्वान् मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मी को कभी नहीं त्यागना छाहिए।

#### तात्पर्य

वैदिक साहित्य मे ऐसे अनेक कर्म है, जिनके विषय में मतभेद है। उदाराणार्ध, यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशुहत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यांग नैदिक साहित्य मे पशु-चध की सस्तुति हुई हैं, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी-कभी यह में मारे गर्वे पशु को नवीन पशु-नीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को पाप्त हो जाता है। लेकिन इस सम्बन्ध में मनीपियों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशुहत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते है कि विशेष यज्ञ (बिलि) के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ-कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान् स्वय कर रहे है।

## निश्चयं श्रृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः॥४॥

निश्चयम्—निश्चय को; श्रृणु—सुनो; मे—मेरे; तत्र—वहाँ: त्यागे—त्याग के विषय में; भरत-सत्-तम्—हे भरतश्रेष्ठ; त्यागः—त्याग; हि—निश्चग ही; पुरुष-व्याप्र—हे मनुष्यों में सिंह; त्रि-विधः—तीन पकार के; सम्प्रकीर्तितः—मोषित किया जाता है।

अनुवाद

हे भरतश्रेष्ठ! अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल! शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है।

## तात्पर्य

यद्यपि त्याग के विषय में तीन प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष शिकृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं. जिसे अन्तिम माना जाना चाहिए। निस्सन्देह. सारे वेद भगवान् द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधि (नियम) हैं। यहाँ पर भगवान् साक्षान उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अन्तिम मान तेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि तीन गुणों के अनुसार त्याग भी तीन प्रकार के होते हैं।

## यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥५॥

यज्ञ—यज्ञ; दान—दान; तपः—तथा तप का; कर्प—कर्म: न—कभी नहीं: त्याज्यम्—त्यागने के योग्य; कार्यम्—करना चाहिए; एव—निश्चय ही; तत्—वह; यज्ञ:—यज्ञ; दानम्—दान; तपः—तप; च—भी; एव—निश्चय ही; पावनानि—शुद्ध करने वाले; मनीषिणाम्—महात्माओं के लिए भी।

## अनुवाद

यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कमी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य सम्पन्न करना चाहिए। निस्सन्देह यज्ञ. दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं।

### तात्पर्य

योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुग्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार (पवित्र कर्म) हैं। उदाहरणार्थ. विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। वह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक संन्यासी, जिसने अपना पारिवारिक सम्बन्ध त्याग कर संन्यास प्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान् कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग न करे।

विवाह यज्ञ मानव मन को सपिमत करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रपति के लिए वह ज्ञान्त कन सके। सन्यासी को चाहिए कि इस निवार यज्ञ की सस्तुति अधिकाश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासिया वो चारिए वि रिगा वा सप न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है नि जा व्यक्ति अभी जीता की निन्म अवस्थाओं मे है, अर्थात् जो तरुण है, यह विवार यज्ञ म गली न स्वीकार करे। सारे यज्ञ प्रपोश्च की पासि के लिए है। आज्ञ कि किस के स्वा के स्व प्रपोश्च की पासि के लिए है। आज्ञ कि किस के स्व प्रपोश्च के सिंप है। अज्ञ की मनता अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इमी पकार दान दृदय की शुद्धि (सस्कार) के लिए है। यदि दान सुगान को दिया जाता है ता इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैता नि पहले वर्णा किया जा चुका है।

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमग्।।६॥
एतानि—ये सब, अपि—निश्चय ही, तु—लेकिन, कर्माणि—कार्य, सङ्गम्—
सगति को, त्यक्त्या—स्यागकर, कलानि—कर्तो को, च—भी, कर्तव्यानि—
कर्तव्यो को, इति—इस क्रकार, मे—मेग्र, पार्थ—हे पृथगुत्र, निश्चितम्—िगिरिवत,
मतम—मत् उतामम—अग्व।

अनुवाद

इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसित या फल की आशा के विना सम्पर करना चाहिए। हे पृथापुत्र १ इन्हें वर्राज्य मानकर सम्पर किमा जाना चाहिए। यही मेरा अन्तिम निर्णय है।

तात्पर्यं

यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने बाले हैं, लेकिन गुष्य को ऐसे कार्यों से निरां फल की इच्छा नहीं काली चाहिए। दूसरे शब्दा ग बीवा म जिता सा यज्ञ भौतिक उजीत के लिए हैं, उजका परित्याग गामा नार्गाहण लेकिन वि यज्ञों से मुख्य का अस्तित्व शुद्ध हों, और जो आध्यात्मित्र स्ता तक उठा? वार्त हों, उनकों कभी बन्द नहीं करना चाहिए। जिस गिमी वस्सु से कृष्णभावनामृत तक पहुँचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देनी चाहिए। श्रीमद्मागवाद में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवन्भित का लाभ हो उस स्वीका चर्मा चाहिए। यही एम्में की सर्वोच्च कक्षीटी है। भगवन्भति करने म सहस्वक हों। यज्ञ या दान का स्थीवार करना चाहिए जो पगवन्भति करने म सहस्वक हों।

> नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। मोहात्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तित ॥७॥

नियतस्य—नियत, निर्दिष्ट (कार्य) का; तु—लेकिन; संन्यास:—संन्यास, त्याग; कर्मण:—कर्मों का; न—कभी नहीं; उपपद्यते—योग्य होता है; मोहात्—गोहवश; तस्य—उसका; परित्याग—त्याग होना; तामस:—तमोगुणी; परिकीर्तितः—गोपित किया जाता है।

अनुवाद

निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मी का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है।

### तात्पर्य

जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है, उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान् के लिए भोजन बनाना, भगवान् को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि संन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं ननाना चाहिए। लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार संन्यासी अपने भक्त शिष्य से, कृष्णभावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए, विवाह यज्ञ सम्पन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है, तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है।

## दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्केशभयात्त्यजेत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्॥८॥

दुःखम् दुखी; इति इस प्रकार; एव निश्चय ही; यत् जो; कर्म कार्य; काय शरीर के लिए; क्रेश कष्ट; भयात् भग से; त्यजेत् त्याग देता है; सः वह; कृत्वा करके; राजसम् खोगुण में; त्यागम् त्याग; न नहीं; एव निश्चय ही; त्याग त्याग; फलम् फल को; लभेत् प्राप्त करता है।

अनुवाद

जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझ करके या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्चफल प्राप्त नहीं होता।

### तात्पर्य

जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बन्द नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाये धन को कृष्णभावनामृत में लगाता है,या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्णभावनागृत को अग्रसर करता है, तो उमे चाहिए हि रह उन्हें अ वर या यह सीचकर कि ऐसे कार्य काष्ट्रपद है, सागे नहीं। ऐगा त्याग गंजधी रोता है। राजपी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि काई व्यक्ति उन्हें भाव से कर्म त्याग करता है, तो उमे त्याग का गल नभी हीं मिल पाता।

#### कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्त्विको गत ॥९॥

कार्यम् कलीय, इति इस प्रकार, एव निरमन्देर, यत् जो, कर्मा वर्ग नियतम् निर्देष्ट, क्रियते किया जाता है, अर्जुन हे अर्जुन, सङ्गम् गाति, सग, त्यक्त्या न्दाग कर, फलम् फल, च गी, एव निराग ही, स चा, त्याग न्दाग, सात्त्विक सात्विक, सत्तेगुणी, मतः मोर मत सा

अनुवाद है अर्जुन । जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर करता है, और समस्त भौतिक समति तथा फल की आसिक को त्याग देता है, तो उसका त्याग साचिक कहलाता है।

#### सात्पर्य

नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य वो फल वे पाँत अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत में एक्कर काराया। य कार्य करता है वह न तो कारावाने के कार्य से अपने को जोडता है न हो वारावाने वे भीमारा से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। भीर जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है, तो वह दिव्य स्तर पर स्थित होता है।

### न द्वेष्ट्रयकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेथावी छिन्नसंशय ॥१०॥

न—नहीं, द्वेष्टि—पृणा करता है, अकुशलम्—अशुध, कर्म—नर्ग कुरारो —शुध मे, न—न तो, अनुषज्जवे—आसक होता है, रमार्गी—त्याणी, सरव—गतोगुण मे, समाबिष्ट—लीन, मेथाबी—बुद्धिमान, छित्र—कानवर, संशय —समस्त मशय या संदेह।

#### अनुवाद

सतोराण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कार्य से पृणा काता है, न शुभकार्य से लिप्त होता है, कर्म के त्रिषय में कोई सराय नहीं स्वता।

## तात्पर्य

कृष्णभावनागावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से पृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर, विना डरे, अपना कर्तिन्य करता है। ऐसे न्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने नर्गो में संशगरहित मानना चाहिए।

## न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्गाण्यशेपतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते॥११॥

न—कभी नहीं; हि—निश्चय ही; देह-भृता—देहमारी द्वारा; शक्यम्—राम्भन है: त्यक्तुम्—त्यागने के लिए; कर्माणि—कर्म: अशेषतः—पूर्णतया: यः—जो: तु—लेकिन: कर्म—कर्म के; फल—फल का; त्यागी—त्याग करने वाला; सः—वह; त्यागी—त्यागी; इति—इस प्रकार: अभिधीयते—कहलाना है।

अनुवाद

निस्सन्देह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए सगस्त कर्मी का पित्याग कर पाना असम्भव है। लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है. वह वास्तव में त्यागी कहलाता है।

### तात्पर्य

भगवद्गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है, और कर्मफलों को भोगता नहीं, जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, नहीं वास्तविक त्यागी है। कृष्णभावनामृत अन्तर्राष्ट्रीय संघ में अनेक सदस्य हैं, जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं. और वे जो कुछ कमाते हैं, उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में संन्याती हैं और वे संन्यास आश्रम में स्थित होते हैं। यहाँ गष्ट रूप से वताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और निवस प्रयोजन के लिए किया जाय।

## अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलग्। भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्॥१२॥

अनिष्टम्—तरक ले जाने वाले; इष्टम्—स्वर्ग ले जाने वाले; मिश्रम्—िगिशितः; च—तथा; त्रि-विधम्—तीन प्रकार; कर्मणः—कर्ग ताः फलग्—फलः; भविति—होता है; अत्यागिनाम्—त्याग न करने वालों को; प्रेत्य—गरने के बादः न—नहीं: गु—लेकिन; संन्यासिनाम्—संन्यासी के लिए; क्रचित्त—किसी सगग, कभी।

#### अनुवाद

जो त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छिन (इप्ट), जीनिच्छत (अनिष्ट) तथा मिश्रित—से तीन प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बार मिलते हैं। लेकिन जो सन्यास आश्रम में हैं, उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भौगा। पड़ता।

#### तात्पर्य

जो कृष्णभावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने सम्बच्च वो जाते हुए वर्ग करता है, वह सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे गृत्यु के पश्चात् अपने वर्गफत। का सुख-दुर्प नहीं भोगना पडता।

#### पञ्चीतानि महबाहो कारणानि निगोध गे। साख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्माणाग्।।१३॥

पञ्च-पाँच, एतानिः—ये, महा-बाहो—हे महाबाहु, कारणाि—कारण, िाबोध— जानो, मे—मुझमे साङ्ख्ये—वेदान्त में, कृत-अनो—िप्पर्य रूप में, पोक्तानि— कहा गया, सिद्धये—सिद्धि के लिए, सर्यः—समस्य, कर्मणाम्—कर्मो का।

#### अनुवाद

है महाबाहु अर्जुन । बेदान्त के अनुसार सगस्त कर्म की पूर्ति व लिए पाँच कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुत्तो।

#### तात्पर्यं

यहाँ पर प्रशा पूछा जा सकता है कि चूकि पत्नेग कर्म ना नुछ । नुछ फला होता है, तो फिर यह कैसे मम्भव है नि नृष्णभावनाम्य व्यांत गी कर्म के फलों का सुख-दुख नहीं भोगना पहता? भगवान् वदान दर्शा गा उदाहरण पर दिखाने के लिए देते है कि यह निस पवार सम्भन है। वे वस्ते है कि समस्त कर्मों के पाँच कारण होते है। अताण किमी कर्म में सारलाता ने लिए हा पाजो वारणों पर विचार करना लोगा। माल्य ना अर्थ है ज्ञा। वना वृन्त, और वेदान अग्रणी आवार्यों द्वार पतिनृत ज्ञा ना नरार वृन्न है।। यहाँ तक कि शकर भी वेदानसूच को इसी रूप में स्तीकार वनते है। अताए। ऐसे शाह की राम ग्रहण करनी चाहिए।

चरम नियत्रण परणातमा में निहित है। जैसानि भगज्यपीता म कहा गया है—सर्वस्य चार हिंद सिजिविट —ये प्रत्येक व्यक्ति हो उसके पूर्वकर्मों का स्माण करा कर विसी न किसी कार्य में प्रवृत करते रहते है। और जो वृष्णभारागायित कर्म अन्तर्यामी भगवानु के निर्देशानुसार किये जाते हैं उनका फल न ता इस जीवन म. न ही मृत्य के परचात मिलता है।

अध्याय १८

## अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्। विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्॥१४॥

अधिष्ठानम्—स्थानः; तथा—औरः; कर्ता—करने वालाः; करणम्—अवयवः, उपकरण यन्त्र (इन्द्रियाँ)ः; च—तथाः; पृथक्-विधम्—विभिन्न प्रकार केः; विविधाः—नाः। प्रकार केः; च—तथाः; पृथक्—पृथक् पृथक्ः; चेष्टाः—प्रयासः; दैवम्—परगात्माः; च—भीः; एव—निश्चय हीः; अत्र—यहाँः, पञ्चमम्—पाँचवा।

अनुवाद

कर्म का स्थान (शरीर), कर्ता, विभिन्न इन्द्रियाँ, अनेक प्रकार की चेष्टाएँ तथा परमात्मा—ये पाँच कर्म के कारण हैं।

### तात्पर्य

अधिष्ठानम् शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कार्य करता है, जिससे कर्मफल होता है। अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही जाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एष हि दृष्टा म्रष्टा (प्रश्न उपनिषद् ४.९)। वेदान्तसूत्र में भी जोऽतएव (२.३.१८) तथा कर्ता शासार्धवत्त्वात् (२.३.३३) श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म का उपकरण इन्द्रिगाँ हैं. और आत्मा इन्हीं इन्द्रियों के द्वारा कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है। लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परभेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अन्तर्यामी परमात्मा के निर्देश के अन्तर्गत वृज्णभावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बँधता नहीं। जो पूर्ण कृष्णभावनामय हैं, वे अन्ततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा, परमात्मा, भगवान पर निर्भर है।

## शरीरवाङ्गनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः। न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः॥१५॥

शरीर—शरीर से; वाक्—वाणी से; मनोभि:—तथा मन से; यत्—जो; कर्म—कर्म; प्रारभते—प्रारम्भ होता है; नरः—व्यक्ति; न्याय्यम्—उत्तित न्यायपूर्ण; वा—अथवा; विपरीतम्—(न्याय)विरुद्ध; वा—अथवा; पञ्च—पाँच; एते—थे सब: तस्य—उसके: हेतवः—कारण।

अनुवाद

मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी सही या अनुचित कर्म

#### करता है, वह इन पाँच कारणों के फलस्वरूप होता है।

#### नात्पर्य

इस रलोक में न्याय (सही) तथा विषयीत (अनुविव) शब्द आरयन्त महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्तों में निर्विद्य निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुविव कार्य में शासीय आदेशों की अव्यदेलना की जाती है। किन्तु जो भी वर्ग किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए इन पाँच कारणों की आवश्यकता पड़ाी है।

#### तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः। पश्यत्यकृतवृद्धित्वाञ्च स पश्यति दुर्मतिः॥१६॥

तत्र—वहाँ, एवम्—इरा प्रकार, सिता—होका, कर्तारम्—कर्ता, आरमानम्—स्वय का, केवलम्—केवल, तु—लेकिन, य—जो, पश्यति—देखता है, अकृत-युद्धित्वात्—कुतुद्धि के कारण, न—कभी नहीं, स—वह, पश्यति—देखता है, युमीत—मूर्खं।

#### अनुवाद

अतएव जो इन पाँचों कारणों को न मान घर अपने आपको ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, और धस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता।

#### तात्पर्यं

मूर्णं व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमातमा उसके भन्तर में गित्र रूप में बेठा है, और उसके कभौं का सचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इन्द्रियों भौतिक कारण है, लेकिन अनितम (मुख्य) कारण तो स्वय भगवा। है। अतर्थ मनुष्य को चाहिए कि केवल चार भौतिक कारणो को ही । देरो, अपितु परम सदाम कारण को भी देखे। जो परमेन्वर को नहीं देखता वर अपने आपको ही कर्ता मानता है।

#### यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते। हत्वापि स इमाँछोकात्र हन्ति न निबध्यते॥१७॥

पस्य--जिसके, न--नहीं, अहड्कृत--पिय्या अहकार का, भाव--स्वभाव, सुद्धि--चुदिः, पस्य--जिसकी, न--कभी नही, लिप्यते--आसक होती है, हत्या--मारकर, अपि--भी, स्र--वह, इमान्--इस, लोकान्--सासा को, न--कभी नहीं, इन्ति--भारता है, न--कभी नदी, निवष्यते--चढ़ होता है। अनुवाद

जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बँधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। न ही वह अपने कर्मों से बँधा होता है।

## तात्पर्य

इस श्लोक में भगवान् अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अगने भीतर तथा वाहर परम (परमात्मा के) निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? तेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाण तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता ना कृष्णभावनागृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्णभावनागृत वश परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह करता हुआ भी वध नहीं करता। न ही वह कभी ऐसे फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी रंनापित की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दण्डित नहीं किया जाता। तेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से ऐसा कर दे, तो न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है।

## ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः॥१८॥

ज्ञानम् ज्ञान; ज्ञेयम् ज्ञान का लक्ष्य (जानने योग्य); परिज्ञाता जानने वाला; त्रि-विधा तीन प्रकार के; कर्म कर्म की; चोदना प्रेरणा (अनुपेरणा); करणम् इन्द्रियाँ; कर्म कर्म; कर्ता कर्ता; इति इस प्रकार; त्रि-विधः तीन प्रकार के; कर्म कर्म के; सङ्ग्रहः संग्रह, संचय।

अनुवाद

ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता—ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारक हैं। इन्द्रियाँ (करण), कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं।

### तात्पर्य

दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएँ हैं—ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण (करण), स्वयं कर्म तथा कर्ता—ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किये गये किसी कर्म में ये ही तत्त्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले

EUU

होता है। किसी कर्म क समस्त अवययों को कर्म मगर कहा जाता है। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणमेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१९॥

ज्ञानम्—ज्ञान, कर्म-कर्म, च-भी, कर्ता-कर्ता, च-भी, त्रिधा-ती। प्रकार का, एव-निरचय ही, गुण-भेदत-प्रवृति के निभन्न गुणों के आसार, प्रोच्यते—कहे जाते है, गुण-सङ्ख्याने—विभिन्न गुणा के रूप की, यथा-वत्— जिस रूप मे है उसी म, श्रृण-मुनो, तानि-- उा सना को, अपि-- भी।

अनुषाद

प्रकृति के तीन गुर्णा के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन-तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो।

#### तात्पर्ध

चोदहवे अध्याय में प्रकृति के तीन गुणा का विस्तार से वर्णा ११ चुना है। उस अध्याम में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजागुण भौतिवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का पेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बन्धनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। वहाँ तक कि सत्तेगुण म भी मनुष्य बद्ध रहता है। सत्रहवें अध्याय मे विभिन पनार क मनुष्यों द्वारा विभिन गुणों म रहकर की जाने बाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवा। कहते है कि वै विभिन्न प्रकार के ज्ञान. कर्ता तथा कर्म के विषय में तीनों गुणों के अनुसार बताना चारते है।

> सर्वभूतेषु येनैकं भावगव्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्॥२०॥

सर्व-भूतेषु-समस्त जीवो म, थेन--जिससे, एकम-एक, भाधम्-म्थिति, अञ्ययम्—अविनाशी, ईक्षते—देखता है, अविभक्तम्—अविभाजित, विभक्तेपु-अनन्त विभागों में बैटे हुए मे, सत्—उस. ज्ञानम्—ज्ञान का, विद्धि—जानो, सान्त्रिकम् सतोगुणी।

अनुवाद

जिस ज्ञान से अनन्त रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अतिभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुग सात्त्विक जानो।

## तात्पर्य

जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु-पक्षी हो या पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे साित्वक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मी के अनुसार उनके शरीर भिन्न-भिन्न हैं। जैसािक सातवें अध्याय में वर्णन हुआ है, प्रत्येक शरीर में जीवनी शिक्त की अभिव्यक्ति परमेश्वर की पराप्रकृति के कारण होती है। उस एक पराप्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना साित्वक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूँकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के गौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निसकार ज्ञान आत्म-साक्षात्कार का एक पहलू है।

## पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्। . वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्॥२१॥

पृथकत्वेन—विभाजन के कारण; तु—लेकिन; यत्—जो; ज्ञानम्—ज्ञान; नाना-भावान्—अनेक प्रकार की अवस्थाओं को; पृथक्-विधान—विभिन्न; वेत्ति— जानता है; सर्वेषु—समस्त; भूतेषु—जीवों में; तत्—उस; ज्ञानम्—ज्ञान को: विद्धि—जानो; राजसम्—राजसी।

अनुवाद

जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शारीरों में भिन्न-भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो।

### तात्पर्य

यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है, और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो पाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है, अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक् आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है, और शरीर के परे कोई पृथक् आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना नश्वर है। या यह कि पृथक आत्माएँ नहीं होतीं; एक सर्वव्यापी आत्मा है, जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएँ रजोगुण से उत्पन्न हैं।

#### यतु कृत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्। अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहतम्॥२२॥

यत्—जो; तु—लेकिन; कृतस्वत्—पूर्णं रूपं में, एकम्मिन्—एक, कार्यं—कार्यं में, सक्तम्—आसक्, अहैतुकस्—बिना हेतु के, अतस्य-अर्थ-वत्—वास्तरिकता के ज्ञान से रहित, अल्पम्—अति तुच्छ, च—तमा, तत्—वह, तामागम्—

तमोगुणी, उदाहतम—कहा जाता है।

अनुवाद और यह ज्ञान, जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो आंत तुच्छ है सब कुछ बान कर सत्य को जाने बिवा, उसमें लिए रहता है गामसी कहा जाता है।

तुच्छ है सम्ब कुछ मान कर सत्य को जान विद्या, उसमें लिए रहता है सामसी कहा जाना है। सास्यर्थ

सामान्य म्पुष्य का 'ज्ञान' सदैव अधकार या अज्ञाग से आच्छन रहता है, क्योंकि प्रत्येक बद्धजीय तमोगुण मे शे उत्पन्न हाता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से

क्योंकि प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण में शे उत्पन्न हाता है। जो व्यक्ति प्रमाणी से मा शासीम आदेशों के माध्यम से न्नान अर्जित नहीं करता, उपका न्नाग गंधिर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुभार कार्य करने की विन्ता

नहीं रहती। उगके लिए धन ही ईरवर है, और ज्ञान का अर्थ शारीगिन आगरगाताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई सम्बाध नहीं होता। या यहुत वुच्च पशुओं के ज्ञान यथा खाने, सीने, रक्षा करने तथा मैथून करों का ज्ञान

जैसा है। ऐसे ज्ञान को वहाँ पर तमोगुण से उत्पा कराया गया है। दूरारे शब्दों में, इस शरीर में परे आस्ता मम्बन्धी ज्ञा शालिक ज्ञान करलाग है। जिम ज्ञान से लोकिक तर्क तथा चिन्तन (मनाधर्म) द्वारा गना पकार के गिद्धारा

तथा बाद जन्म से वह राजसी है, और शरीर का मुखमय बनाये रखा यान ज्ञान को ताममी कहा जाता है। निसर्त सङ्गरहितमरागद्वेषत. कृतम्।

ानवतः सङ्गराहतभरागद्वधतः कृतम्। अफलप्रेप्सुना कर्मं यत्तत्सान्विकगुच्यते॥२३॥

नियतम्—नियमित, सङ्ग-सङ्गतम्—आसिक रित्त असाय-द्वेयतः—गण हय म रित, कृतम्—किया गया, अफल-प्रेप्सृता—कत नी इच्छा स रित्त बाल के द्वारा, कर्म-कर्म, यत्—जो, तत्—वह, सास्विकगु—सतोगुणी, उच्यते—कहा

जाता है।

अनुवाद जो कर्म नियमित हैं, और जो आसकि, राग या द्वेण से सिंत कर्गफल की चाह के बिना किया जाता है, वह स्वस्थिक कहलाता है।

### तात्पर्ध

विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शासों में संस्तुत नियमित कर्म, जो निष्काम भाव से आत्मतृप्ति के बिना परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कृष्णभावनामृत में किये जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं।

## यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः। क्रियते बहुलायासं तद्राजसगुदाहृतम्॥२४॥

यत् जो; तु लेकिन; काम-ईप्सुना—फल की उच्छा रखने वाले के द्रागः; कर्म कर्म; स-अहङ्कारेण अहंकारसिंहत; वा अथवा; पुनः फिर; क्रियती किया जाता है; बहुल-आयासम् कठिन परिश्रम से; तत् वह; राजसम् गजरी।: उदाहृतम् कहा जाता है।

### अनुवाद

लेकिन जो कार्य किसी की इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयासपूर्निक एवं मिध्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी (राजस) कहा जाता है।

## अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्। मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामरामुच्यते॥२५॥

अनुबन्धनम् भावी बन्धन का; क्षयम् विनाशः हिंसाम् तथा अन्यों को काष्टः; अनपेक्ष्य परिणाम पर विचार किये बिनाः च भीः पीरुषण् सामर्था कोः मोहात् मोह सेः आरभ्यते प्रारम्भ किया जाता हैः कर्म कर्मः यत् नोः तत् वहः तामसम् तामसीः उच्यते कहा जाता है।

### अनुवाद

जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, तथा भावी बन्धन की परवाह किये विना, या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुँचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है।

### तात्पर्य

मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को परमेश्वर के दृतों को, जिन्हें गमदृत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है क्योंकि इससे शासीय आदेशों का विनाश होता है। यह हिंसा पर आधारित होता है, और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है। यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है।

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वित ।

कर्ता, सान्त्विक सतोगुणी, उच्यते करा जाता है।

सिद्ध्यसिद्ध्योनिर्विकार. कर्ता सान्तिक उच्चते ॥२६॥ पुक्त-सङ्ग —गोर भोतिक ससर्ग से मुक्त, अन्तम् गार्थ —किया भएतर ग् रहित, पृक्ति—गकल्प, उत्सार—तथा उत्साह सहित गगिनत —गोण, तिर्विद्ध मिद्धि, असिद्धयो —तथा विफलता में, निर्विकार —िंगा परिवर्ता के, कर्ता-

जोड़वाद जो व्यक्ति भीतिक गुणों के संसमें के किया अहंवतराहेत, संकला सथा उत्साहपूर्वक अपना कमें करता है, और राफरावा अथवा असफलाता म अविचित्तित रहता है वह साचिक कर्ता कहलाता है।

#### तात्पर्ध

कृष्णभावनागय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणो से अतीत लक्षा है। उस अगने वो सोंपे गये गरिणाम की कोई आकाक्षा नहीं रहती नगोंकि वह मिध्या भहरता तथा यमड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण तो तक वह सदैर वहगात से पूर्ण रहता है। उसे कहा के कोई निक्त ति शिती, वह सदैव उत्पादग्रंग रहता है। वह ममहत्वा या विफराता की गरनाह तो वस्ता वह गुन्त मुन्न मे समभाव रहता है। एसा कर्ता साच्यिक है।

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लृब्धो हिंसात्मकोऽशुचि । हर्पशोकान्त्रितः कर्ता राजसः परिकीरित ॥२७॥ रागी-अरागिका आसकः, कर्म-फल-कर्म कं पत्त की, प्रेरसु-उन्हान नात राग करा-जानवी दिया-आराग्रह नारेत रेशील अगुचि -अर्था।

रागी—अलागिकः आसक्त, कर्म-फल--कर्म कं पत की, प्रेग्सु--क्न्य नगर हुए, लुक्य--लालची, हिसा-आत्मक--सदेव ईंशील्, अशृचि --अगि ४ हुप-शोक-अन्वित--टर्प तथा शोक से युक्त, क्यां--्रिमा नर्गा सकाम स्कोगुणी, प्रकीतित --पोधित किया जाता है।

अनुवाद जो कर्ता कर्म तथा कर्म-फल के प्रति आसक्त होकर फला क्त भीग करना चाहता है, तथा जो लोमी, सर्देव ईप्पॉल्, अपविन और दूस-द्सव से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है।

### सारपर्य

मनुष्य सदैव निसी कार्य के प्रति या फल के पति इस्रांलए अर्जाधक आसत रहता है, क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, पर-वार, पत्ती तथा पुत्र, के प्रति अत्योधा अनुस्क होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठते ती आकृत्य गरी एवस्स

Troum from the section of the section of

वह अत्यन्त लोभी होता है और सोचता है उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है और कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इन्द्रियतृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अताएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है, और वह इसकी चिन्ता नहीं करता कि उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफला हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। खोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है।

## अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः। विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते।।२८॥

अयुक्त:—शास्त्रों के आदेशों को न मानने वाला; प्राकृत:—भौतिकवादी; स्तब्ध:—हठी; शठ:—कपटी; नैष्कृतिक:—अन्यों का अपमान करने में पटु; अलस:—आलसी; विषादी—खिन्न; दीर्घ-सूत्री—ऊँग-ऊँघ कर काम करने नाला, देर लगाने वाला; च-भी; कर्ता—कर्ता; तामस:—तमोगुणी; उच्यते—कृहलाता है।

अनुवाद

जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है. जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपगान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में गीर्घसूत्री है, वह तगोगुणी कहलाता है

### तात्पर्य

शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कीन सा काम करना नाहिए तैर कीन नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करने उन्हरणीय कार्य करते हैं, भौतिकवादी कहलाते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतया कपटी (धूर्त) तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अवन्त आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तस्फ रख देते हैं। अतएव वे खिन रहते हैं। जो नम एक घंटे में हो सकता है, उसे वे वर्षी तक मसीटरो जाते हैं—वे दीधमूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं।

बुद्धर्भेदं धृतेश्चैव गुणतिस्त्रविधं शृणु। प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्तवेन धनञ्जय॥२९॥

बुद्धः-बुद्धि का; भेदम्-अन्तर; धृते:-धैर्य का; च-भी; एव-निश्चग ही;

अध्याय १८ उपसंहार—संन्यास की सिन्धि ६६१

मुणत—-मुणों के हाय, त्रि-विधम्—तीन प्रकार ने, शृषु-सुनो, प्रोच्यमानम्— जैसा मेरे हाय कहा गया, अशेषेण—विस्तार से, पृथवत्वेन—िगन प्रवार से, धनहाय—हे सम्पत्ति के विजेता।

अनुवाद हे धनअप । अस नाम सनो कार्येकि में नार्वे निकास से विभिन्न एकए सी

हे धनञ्जय! अब तुम सुनी क्योंकि मैं तुम्हें विस्तार से विभिन्न प्रकार की तुद्धि तथा धृति के विषय में प्रकृति के तीनों पृणों के अनुसार विस्तार से बताऊँगा।

त्तात्वर्य ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुर्णों के अनुसार ती।-तीन पृथक्

विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्तों की बुद्धि तथा उसके गकरण (धैर्म) के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये।

प्रवृक्षि च ानवृक्षि च कार्याकाय भयाभय। बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थः सास्त्रिक्षी।।३०॥ प्रवृत्तिम्—कर्मको, च—भी, निवृत्तिम्—अकर्मको, च—तथा, कार्य—करणीय,

प्रवृत्तिम्—कर्म कां, घ—भी, निवृत्तिम्—अकम् कां, च—न्वम्, कार्य—करणीत्, अकार्ये—तथा अकरणीय में, भय—भय, अभये—तथा निडाता में, बन्धनम्— कन्पन, मोक्षम्—मोछ, च—तथा, या—जो, वेत्ति—जानता है, सास्विपी— सतीगुणी।

अनुवाद हे पृथापुत्र । वह युद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जारता है कि क्या करणीय है, और क्या नहीं है, किससे डाना चाहिए, और फिरासे

नहीं, क्या बाँधने बाला है, और क्या मुक्ति देने याला है।

तात्वर्ष
शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को प्रवृत्ति वहते है, जिन कार्यों वा इग ताह निर्देश नहीं होता वे नहीं किये जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देश।

सार्था के निदर्भातुसार कम करन करने का प्रमुख पहल है, लग नाया पा रा तरह निर्देश तही होता वे नहीं किये जाने चाहिए। जो व्यक्ति शासों के निर्देश को नहीं जानता, वह कमीं तथा उनकी प्रतिक्रिया बन्धन से वैंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे चुरे का भेद बताती है, वह साल्यिनी है।

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च। अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥३९॥

यया—जिसके द्वारा, धर्मम्—धर्म को, अर्धमम्—अपर्म को, च—तथा, कार्यम्—करणीय, च—भी, अकार्यम्—अकरणीय, एव—निरुत्य ही, च—भी, अर्थ्या-वत्—अपूरे हम से, प्रजानांति—जानती है, बुद्धि—चुद्धि, सा—यर, पार्थ—हे पृथापुत्र; राजसी—रजोगुणी।

अनुवाद

हे पृथापुत्र! जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है।

## अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥३२॥

अधर्मम्—अधर्म को; धर्मम्—धर्म; इति—इस प्रकार; या—जो; मन्यते—सोचती है; तमसा—भम से; आवृता—आच्छादित, ग्रस्त; सर्व-अर्थान्—सारी नस्तुओं को: विपरीतान्—उल्टी दिशा में; च—भी; बुद्धिः—गुद्धि; सा—वह; पार्थ—हें पृथापुत्र; तामसी—तमोगुण से युक्त।

अनुवाद

जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म. और धर्म को अधर्म मानती है, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है. हे पार्थ! वह तामसी है।

### तात्पर्य

तामसी बुद्धि सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मी को स्वीकारती है, जो वास्तव में धर्म नहीं हैं और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। व सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी गृद्धि तामसी होती है।

## धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः। योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी॥३३॥

धृत्या संकल्प, धैर्य द्वारा; यया जिससे; धारयते भारण करता है; मनः मन को; प्राण प्राण; इन्द्रिय तथा इन्द्रियों के; क्रियाः कार्यकलापों को; योगेन योगाभ्यास द्वारा; अव्यभिचारिण्या तोड़े बिना, निरन्तर; धृतिः धैर्यः सा वह; पार्थ हे गृथापुत्र; सान्त्विकी सात्त्विक।

अनुवाद

हे पृथापुत्र! जो धारणा अदम्य है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इन्द्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्त्विक है।

#### तात्पर्य

योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मा, प्राण तथा इन्दिश को परमात्मा में एकाग्र करके, दृढतापूर्वक उनमें श्वित रहता है, वही कृष्णशाया। में तत्पर होता है। ऐसी पूर्ति साचिक होती है। अन्यमियारिष्या शब्द अल्लान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुचित करता है कि कृष्णशायागृत में तत्पर भृग्ग कभी किसी दसरे कार्य ह्या विचलित नहीं होता।

यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या धारवतेऽर्जुन। प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी॥३४॥

यग्रा—जिससे, तु—लेकिन, धर्मे—धार्मिकता, काम—डिन्न्यवृत्ता, अध्येन्—चर्मा आर्थिकता के विकास को, धृत्या—सकत्य या धैर्य से, धारायते—धारण काता है, अर्जुन—हे अर्जुन, प्रसङ्गन—आसिक के काण, फल-आकाङ्क्षी—गर्मफल की इच्छा करने वाला, धृति—सकत्य या धैर्य, सा—वह, पार्थ—हे पृशापुत्र , राजसी—जोगणी।

#### अनुवाद लेकिन हे अर्जुन क्रिस धृति से मनुष्य धर्ग, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है।

तात्पर्य जो व्यक्ति धर्म या अर्थ में कर्मफर्लों का सदेउ शाकायी होता है, जिसरी

जा ब्याक्त घर्य या आध्य म कम्मकला का सदन जावनावा हाता है, जिसार एकमात्र इच्छा इन्द्रियतृप्ति होती है तथा जिसका गा जीवन तथा इन्द्रियाँ इस पकार सलग्न रहती है वह रजीगुणी होता है।

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च।

न विमुद्धति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी।।३५।।

यया—जिससे, स्वप्नम्—स्वप्न, भ्रथम्—भय, शोकम्—शाक, विपादम्— विषाद, खित्रता, मदम्—मीह को, एव—निश्चय ही, च—भी, न—कभी गर्हा, विमुश्चति—न्यागती है, दुर्मेथा—दुर्बृद्धि, धृति—धैर्ग, सा—वह, पार्श—हे पृथापुत्र, तामसी—तथोगुणी।

अनुवाद

हे पार्थ। जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह क पर ाही जाती, ऐसी दुर्वृद्धिपूर्ण धृति तामसी है।

तात्पर्य

इससे यह अर्ध नहीं निकालना चाहिए कि सत्तागुणी गुप्य स्वप्न नहीं देखता।

यहाँ पर स्वप्न का अर्घ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजस हो या तामसी, स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है। लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं वचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते, जो सदैव संसार पर प्रभुत्व जगाने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण, मन तथा इन्द्रियाँ इस प्रकार लिप्त रहतीं हैं वे धृति तामसी कहे जाते हैं।

## सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्पभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति॥३६॥

सुखम् सुख; तु—लेकिन; इदानीम्—अव; त्रि-विधम्—तीन प्रकार का; थुज्- मुनो; मे—मुझसे; भरत-ऋषभ—हे भरतश्रेष्ठ; अभ्यासात्—अभ्यारा से; रमते—भोगता है; यत्र—जहाँ; दुःख—दुख का; अन्तम्—अन्त; च—भी; निगच्छति-प्राप्त करता है।

अनुवाद

हे भरतश्रेष्ठ! अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और कमी कभी जिसके द्वारा दुखों का अन्त हो जाता है।

## तात्पर्य

वद्धनीव भौतिक सुख भोगने की वारम्बार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अन्तर्गत वह किसी महापुरुप की संगति से भववन्धन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, कद्घ जीव सदा ही किसी न किसी इन्द्रियतृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, और उसमें वास्तविक कृष्णभावनामृत उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्तिमूलक सुख से मुक्त हो जाता है।

## यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्। तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्।।३७॥

यत्—जो; तत्—वह; अग्रे—आरम्भ में; विषम्-इव—विष के समान; परिणागे— अन्त मे; अमृत—अमृत; उपमम्—सदृश; तत्—वह; सुखम्—सुख; सात्त्विकम्— सतोगुणी; प्रोक्तम् कहलाता है; आत्म-अपनी; बुद्धि-बुद्धि की; प्रसाद-जग्-तुष्टि से उत्पन्न।

अनुवाद.

जो प्रारम्भ में विष जैसा लगता है, लेकिन अन्त में अमृत के समान

अध्याय १८ उपसहार-सन्यास वी सिटिंट EE4 है, और जो मनुष्य म आत्म-साक्षात्कार जगाता है, वह मान्विय गुग

कहलाता है। नात्पर्ध

आत्म-साक्षात्कार के माधन में मन तथा इन्द्रियों तो वश में करने तथा गा को आत्मकेद्रित करने के लिए नाना प्रकार वे निधा विधानो का गाला करा।

पड़ता है। ये सारी विधियाँ विष के समान अगत ाडवी लगो वार्ग । लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सपल हो जाता है, और दिन्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अगत का पान करने काम है, और जीवा का सुख प्राप्त करता है।

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपगम्

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजस स्मृतम् ॥३८॥

विषय-इद्रिय विषया, इन्द्रिय-तथा इन्द्रिया के संयोगात-गयाग म

यत्—जो, तत् मह, अग्रे-प्रातम्भ में, अगृत-उपमम्-अगृत के गमा परिणामे-अन्त मे, विषम् इव-विष के सगा। तत्-वर सुखग्- सुरा

राजसम--- राजसी. स्मतम---माना जाता है। अनुवाद

जो सुख इन्द्रियों द्वारा उनके विषयों के सरागं से पाप होता है और जो प्रारम्भ में अमृततृत्य तथा अन्त में विषतृत्य लगता है वह सागुणी कहलाता है।

तात्पर्य जब नोई युवक किसी युवती से मिलता है, तो इन्त्रिया युवक वो पेरित कर !। है कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उससे मधाग गर। प्रारम्भ में इंद्रियों को यह अत्यन्त सुखकर लग साता है लेकि। अत म

या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हा जाते है या उनमें तलाक (विवाह विच्छेद) हो जाता है। फिर शोक विपाद उत्यादि उत्पन होता है। ऐसा सुख सदैव विषया के शयोग म पाम हाता र' वह सदैव दख का बारण बनता है, अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए।

## यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनगात्मन ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥३९॥

यत्—जो, अग्रे—प्रारम्भ म, च—भी, अनुज्ञचे—अन्त म च--भी, सुर्यम्— सुर्व, मोहनम्—माहमय, आत्मा--अपना, निद्रा--नीद आलम्य--भालस पापक का भेट में क्लाप उत्पन्न वह नामाप नामी उपहरा।—

कहलाता है।

अनुवाद

तथा जो सुख आत्म-साक्षात्कार के प्रति अन्धा है, जो प्रारम्भ से लेका अन्त तक मोहकारक है, और जो निद्रा, आलस तथा मोह रो उत्पन्न है, वह तामसी कहलाता है।

### तात्पर्य

जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है. वह निश्चय ही तागेगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाय, और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएँ भ्रम (मोह) हैं। उसे न तो प्रारम्भ में सुख मिलता है. न अन्त में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारम्भ में कुछ क्षणिक सुख और अन्त में दुग्व हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है, उसे प्रारम्भ में तथा अन्त में दुग्व ही दुख मिलता है।

## न तदस्ति पृथिच्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्विभिर्गुणैः॥४०॥

न—नहीं; तत्—वह; अस्ति—है; पृथिव्याम्—पृग्वी पा; वा—अथवा; दिवि— उच्चतर लोकों में; देवेषु—देवताओं में; वा—अथवा; पुनः—फिर: सन्तप्— अस्तित्व; प्रकृति-जै:—प्रकृति से उत्पन्त; मुक्तम्—मुक्त: यत्—जो; एशि:—इनके प्रभाव से; स्यात्—हो; त्रिभि:—तीन; गुणै:—गुणों से।

अनुवाद

इस लोक में, स्वर्ग लोकों में तथा देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है, जो प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो।

### तात्पर्य

भगवान् इस श्लोक में समग्र ब्रह्माण्ड में प्रकृति के प्रभाव का संक्षिप्त विवाण दे रहे हैं।

## ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणै:॥४१॥

हाह्मण—ब्राह्मण; क्षत्रिय—क्षत्रिय; विशाम्—तथा तैत्र्यों का; शृद्राणाम्—गृद्रां का; च—तथा; परन्तप—हे शत्रुओं के विजेता; कर्माणि—कार्यकलाप: प्रविभक्ता-नि—विभाजित हैं; स्वभाव—अपने स्वभाव से; प्रभवै:—उत्पन्न; गुणै:- -गुणों के द्वारा। 智

स्वाभाविक।

अनुवाद हे परन्तप! ब्राहाणों, क्षनियों, वैश्यों तथा शुद्रों में पकृति के गुणा त अनुसार उत्पन उनके स्वभाव हारा भेद किये जाते हैं।

शमो दमस्तप शीचं क्षान्तिरार्गवाव च।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥४२॥ राम-सान्तिपियता, दम-आत्मसयम, तप-तपम्या गीराग्-पीपना

क्षान्ति -- सिंहणुता, आर्जवम् -- सत्तता, सत्यिष्ठा एप-- विस्तर्ग ही स-- तथा ज्ञानम्—ज्ञान, विज्ञानम्—विज्ञान, आस्तिकयम्—धार्गितता ब्राग—ब्राहाण का कर्म-कर्तव्य, स्वभावजम्-स्वभाव से उत्पन, स्वाभावित । अनुवाद

शान्तिप्रियता, आरमसयम, तपस्या, पविनता, सरिन्धुम, सरलता ज्ञान, निज्ञान तथा धार्मिकता—ये सारे प्राकृतिक गुण हैं, जिपने द्वारा ब्राटाण कर्म कारो

शीर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्। दानमीश्वरमावश क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥४३॥

शीर्यम् --वीस्ता तेज---शक्ति, धृति---सकत्प, धर्ग प्रक्ष्यम --न्धता गृह्वे--युद्ध में, च-तथा, अपि-भी, अपरायनम्-िग्ग न होना पानग्-न स्ता इंश्वर-नेतृत्व 🔟 भाव-स्वभाव च-तथा क्षानम्-अत्रिय रा नर्म-कर्तव्य, स्वभाव-जग्-स्वभाव से उत्पन्न, स्वाभाति।।

अनुवाद

वीरता, शक्ति, सकल्प दक्षता, युद्ध में धैर्य, उनारता तथा रेनृत्व-ये गरिगाँ के स्वाभाविक गुण हैं।

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्। परिचर्यात्मकं कर्म शुद्रस्थापि स्वभावजम् १।४४॥

कृषि—हल जोतना, मो—गायो की, रक्ष्य—स्ता वर्षाणज्यम्—व्यापार, वैश्य--वैश्यका, सर्भ-कर्तन्य, स्वभाव-जम्-स्वाभाविक परिनर्धा-से ॥ आरमव ५--से युक्त, कर्म-कर्तव्य, शूद्रस्य-शूद्र के, आंप-भी, स्वभाव-जम-

### अनुवाद

कृषि करना, गो-रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के म्यामाविक कर्म हैं और

शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु॥४५॥

स्वे स्वे—अपने अपने; कर्माणि—कर्म में; अभिरतः—संलग्न; रांसिद्धिम्—सिडिं को; लभते—प्राप्त करता है; नरः—मनुष्य; स्व-कर्म—अपने कर्म में; निरतः—लगा हुआ; सिद्धिम्—सिद्धि को; यथा—जिस प्रकारः विन्दिति—प्राप्त करता है; तत्—वह; शृणु—सुनो।

अनुवाद

अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति मिन्द्र हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है।

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः॥४६॥

यतः—जिससे; प्रवृत्तिः—उद्भवः भूतानाम्—सगस्त जीवों काः येन—जिससेः सर्वम्—सगस्तः इदम्—यहः ततम्—व्याप्त हैः स्व-कर्मणा—अपने कर्ग रोः; तम्—उसकोः अभ्यर्च्य पूजा करकेः सिद्धिम्—शिद्धि कोः विन्दिति—प्राप्त करना हैः मानवः—मनुष्य।

अनुवाद

जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है।

### तात्पर्य

जैसा कि पन्द्रहवें अध्याय में वताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के विभिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि उत्स हैं। वेदान्त सृत्र में इसकी पुष्टि हुई है—जन्माद्यस्य यतः। अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम हैं। जैसाकि भगवद्गीता के सातवें अध्याग में कहा गया है, पग्मेश्वर अपनी परा तथा अपरा, इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान् की पूजा करे। सामान्यतया वैण्यवजन परमेश्वर की पूजा उनकी अन्तरंगाशक्ति समेत करते हैं। उनकी चहिरंगाशक्ति उनकी अन्तरंगा शक्ति का विकृत प्रतिविम्ब है। बहिरंगाशक्ति गृष्ठभूमि है लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णाश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित हैं। वे सर्वत्र गमस्त देवताओं, मनुष्यों पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना नाहिए कि परमेश्वर का विभिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्णभावनामृत में भगवान् की भक्ति करनी

अध्याय १८

चाहिए। इस श्लोक में इसी की सस्तुति की गई है।

प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इन्द्रिया वे स्वामी हुगीकेश द्वारा वर विशेष कमें म पद्रत किया गया है। अतएव जो जिस कर्प में लगा है उसीते फल के अनुसार भगवान् श्रीकृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस पकार से कृष्णभावनामय हो कर मोचता है, तो भगवत्वृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त वर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवान् ने भगवद्गीता में (१२७) करा है—तेपामह समुद्धर्ता। परमेश्वर स्वय ऐसे भक्त 11 उद्धार करते है। यही जीवा की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृतिपाक वार्य में लगा हो, यदि वट परमेश्वर की सेवा करता है, तो उसे सर्वोच्च सिद्धि पाप्त होती है।

### श्रेयान्स्वधर्यों विगुण परधर्मात्स्वनुष्ठितात्। स्वभावनियतं कर्मं कुर्वन्नाप्रोति किल्बिपम्॥४७॥

श्रेयान् श्रेष्ठ, स्व-धर्ग-अपना वृत्तिपत्क कार्य विमुण-भली भाति मन्पा न होकर, पर-धर्मात्—दूसे के वृतिपरक कार्य से, सु-अनुष्ठितात्—भरीभांत किया गया, स्वभाव-नियतस्— स्वभाव के अनुगार सस्तुत, कर्म-कार्य, कुर्वन् कार्रे स न-कभी नहीं, आप्नोति—पात करत है, किल्विपम्—गाग को।

#### अनुवाद

अपने वृत्तिपरक कार्य को करना चाहे वह कितना ही नुटिपूर्ण हमों न हो, अन्य किसी के अच्छी प्रकार सम्पन्न कार्य को स्वीकार वाने वी अपेक्षा अधिक श्रेष्ट है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म करी। भी पाप से प्रभावित नहीं होते।

#### तात्पर्ध

भगवदगीता में मनुष्य के वृतिपरक कार्य (धर्म) ना विदेश है। जैसा कि पूर्ववा श्र्ताकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शहूर ह कर्तव्य उनने विशेष गुणों (स्वभाव) के द्वारा निर्दिष्ट होते है। विशा को दूसरे के कार्य का अपुक्तरण नहीं करना काहिए। जो व्यक्ति स्वचाय से ग्रह के द्वारा किये जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आपनो झुठे ही ब्राह्मण नहीं कहा। चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन हुआ हो। इस तरह पत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे कोई भी कर्म निरृष्ट (महिंत) नहीं है, यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाय। हाँ, बाह्यण का कर्तेच्य (धर्म) अवश्य ही सास्विक नहीं है, तो उसे ब्राह्मण के वृतिपरक कार्य (धर्म) का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षेतिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें है—क्षत्रिय को शतुओं का वध करने के लिए हिंसव होगा

पड़ता है, और कभी-कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा तथा द्वैतता राजनीतिक मामलों में चलती है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर क्रुजाह्मण के कार्य करने लगे।

मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था। वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से गच रहा था। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान् कृष्ण के लिए करना पड़े, तो पतन से घवड़ाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमान के लिए झूठ वोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाग नहीं हो सकता। कभी-कभी व्यापारी कहता है, ''ओ मेरे ग्राहक भाई! मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा।" लेकिन हमें यह सगझना चाहिए कि व्यापारी विना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यह एक सरल झुठ होगा, लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूँकि वह ऐसे कार्य में लगा है, जिसमें झूठ वोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय (वैश्न कर्ग) को त्यागकर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शृद्ध, यदि वह इस कार्य से भगवान् की सेवा करता है, तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी-कभी विभिन्न यज्ञों का सम्पादन करते समय ब्राह्मणों को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान् निष्णु के लिए कार्य करना चाहिए। निजी इन्द्रियतृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बन्धन का कारण है। निष्कर्प यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो, और परमेश्वर की सेवा करने के लिए ही कार्य करने का निश्चय करे।

## सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥४८॥

सहजम् एक साथ उत्पन्न; कर्म कर्म; कीन्तेय हे कुन्तीपुत्र; स-दोपम् दोषयुक्त; अपि यद्यपि; न कभी नहीं; त्यजेत् त्यागना चाहिए; सर्व आरम्भाः सारे उद्योग; हि निश्चय ही; दोषेन दोष से; धूमेन धुंएँ से; अग्निः इव आवृतः दका हुआ।

अनुवाद प्रत्येक उद्योग (प्रयास) किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अप्रि धुएँ से आवृत रहती है। आतर्ग हे कुन्तीपुन गुरुग को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कार्य को, भरो ही वह दोपपूर्ण वर्ग न हो, कभी त्यागे नहीं।

तात्पर्य

बद्ध जीवन में मारा कर्म भौतिक गुणो से दूषित रहता है। यह तव वि आराण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमं पशु हत्या अनिवार्ग है। इसी प्रभार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उस शनुआ से युद्व फरा। पडता है। वह इससे बच नहीं सकता। इसी प्रकार एवं लागारी की चाहे वह फिरा। ही पवित्र क्या न हो, अपने व्यापार में बने रहन क लिए कभी कभी लाभ की छिपाना पडता है, या कभी कभी काला बाजार चलाना पडता है। य वा। आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी पनार यदि शुद होतर शुर स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आग्ना का पालन करा। होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषा के होते हुए भी मनुष्य को अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए क्योंकि वे स्वधानगत है। यहा पर एक अत्यन्त सुन्दर उदाहरण दिया जाता है। यदापि आणि शु होती है, तो भी उसमे धुओं रहता है। लेकि। इतने भर भी अपि भग्नु नहीं होती। अग्नि में धुओं होने पर भी अग्नि ममस्त तत्वा म शुद्धतम मानि जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर बाराण की वृत्ति गहण वस्ता पसन्द करता है, तो उसका इसकी कोई गारटी गर्भ है कि ब्राह्मण यून्ति म कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव यह ािवर्ष निकलता है कि ससार में प्रकृति के कल्मव से कुछ भी पूर्णत मुक्त गरी है। इस पराग म आंग तथा धुएँ का उदाहरण अत्यन्त उपयुक्त है। यदि जाडे के दिगा म याँ गाई अपि से कोयला निवालता है, तो कभी कभी धुर्ग से आखे तथा शरीर T अन्य भाग दुखते हे लेकिन तो भी अप्रि वो सापा जाता है। इसी पान किसी को अपनी सहत्र वृति इसलिए नहीं त्याग टेनी चाहिए कि कुछ नाभर तत्व आ गये है। अपितु मनुष्य को चाहिए कि नृष्यापावनागृत हाका अप। वृत्तिपरक कार्य से परमेश्वर की सेवा करने का सकल्प ल। यही सिद्धि भवस्था हैं। जब कोई भी वृत्तिपरक कार्य भगवान् को परा। तस्न के लिए किया जा। है, तो उस कार्य के सारे दोष शुद्ध हो जात है। जब भक्ति से सम्बन्धित कर्म फल शुद्ध हो जाते है, तो मनुष्य अपने अन्तर का दर्शन कर गयता है और यही आत्म-साक्षात्कार है।

> असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृह । नैप्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥

असक्त-बुद्धि —आसिक रहित बुद्धि बाला सर्वत्र—मगी जगह जित-आत्गा—

मन के ऊपर संयम रखने वाला; विगत-स्पृह:—भौतिक इच्छाओं से रहित; नैष्कर्म्य-सिद्धिम्—निष्कर्ष की सिद्धि; परमाम्—परग; संन्यासेन—संन्यारा के द्वारा; अधिगच्छति—प्राप्त करता है।

अनुवाद

जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि-अवस्था प्राप्त कर सकता है।

तात्पर्य

सच्चे संन्यास का अर्थ है कि मनुष्य सदा अं रेंगे गरमेश्वर का अंश मानकर यह सोचे कि उसे अपने कार्य के फल को केंने का कोई अधिकार नहीं है। चूँकि वह परमेश्वर का अंश है, अतएव उसके कार्य का फल गरमेश्वर द्वारा भोगा जाना चाहिए यही वास्तव में कृष्णभावनामृत है। जो व्यक्ति, कृष्णमाननामृत में स्थित होकर कर्म करता है, वही वास्तव में संन्यासी है। ऐसी मनोवृत्ति होने से, मनुष्य सन्तुष्ट रहता है, क्योंकि वह वास्तव में भगवान् के लिए कार्य कर रहा होता है। इस प्रकार किसी एक भौतिक वस्तु के लिए आसक्त नहीं होता, वह भगवान् की सेवा से प्राप्य दिव्य सुख से गरे किसी वस्तु में जानन्द न लेने का आदी हो जाता है। संन्यासी को पूर्ण कार्यकलाणों के बन्धन से मुक्त माना जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णभावनागृत में होता है वह बिना संन्यास ग्रहण किये ही यह सिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह मनोदशा गोगारूढ या योग की सिद्धावस्था कहलाता है। जैसा कि तृतीय अध्याय में पृष्टि हुई है यस्त्वात्मरितरेव स्यात् जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, उसे अपने कर्म से किसी प्रकार के बन्धन से भय नहीं रह जाता।

## सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥५०॥

सिद्धिम्—सिद्धि को; प्राप्तः—प्राप्त किया हुआ; यथाः—जिस तरह; ब्रहा—परगेश्वर; तथा—उसी प्रकार; आप्नोति—प्राप्त करता है; निगोध—समझने का यत्न करो; मे—मुझसे; समासेन—संक्षेप में; एव—निश्चग ही; कौन्तेय—हे कुन्तीपुत्र; निष्ठा—अवस्था; ज्ञानस्य—ज्ञान की; या—जो; परा—दिव्य।

अनुवाद

हे कुन्तीपुत्र! जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात् ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, जिसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो।

#### तात्पर्य

भगवान् अर्जुा से बताते हैं कि किम तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वृहिणार कार्य में लग कर पत्म सिद्धावस्था को पाप वर सत्तवा है यदि यह का हि भगवान् के लिए किया गया हो। यदि मनुष्य अपने कर्म के पत्त वो पामेरा की तृष्टि के लिए त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की वास्त जवस्था गापा जाती है। यह आत्म-साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शरू कुष्णभावनामृत प्राप्त करते में है। इसका वर्णन आपने स्लोगा म विश्वा जाणा।

बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्माग नियम्य च। शब्दावीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषै व्यृदस्य च।।५१॥ विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः। ध्यानयोगपो नित्यं वैराग्यं स्थानप्रीकृतः।।५२॥

वावसाराचा राध्याशा यावाक्षायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं रागुपाश्चित ॥५२॥ अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहग्। विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥५३॥ युद्ध्या—बुद्धि से, बिशुद्धया—निवान्त शुद्ध, गुरा—ता, धृत्या—धो रा,

आत्मानम् न्य नो, नियम्य-वश मे काके, घ--भी शब्द आदीन् -शब्द स्थान् मुह्यविषयों को, त्यक्तवा- नागार सग--भासिक हैपी-- तथा पूणा को, व्युदस्य-- एक तरफ रख कर च-- भी विविच्च सेवी-- भागा स्थान म रहते हुए, लघु-आश्मी-- अल्य भीजा नाग वाला यत-- गग म करके, याक्-- वाणी, काय-- शरीर मानस-- तथा गा वो ध्यान- योग पर- समाधि में लीत नित्यम् - चीतीसो पण्टे, वैसायम-- येगा का मापूणिया-- आश्मय लेकर, अहद्दक्तरम् - मिय्या अहासर तो बलाम् - पुठे वल का प्रमुद्ध प्रभड को कामम्- काम को, कोधम्- कोम का परिगहम - वाग भीतिक बस्तुओं के सग्रद की, विम्वय-- त्याग गर निर्मंग -- व्योग । न

भावना से रहित शान्त—शान्त, ब्रह्म-भूषाय—आत्म माक्षार्रकार है तिए कल्पते—याप्य हो जाता है।

### अनुवाद

अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा थैर्यपूर्वक मन को वश म करत एए, इन्द्रियन्ति के विषयों का त्याग कर, सग तथा ह्वेप से गुक्त होवर जो व्यक्ति एकान्त स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खता है, जो अपा शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहात है, तथा पूर्णतिया विसक्त, मिथ्या अहकार, मिथ्या शक्ति मिथ्या गर्च कात होध तथा भीतिक वस्तुओं के समुह से मुक्त है, जो स्वामित्व मी भावा से रहित तथा शाना है—वह निष्ठय मी आत्म सामात्कार के पर को प्राप्त होता है।

### तात्पर्य

जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है. वह अगन आपको सान्त्रिक गृण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को नग में करके ग़रेव गमानि में रहता है। वह इन्दियतृप्ति के विषयों के प्रति भगक नहीं रहता. और अगने कार्यों में राग तथा द्वेप से मुक्त होता है। ऐसा निरक्त व्यक्ति स्वभायतः एकाक स्थान में रहना पसन्द करता है, वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियन्त्रण रहाना है। वह मिथ्या महंका में रहित होता है, नयोंकि वह अपने को शगर नहीं शाखता। नहीं वह अने भौतिक वस्तुएँ स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा नहानान नमाने की इच्छा करता है। चूँकि वह देहात्मबुद्धि से रहित होता है. अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत्कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है. उसी से वह संतुष्ट रहता है. और इन्द्रियतृप्ति न होने पर कभी कुद्ध नहीं होता। न ही वह इन्द्रियविषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त वन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म-साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शान्त हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता. इसका वर्णन भगवद्गीता में (२.७०) इस प्रकार हुआ है—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्रत्। तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकागी

"जो इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता. ऐसा प्रवाह जो निदयों की भाँति समुद्र में प्रवेश करता है, केवल वही शान्ति प्राप्त कर मकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए मिस्तर उद्योग करता रहता है।"

## ब्रहाभूतः प्रसन्नात्मा न शोचिति न काङ्क्षिति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्तिं लगते पराम्॥५४॥

ब्रह्म-भूतः—ब्रह्म से तदाकार होकर; प्रसन्न-आत्मा—पूर्णतया प्रमृदित; न—न्नगी नहीं; शोचिति—खेद करता है; न—कभी नहीं; काङ्क्षति—इच्छा करता है; सम:—समान भाव से; सर्वेषु—समस्त; भूतेषु—जीवों पर; मत्-भक्तिम्—मेरी भक्ति को; लभते—प्राप्त करता है; पराम्—दिना।

#### अनुवाद

इस पकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वा गुम्त परव्रहा का अनुभन करता है, और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। यह कभी न तो शोक करम है न किसी वस्तु की कामना करता है। वा पत्नेक जीव पर गणभाज रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को पात करता है।

#### तात्पर्य

निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था पाप्त वरा। अर्थात् आग से तामा। करना परम लक्ष्य होता है। लेकिन सावारवादी शुरुभक को इसम भी आग चलकर शुद्ध भिक्त में प्रवृत्त होता होता है। यो धगवदभक्ति म स्त ने वा महले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मकुत या वहा से तारा प्रकार में श्रास कर चुका होता है। परमेश्वर या परज़ल से तशाग हम निर्मा कोई अन्ता नहीं कर सकता। परम ब्रान होने पर मेला तथा विकास में कोई अन्ता नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आच्यात्मिक इंप्टि से अन्ता ता एता है।

देहात्मबुद्धि के अन्तर्गत, जब कोई इन्द्रियतुप्ति ने लिए कर्म वस्ता है, ता दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत् म शुद्र भक्ति म स्त रहा पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्णभावनामृत भक्त वो न तो किमी प्रकार का शोक होता है, न आकाक्षा होती है। चूंकि ईरवर पूर्ण है, अतएन ईगार म मेवारत जीव भी कृष्णभावना में रहवर अपने ॥ पूर्ण रत्या है। वह ऐसी 📆 के तुल्य है, जिसके जल की मारी गदमी साम ार दी गई है। चूँनि सार भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही ही उठते अतथब बह पसा रहता है। यह न तो किसी भीतिक क्षति पर शांक करता है, न किसी साम की आकाशा करता है, क्योंकि वह भगवदभक्ति से पूर्ण हाता है। वह किसी भौतिक भोग की आकाक्षा नहीं करता, नयोंकि यह जाता है कि पत्येन जीन भगवान् का अश है, अतएव वह उनका नित्य लाग है। वह भौतिक जगा में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है ओं। विमी को निग्न। । उचा राधा निम्न पद क्षणभगुर है, और भक्त को क्षणभगु प्राक्टा या तिरोगान मे कछ लेना-देना नहीं रहता। उसके लिए पतथर तथा गोना नगगर होते है। यह . ब्रह्मभूत अवस्था है, जिसे शुद्ध भक्त सरलता से पात कर लेता है। उस अवस्था मे परब्रह्म से तादाम्य और अपने व्यक्तित्व का विलय गरारीय गा जाता है, स्वर्ग प्राप्त करने का विचार मृगतृष्णा लगता है और इन्द्रियाँ विगदतविही। सर्ग की भाँति प्रतीत होती है। जिस पक्तार विषदत्तिवरी। सर्प से कोई भग तरी रह जाता उसी प्रकार स्वत संयमित इन्द्रियों में नोई भय तरी रह ताता। यह ससार उस व्यक्ति के लिए दुग्रमय है, जो भौतिकता से गस्त है। नेिंा भक्त के लिए समग्र जगत् वैकुण्ठ-तुल्य है। इस बलाण्ड का मटार् से मटातम

पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी जैसा होता है। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है जिन्होंने इस युग में शुद्ध भिक्त का प्रचार किया।

# भक्त्या मामभिजानाति यावान्यशास्मि तत्त्वतः। ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्॥५५॥

भक्त्या—शुद्ध भक्ति से; माम्—मुझको; अभिजानाति—जान सकता है; यावान्—जितना; यः च अस्मि—जैसा मैं हूँ; तत्त्वतः—सत्यतः; ततः—तत्परचातः माम्—मुझको; तत्त्वतः—सत्यतः; ज्ञात्वा—जानकर; विशते—प्रवेश करता है; तत्-अन्तरम्—तत्पश्चात्।

### अनुवाद

केवल भक्ति से मुझ भगवान् को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुण्ठ जगत् में प्रवेश कर सकता है।

### तात्पर्य

भगवान् श्रीकृष्ण तथा उनके पूर्ण अंशों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान् को समझना चाहता है, तो उसे शुद्ध भक्त के पथदर्शन में शुद्ध भक्ति प्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान् सम्बन्धी सत्य (तत्त्व) उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवद्गीता में (७.२५) कहा जा चुका है—नाहं प्रकाशः सर्वस्य—में सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पाण्डित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। केवल वही कृष्ण को समझ पाता है, जो कृष्णभावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियाँ सहायक नहीं होती हैं।

जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान (तत्त्व) से पूर्णतया अवगत है, वही वैकुण्डजगत् या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। अहाभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्मबुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अन्तर, वही व्यक्तित्व (स्वरूप) बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्णभावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ "मुझमें प्रवेश करता है।" भ्रमवश यह नहीं सोचना नाहिए कि यह शब्द अद्वैतबाद का पोषक है, और मनुष्य निर्मुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के घाण में, भगवान की सगति करो, तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक रा पक्षी (शुक्त) हो वृद्ध में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृद्ध से तदाका (ली1) हो जाय, भींध्य वह वृद्ध के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। विविशेषवादी सामा ग्रदरण समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली गर्दी का दुष्टान्त परसुत करते है। यह निर्वेशेषवादियों के लिए आनन्द का विषय से सकता है, लेकिन सावारतादी अपने व्यक्तित्व को गर्सी प्रकार काले व्यक्तित्व को गरी प्रकार काले व्यक्तित्व को गरी प्रकार काले एका चारता है, जिस प्रकार समुद्र में एक जल्लवर प्राणी। यदि हम समुद्र की करपी जानकारी पर्वाप नहीं है, समृद्र की गहराई में रहने वाले जलवर प्राणियों की भी जानकारी रखना अववश्यक है।

भक्त अपनी शुद्ध भिक्त के द्वारा परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐस्तरों को जान सकता है। जैसाकि ग्यारहवे अप्याय ये कहा जा चुका है, वेबदा भिक्त हिरा इसे समझा जा सकता है। इसी की चुष्टि यहा थी हुई है। मनुष्य भिक्त हमा भग्नान को समझ सकता है और उनके घाम मे प्रवेश कर सनता है। भीतिक बुद्धि से गुक्ति की अवस्था—अद्यापन अवस्था—की प्रारा वर होने

के बाद भी भगवान के विषय में श्रवण करते से भक्ति का शुभारम होगा है। जब कोई परिश्वक के विषय में श्रवण करता है, तो स्वत ब्रह्मभूत अवस्था को उदय होता है, और भीतिक करूपय—याथा लोग तथा काम का विवाद हो जाता है। क्यों-क्यों भक्त के इदय से लोभ तथा इच्छाएँ विद्यात होती जाती है, क्यों-क्यों भक्त के इदय से लोभ तथा इच्छाएँ विद्यात होती जाती है, त्यों-त्यों वह भगवद्भिक्ति के प्रति आता होता जाता है, और इस तरह वह भीतिक करूपय से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत मे भी इसका कथम हुआ है। मुक्ति के बाद भक्तियोग चलता रहता है। श्रीमद्भागवत में भी है ति होती है—आग्रायणात त्यापि हि ट्रष्टम्। इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्तियोग चलता रहता है। श्रीमद्भागवत में वास्तविक भक्तिम भी परिभाग दी गई है जिसके अनुसार वर जीव का अर्थन स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में मुनप्रतिष्ठापित हो जाता है। स्वाभाविक स्थिति की व्याह्मा पहले ही की जा चुकी है—प्रत्येक जीव परिभवर का अग है, अत्तर्य उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यर सेवा कभी हकती नहीं। बास्तविक मुक्ति तो देहात्मवुद्धि जीवन की भ्रान्त धारणा से मुक्त होना है।

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्चाणो मह्च्यपाश्रयः। मह्मसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्॥५६॥ सर्व—समस्त, कर्माणि—कार्यकरापको, अपि—गद्यपि, सदा—सदैव, कुर्वाण— करते हुए, मत्-व्यपाश्रय—मी सरवण में, मत्-प्रसादात्—मी कृणा गे, अवाप्नोति—प्राप्त करता है; शाश्वतम्—नित्य; पदम्—धाम को; अव्ययम्— अविनाशी।

अनुवाद

मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रह कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है।

### तात्पर्य

मद्-व्यपाश्रयः शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संक्षिण में। भौतिक कल्मप से रिहत होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीगा नहीं है। वह सदा, चौबीसों घंटे, शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग रहता है। ऐसा भक्त जो कृष्णभावनामृत में रत रहता है, भगवान् को अत्यधिक प्रिय होता है। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अन्ततोगत्वा दिव्यधाम या कृष्णलोक को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रत्येक वस्तु शाश्वत अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है।

## चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव॥५७॥

चेतसा—बुद्धि से; सर्व-कर्माणि—समस्त प्रकार के कार्य; मिय—मुझ गें; संन्यस्य—त्यागकर; मत्-परः—मेरे संरक्षण में; बुद्धि-योगम्—भक्ति के कार्यों को; उपाश्चित्य—शरण लेकर; मत्-चित्तः—मेरी चेतना में; सततम्—चीबीरों घंटे: भव—होवो।

अनुवाद

सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रही और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेष्ट रहो।

### तात्पर्य

जब मनुष्य कृष्णभावनामृत में कर्म करता है, तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भाँति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतन्त्रता नहीं रहती। वह सेवक के रूप में अपने स्वामी का कार्य करता है, उस पर लाभ-हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान् के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है। अब कोई यह प्रशन कर सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हों तो कोई किस तरह कार्य करे? यह

कोई इस पुस्तक में दिये गये कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, तो उसका फल वैसा ही होगा। इस रस्तेक में मत्यर शब्द अन्यन्त मत्त्वाणं है। यह स्वित्त करता है कि मनुष्य जीवन में नृष्ण को प्रसन करने के लिए कृष्णभावनागृत होकर कार्य करते के अतिरिक्त नाई अन्य लक्ष्ण हो निन्ता जब बह इस प्रकार कार्य करते के अतिरिक्त नाई अन्य लक्ष्ण हो निन्ता इस प्रकार से कराना चाहिए। "कृष्ण ने गुड़े इस विशेष कार्य को सूध करते के सूध करते हो ए उमें स्वाधानिक रूप से कृष्ण का चिन्तन करता चाहिए। वहीं पूर्ण कृष्णमावाणुत है। मृतृष्य को कृष्ण के आदेशानुमार कार्य करता चाहिए। विश्व वृष्ण कृष्णभावाणुत है। मृतृष्य को कृष्ण के अत्रदेशानुमार कार्य करता चाहिए। किन्तु यह ध्यान रहे कि एपागि कार्य कृष्णभावनाभृत की भक्ति में नहीं आता। मृत्य को चाहिए कि वृष्ण के आदेशानुसार कार्य कार्यक्ता महत्वपूर्ण वात है। कृष्ण का यह आदेश शिष्ण-पत्पाप्त से होकर प्रामाणिक गुरू से प्राप्त होता है। अत्तप्त गुरू के आदेशानुसार कार्य करता सहस्वपूर्ण वात है। कृष्ण का यह आदेश शिष्ण-पत्पाप्त से होकर प्रामाणिक गुरू से प्राप्त होता है। अत्तप्त गुरू के भारेश को जीवन का मृत्व करती समझना चाहिए। गिर्द किसी को प्रामाणिन गुरू प्राप्त होता है, जी वृष्णभानामय जीवन की सिद्धि सीर्भियत है।

### मच्चित. सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि। अथ चेत्त्वमहंकारात्र श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि॥५८॥

मत्—मेरी, जित्तः — वेतनामं, सर्वः—सारी, दुर्गाणि— वाधाआको, मत्-प्रसादारा— मेरी कृपा से, तिरिष्यसि—सुप्त पार का सकोग, अथ—स्तिकत, चेत्—यदि, त्वम्—तुम, अहड्कागत्—पिष्या अहकार से, न शोष्यसि—मही सुग्ते हा, विनडस्थिसि—गष्ट हो जावोगे।

#### अनुवाद

पदि तुम मेरा स्मरण रखोगे, तो मेरी कृपा से गुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लॉप जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश, कर्म करोगे, और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जालोग।

#### तात्पर्यं

पूर्ण कृष्णभावनामृत व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करन के विषय म आवश्यकता में अधिक उद्दिश नहीं रहता। जो मूर्ग है वह समस्त निताजा से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सक्तवा। जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत में कर्म करता है, भगवान् कृष्ण उपके घनिष्ठ गिरा वन जाते हैं। व सदैन अपने मित्र की सुविधा का ष्यान रखते हैं, मित्र के पति आत्मागार्मण वर देते हैं, और जो मित्र चीत्रीसों घटे उन्हें पसन करने के लिए निष्ठापूर्वन कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहातमबुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं बह जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों से स्वतन्त्र है, या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अभीन है। लेकिन जैसे ही वह कृष्णभावनामृत होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिन्ताओं से गुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भलीभाँति जान लेना चाहिए कि जो कृष्णभावनामृत में सिक्रिय नहीं है, वह जन्म-मृत्यु रूपी सागर के चक्रवात में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्धजीव यह सही राही नहीं जानता कि क्या करना है, और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्णभावनामृत होकर कर्म करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, त्योंकि प्रत्येक वस्तु अन्तर से कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पृष्ट की हुई होती है।

## यदहंकारमाश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे। मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति॥५९॥

यत्—यदि; अहङ्कारम्—मिथ्या अहंकार की; आश्रित्य—शरण लेकर; न योत्स्ये—मैं नहीं लड़ता; इति—इस प्रकार; मन्यसे—तुम सोचते हो; मिथ्या एष—तो यह सब झूठ है; व्यवसाय:—संकल्प; तें—तुम्हारा; प्रकृति:—भौतिक प्रकृति; त्वाम्—तुमको; नियोक्ष्यिति—लगा लेगी।

अनुवाद

यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते, और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा।

### तात्पर्य

अर्जुन एक सैनिक था, और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था। अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे। लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह इर् रहा था कि अपने गुरु, पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मी का स्वामी मान रहा था, मानों वही ऐसे कर्मों के अच्छे-बुरे फर्लों का निर्देशन कर रहा हो। वह भूल गया कि वहाँ पर साक्षात् भगवान् उपस्थित हैं और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही है बद्ध जीवन की विस्मृति। परमपुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन-सिद्धि प्राप्त करने के लिएं कृष्णभावनामृत में केवल कर्म करना है। कोई भी परमेश्वर की भाँति अपने भाग्य का निर्णय नहीं कर सकता। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाय। भगवान् या भगवान् के प्रतिनिधि स्वरूप

गुरु के आदेश की कभी भी उपेक्षा न करे। चिता किसी हिएक के भएता। के आदेश को पूस करने के लिए कर्म करे—स्मर्भ सभी परिस्थितियों में गृमीशत रहा जा सकेगा।

### स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्।।६०॥

स्वाग्रन-जेन--गुरहारे स्वमाव से उत्पन्न; कोनोय---गे हुन्तीगुन, निग्रदय----गः, स्वमान-जेन--गुरहारे स्वमाव से उत्पन्न; कोनोय---गः, स्वमा---ज्ञान, कर्मणा---कार्यकलायों से, कर्मण----जरो के रिए, न- नरी, इच्छमि---इच्छा करते हो, यत्---जे, मोहाग्--गाः से, कारिव्याग----गाः, अवश ---आंच्छा से, अपि---मी, तत्--वह।

#### अनुबाद

इस समय तुम मोहराज़ मेरे निर्देशानुसार कर्म काने से मना कर को हो। लेकिन हे कुन्तीपुत्र ! तुम अपने ही स्वमाश में उत्पन्न वर्म द्वारा नाम्य होकर वहीं सब करोगे।

#### तात्पर्य

यदि कोई परमेर से निर्देशानुसार कर्म करने में गा करता है तो ता उन गुणो द्वारा कर्म करते के दिए बाध्य होता है, जिम्मे वह स्थित माजा है। पत्थेक व्यक्ति पकृति के गुणों के विशेष मयोग के उशीभृत है और उनुमार कार्य करता है। किन्सु जो बेच्च्छा से परमेश्यर ने निर्देशानुसार कार्यर होता है वहीं गीरवान्यित होता है।

### ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि गायया।।६९।।

ईश्या---भगवान्, सर्घ भूतानाम्--समस्त जीवा व हग देशे---तदय म, अर्जुन हे अर्जुन, तिप्रति---वास करता है, भ्रामधन्---भगण करा के लिए गाण्य करा। हुआ, सर्च-भूतानि---ममस्त जीवो को, यन्त्र---य-ग म, आर्रडानि---साम से हुए, प्रत्यक्ष----भीतक शतिक के वशीभूत केकरः।

### अनुवाद

हे अर्जुन! परोप्रवा पत्येक जीव के हृदय में शिशत हैं और भीतिक शक्ति से निर्मित यन में मवार की मॉति बैठे सगम्त जीवों को अपनी मामा से पुमा (भरमा) रहे हैं।

१९४५ वि. का प्राप्त हर्नेम्पर्यकृति साम के का उपना विषय अर्थुन परम ज्ञाला न था और लड़ी या न लड़ा का उपना विषय अरा

क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान् कृष्ण ने उपदेश दिया कि चीवात्मा (व्यक्ति) ही सर्वेसर्वा नहीं है। भगवान् या स्वयं कृष्ण अन्तर्यापी परमाला। रूप में हदश में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिनर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मी को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य का जाता है, उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवां के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जिस योग्य होता है उसे पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है, जो पम्मात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ज्योंही जीय को किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित पर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अन्तर्गत कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। अर्त्याधक तेज गोटरकार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात् चालक एक ही क्यों न हो। इसी प्रकार परणात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है, जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्ग कर राके। जीव स्वतन्त्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान् से स्वतन्त्र है। जीव तो सदैव भगवान् के नियन्त्रण में रहता है। अतएव यह उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो और अगले ख्लोक का गही आदेश है।

## तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥६२॥

तम्—उसकी; एव—निश्चय ही; शरणम् गच्छ—शरण में जाओ; सर्व-भावेन—सभी प्रकार से; भारत—हे भरतपुत्र; तत्-प्रसादात्—उगकी कृपा से; पराम्—दिला; शान्तिम्—शान्ति को; स्थानम्—धाम को; प्राप्यसि—प्राप्त करोगे; शाश्वतम्—शास्तत ।

### अनुवाद

हे भारत! सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा मे तुम परम शान्ति को, परमेश्वर को तथा नित्यधाम को प्राप्त करोगे।

### तात्पर्य

अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान् की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दु:खों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे किंगों से छुटकारा पा गकेगा, अपितु अन्त में वह परमेश्वर के पास पहुँच जाएगा। वैदिक साहित्य में (नर्ग्वट १.२२.२०) दिन्य जगत् तद्विष्णोः परमं पदम् के रूप में वर्णित है। चूँिक सारी सृष्टि इंश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक वस्तु आग्यात्मिक है.

लेकिन परम पदम् चिशेषतया क्तियधाम तो बताता है, जो चिनाय आवास या वैकण्ठ कहताता है।

भगवदगीता के गद्रहवे अध्याय में कहा गंगा है-सर्वस्य चार हरि सन्निविष्ट —भगवान् प्रत्येक जीव के हृदय म स्थित है। आराण्य यह कहा। कि मनुष्य अन्त स्थित परमात्मा की शरण ले यर जताता रे वि वह भगता कुण की शरण लें। कृष्ण को पहले ही अर्जुं। वे वहा माग लिया है। दुग्र अध्याय में उद्दे परम ब्रह्म परम घाम के रूप म स्वीरार निया जा जुाग है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान् तथा समस्त गीन। के गरम धाम न राम में स्वीकार वर रखा है, इसलिए नहीं कि यह उसना निजी अनुभार है नग इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, ज्याम जैस गतागुरुग इसके प्रमाण है।

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतर मया। विगुश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु॥६३॥

इति-इस प्रकार, ते--तुमको, ज्ञानम्-ज्ञान, आरण्यातम्-वर्णन विया गण गुह्मात्—गुत्र से मुहा-तरम अधिक गुहा, मया—मरे द्वारा, विमृश्य—मान करके एतत्-इस, अशेषेण-पूर्णतया, यथा-ीमी इच्छास-इच्छा हो तथा-वैसी ही. करु-करो।

#### अनुवाद

इस प्रकार मैंने तुम्हें गुहातर ज्ञान बतला दिया। इस पर पृरी ता से मनन करो और तब जो चाहो सो करो।

#### सास्पर्य

भगवाम् ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभुत ज्ञान बनला दिशा है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वह प्रसन्न रहता है, न तो यह सान नगा है । तिसी बस्तु की कामा। करता है। ऐसा मुहाज्ञान के नारण होता है। कृष्ण गरमाभा का ज्ञान भी एकट करते है। यह ब्रह्मज्ञान भी है टोकिन यह उराग शेष्ट តិ៖

यहाँ पर यथेच्छिस तथा कुरु--जैसी इच्छा हा वेसा उसे--गह स्ति। नरा। है कि ईश्वर जीव की यत्किचित स्वतंत्रता म हम्तल। नहीं नग्ता। भगार्गा॥ में भगवान ने सभी पकार से यह बतलाया है नि बोई अपनी जीवा दशा को किम प्रकार अच्छी बना सकता है। अर्जुन नो जाना संशिष्ट उप<sup>4</sup>रा है त्रि हृदय म आसीन परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। गही विवेत से मगुय को परमातमा के आदेशनुसार कर्म करने के लिए वेयार राम चाहिए। इमस मनुष्य निरन्तर वृष्णभात्रना म स्थित हो सकेगा जा मानत जीवन की गर्वा व सिद्धि है। अर्जुन को तो भगवान् प्रत्यक्षत युद्ध गरी का आदेश दे । है।

भगवत् शरणागत होना जीवों के हिन में है। इसमें परमेरवर का कोई हित नहीं है। शरणागत होने के पूर्व जहाँ तक बुद्धि नाम नारे मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप पुरु के माध्यम से प्राप्त होता है।

## सर्वगुहातमं भूयः श्रृणु मे परगं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितग्।।६४॥

सर्व-गुह्य-तमम्—सर्वो में अत्यन्त गुह्यः भूयः—गुनःः शृगु—सुनोः मे—गुहाराः परमम्—परमः वचः—आदेशः; इष्टःअसि—तुम प्रिय होः मे—गेरे, गुज्जिः दृहम्—अत्यन्तः इति—इस प्रकारः ततः—अतग्नः वश्यामि—कत रहा ह्ः ते—तुम्हारेः हितम्—लाभ के लिए।

अनुवाद

चूँकि तुम मेरे अत्यन्त प्रिय मित्र हो, अतएव में तुम्हें अपना परम आदेश. जो सर्वाधिक गुहाज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो।

### तात्पर्य

अर्जुन को गुहाज्ञान (ब्रह्मज्ञान) तथा गुहातरज्ञान (परणात्मा ज्ञान) प्रदान करने के वाद भगवान् अव उसे गुहातम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं—यह है भगवान् के अरणागत होने का ज्ञान। नवें अध्याय के अन्त में उन्होंने कहा था—मन्मनाः—सदैव मेरा चिन्तन करो। उसी आदेश को यहाँ पर दुहरागा जा रहा है, जो भगवद्गीता का सार है। यह सार सामान्यज्ञन की समझ में नहीं आता। लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यन्त प्रिंग है, कृष्ण का शुन्द्रभक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह रावांधिक महत्वपूर्ण भादेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का अंश है और इसका मालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए, अणितु समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए।

## मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नगस्कुरु। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥

मत्-मनाः—मेरे विषय में सोचते हुए; भव—होयोः मत्-भक्तः—मेरा भक्तः; मत्-याजी—मेरा पूजकः माम्—मुझकोः; नमस्कुग् —गम्कार करोः माग—गरे पासः एव—हीः; एप्यसि—आवोगे;सत्यम्—सच-ग्रचः ते—तुमसेः प्रतिज्ञाने—वादा याः।प्रतिज्ञाः करताः हूँः प्रियः - प्रियः असिः—होः स्मेरः मुझकोनाः प्रस्त वर्षः

#### अनुवाद

सदैव मेरा जिन्तन करो, मेरे फक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नगस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओमे। मैं तुम्हें वचन देता हैं, क्योंकि तम मेरे परम प्रिय मित्र हो।

#### तात्पर्य

भाग का गुहातम अश है कि मुख्य कृष्ण का शुद्ध भक्त को, सदैव उरी का चिन्तन करे और उन्हों के लिए कमें करे। लगसायिक ध्यानी काना डीफ नहीं। जीवा को इस प्रकार ढाला चाहिए कि कृष्ण का चिन्तन कना का सदा अवसर प्राप्त हो। मुख्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे निल् वाकृष्ण के लिए हो। यह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि तोशीसों घण्टे कृष्ण का ही चिन्तन करता रहे और गगवाग की यह प्रतिम्ना है कि जो इस प्रकार कृष्णभावनामय होगा, वह निर्चित रूग से कृष्णधाम को जाएमा जहाँ वह साक्षात कृष्ण के साक्षिय में रहेगा यह गुहातम ज्ञान अनुंत को इस सिन्त बताया गया, क्योंकि वह कृष्ण का पर पिय पित्र (सखा) है। जो कोई भी अर्जुन के पथ अनुसरण करता है, वह कृष्ण का प्रिय सरा। बनकर वैसी ही सिद्ध प्राप्त कर सकता है।

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः। अहं त्वां सर्वपापेथ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुद्धः।।६६॥ सर्व-धर्मान्-समस्त प्रकार का धर्मं, परित्यज्य-त्यागकर, माम्-मेरी, एकाम्-एकमात्र, शरणम्-शरणं में, ब्रज-जाओ, अहम्-मै, त्याम्-तुमको, रार्व-

एकमात्र, शरणम्—रारण में, ब्रज—जाओ, अहम्—री, स्वाम्—रीमको, सर्व-समस्त, पापेम्य-—पापों से, मोक्षविष्यामि—उद्धार करूंणा, मा—मत, शुच--विन्ता करो।

#### अनुवाद

समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पार्पों से तुम्हारा उद्धार कर दूँगा। इसे मत।

#### सारवर्ष

भगवान् ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियों बताई है---परव्ररा ना ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आध्यमों तथा वर्णों ना ज्ञान, सन्यास का ज्ञान, अनीकिक, इन्द्रिय तथा मन, सबम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्हाने अनेक प्रकार से माना प्रकार के धर्म का वर्णन किया है। अन, भगवत्याता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान् कहते हैं के के अर्जुन। अभी तक बार्ण संसारी विधियों का परित्याण करके अन्य केवल मेरी प्रारण में आओ। इस शारणागित से वह समस्त पापों से वन न्यापा नगीकि भगवान् स्वय उसकी

रक्षा का वचन दे रहे हैं।

सातवें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है, जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच राकता है। कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई कैसे शरणागित पा सकता है। ऐसे सन्देह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पागों से मुक्त मी हो तो श्रीकृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः गुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवरयकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को रागस्त जीवों के स्थक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि शद्धा तथा प्रेग से उनकी शरण ग्रहण करे।

हरि भक्तिविलास में (११.६७६) कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है—

> आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः।

भिक्तयोग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अन्तराः भगवद्भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्णभावनागृत तक नहीं पहुँच पाता, तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ जाते हैं। जिस वरतु से कृष्णभावनामृत की पूर्वावस्था न प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि समस्त परिस्थितियों में कृष्ण उसकी रक्षा कोंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन-निर्वाह कैसे होगा। कृष्ण इसको सँभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को निस्सहाय माने और अपनी जीवन प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलम्ब रामझे। पूर्ण कृष्णभावनाभावित होकर भगवद्गक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मप से गुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियों हैं और ज्ञान, ध्यानयोग आदि जैसे अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है, उसे इतने सारे अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गँवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरन्त सारी उन्नति कर राकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है।

श्रीकृष्ण की सुन्दर छवि के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसीितए पड़ा, क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुन्दर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ छवि से आकृष्ट होता है, वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं—कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ गरमात्मा के प्रति

लेकिन जो भगवान् वे. साकार रूप के प्रति भाकृए होता है और इन्तर्भ मी बढकर वह योगी जो साक्षात् भगवान् कृष्ण के प्रति भाकृए होता है वह सर्वाव्य गोगी है। दूसरे शब्दों से, अन्य्यभाव से कृष्ण वी भक्ति पृद्धातम ज्ञान / आर सम्पूर्ण गीवा वा यही सार है। कर्मयोगी, दार्गीनक गोभी राण भक्त सभी अध्यानकारी कहताते हैं, लेकिन इनमें से शुद्धभक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर मा शुच (मत चिन्ता करो) विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अस्यन्त सार्थक है। माम्य को यह चिन्ता होती है कि वह किस प्रकार सार्थ घर्मों को त्यांगे और एनमान कृष्ण की शरण में जाए. लेकिन ऐसी चिन्ता व्यर्थ है।

इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन। न चाराश्रूपवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसृयति॥६७॥

इवम्—यह, ते—सुन्हारे द्वारा, न—कभी नहीं, अतपस्काय—असयमी के लिए, कदाचन—किसी समय, न—कभी नहीं, च—भी, अगुश्युषे—जो भीक मे रत नहीं है, बाच्याम्—कहने के लिए, न—कभी ारी, च—भी, माग्—गर् प्रति, य—जो, अभ्यस्यति—हेप करता है।

#### अनुवाद

यह गुहाज़ान उनको कभी भी न बताया जाय जो न तो संवमी हैं, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत हैं. न ही उसे जो मुझसे द्वेप करता हो।

तात्पर्य जिन लोगों ने धार्मिक अनुष्ठान नहीं किये, जिहों। कृष्णभावाामृत र्भात वा कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने शुद्धभक्त की रोवा नहीं की, तथा जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते है, या जो कृष्ण की गहारता से द्देष रखते है, उन्हें यह गुह्यज्ञान नहीं बताना चारिए। लेकिन कगी-कगी गर देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुप भी कृष्ण की पूना भित्र प्रकार से करते है और व्यवसाय चलाने के लिए भगवद्गीता का पवना करते हैं। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो उसे भगान्सीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवदगीता के पयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी न भी हो ओर वैदिक शास। द्वारा आदिष्ट नियमो का हुद्रतापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त ही है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। और यदि वह अपन को कृष्णभक्त बताता है, लेकिन कृष्णभावनाभावित कार्यकलापा मे रत नही रहता, तम भी वह कृष्ण को नहीं संगद्भ पाता। ऐसे बहुत से लोग है, जो भगवान से उनलिए द्वेष रखते है, क्योंकि उन्होंने भगवदगीता में कहा है कि कोई न तो उनसे बढ़कर, न उनके समान है। ऐसे बहुत से व्यक्ति है, जो कृष्य से द्वेप स्टाते

हैं। ऐसे लोगों को भगवद्गीता नहीं सुनाना चाहिए, नयोंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धाविहीन लोग भगवद्गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। शुन्द्रभक्त से कृष्ण को समझे बिना भगवद्गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए।

## य इदं परमं गुह्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति। भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥६८॥

यः—जो; इदम्—इस; परमम्—अत्यन्त; गुह्यम्—रहस्य को; मत्—मेरे; भक्तेगु— भक्तों में से; अभिधास्यति—कहता है; भक्तिम्—गक्ति को; मिय—गुझको; एव—निश्चय ही; एष्यति—प्राप्त होता है; असंशयः—इसमें कोई सन्देह नहीं।

अनुवाद

जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, वह शुद्धभक्ति को प्राप्त करेगा। और अन्त में वह मेरे पास वापस आता है।

### तात्पर्य

सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगतन्गीता की विवेचना की जाय, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे, न ही भगवद्गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद्गीता को उनके यथारूप में स्वीकार नहीं करते, उन्हें मनमाने ढंग रो भगवद्गीता की त्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद्गीता की विवेचना उन्हीं से की जाय, जो कृष्ण को भगवान् के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हों। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिन्तकों का नहीं, लेकिन जो कोई भी भगवद्गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयारा करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है, शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्धभक्ति के फलस्वरूप उराका भगवद्धाम जाना ध्रुव है।

## न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। भविता न चे मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥६९॥

न—कभी नहीं; च—तथा; तस्मात्—उसकी अपेक्षा; मनुष्येषु—मनुष्यों गें; कश्चित्—कोई; मे—मुझको; प्रिय-कृत्-तमः—अत्यन्त प्रिय; भविता—होगा; न—न तो; च—तथा; मे—मुझको; तस्मात्—उसकी अपेक्षा, उससे; अन्य—कोई दूसरा; प्रिय-तरः—अधिक प्रिय; भुवि—इस संसार गें।

अनुवाद

संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय

अध्याय १८ उपसंहार—संन्यास की शिद्धि

है और न कमी होगा।

अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादगावयो.।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति:॥७०॥

E/9

ज्ञानयज्ञन तनाहामष्टः स्थामात म मातः॥७०॥ अध्येष्यते—अध्ययन या पाठ करेगा, च—भी, य—जो, इमम्—इस, धर्मम्—

पवित्र, संवादम्—वातीलाप या सवाद को, आवयो —हम दोना के, ज्ञान —हा। स्पी, यज्ञेन—यज्ञ से, तेन—उसके द्वारा, अहम्—नो, इष्ट्र—नित, स्माम्— होऊँगा, इति—उस प्रकार, मे—मेरा, मति—मरा।

अनुवाद और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पत्रित्र मंदाद का अग्यया

कतता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावाननसूराश्च श्रृणुयादिप यो नर ।

सोऽपि मुक्तः शुभाँह्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम्।।७९॥

श्रद्धा-वान्—श्रद्धातु, अनसूय—देवरिहत, च—तथा, शृष्धात्—प्रुतः। हे, अपि—निरवय ही, य—जो, नर—मनुष्य, स—वर, अपि—भी, गुक्त —गुक्त होका, शुभान्—शुभ, लोकान्—लोको को, प्राप्नुयात्—गाप्त करत। हे

पुण्य-कर्मणाम्---गुण्यात्माओं का।

और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेषरहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पार्ग से मुक्त हो जाता है और उस शुघ लोक को प्राप्त तोता है, जहाँ पुण्यात्माएँ निवास करती हैं।

अनुवाद

सस्य अध्याय के ६९वे श्लोक में भगवान ने स्पष्टत गना वित्या है कि जो लोग उसने द्वेप रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवद्गीता वेवल भक्तां के लिए हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी-कभी भगवद्गक आम जनता में प्रवचन कत्ता हैं और उन कक्षाओं में सार्र छात्रा के भक्त होने की भगेशा नहीं की जाती। तो फिर ऐसे लोग खुली कथा गर्भे चलाते हैं? या। या

नहां को जाता ता किर एस लाग खुला करना तथा चलात है। या व बताया गया है कि पत्येक व्यक्ति भक्त नहीं शता, फिर भी बद्दा स लाग ऐमे है, जो कृष्ण मे ड्रेष नहीं स्वते। उन्हें कृष्ण पर पत्पेस्वर रूप में भन्ना स्हती है। बदि ऐसे लोग भगवान् के प्रामाणिक भक्त से सुनते है तो वे अपा पापों से तुस्त मुक्त हो जाते है और ऐसे लोक वो पा। हाते है, जरॉ पुग्पात्मार्ण वास करती है। अतप्त्र भगवदगीता के श्रवण गा। से ऐसे व्यक्ति नो भी

पुण्यकर्मी का फल प्राप्त हो जाता है, जो अगो ना गुढ मक ना। ।।

प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवद्भक्त हर एक न्यक्ति के लिए अवसा प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगनान का भक्त बने।

सामान्यतया जो लोग पापों से पुक्त हैं, जो पुण्यातमा हैं, वे सरनाम स कृष्णभावनामृत को प्रहण कर लेते हैं। यहाँ पा पुण्यकर्मणाम् शन्द मत्यान्त सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अरुगमा यज्ञ जैसं महान यजों का सूचक है। जो भक्तिपायण पुण्यानमा है. किन्तु शुन्य नहीं होता. यह प्राला ह को प्राप्त होता है, जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं ओर उनका अपना विशेष लोक है, जा पुत्र या ध्रुतलोक कहलाना है।

## कच्चिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणप्टस्ते धनञ्जय।।७२॥

किच्चत्—नयाः एतत्—यहः श्रुतम्—सुना गयाः पार्थः—हे पृथापुतः त्वसा— गुन्हारे द्वाराः एक-अग्रेण—एकाग्रः चेतसा—मन सेः किच्चता—नयाः अज्ञान— मजान काः सम्मोहः—मोह, भ्रमः प्रणष्टः—दूर हो गयाः ते—तुम्हागः धनञ्चय—हे सम्पत्ति के विजेता (अर्जुन)।

अनुवाद

हे पृथापुत्र! हे धनञ्जय! क्या तुमने इसे (शास्त्र को) एकाग्र चित्त होवत सुना? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दुर हो गया है?

### तात्पर्य

भगवान् अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे। अतएव यह उनका धा भा कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद्गीता गही हंग रंग सगड़ा ही है या नहीं। यदि नहीं समझा है, तो भगवान् उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद्गीता बताने को तैयार हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद्गीता का सुनता है, उसका गारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवद्गीता कोई सामाना गंग नहीं, जिसे किसी किन या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात् भगवान ने कहा है। जो भागगाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रांचिनिध से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार तो पार कर लेता है।

अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्गयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥ अर्जुन उबाच-अर्जुन ने कहा, नष्ट-द्रग् हुआ, घोर-गोर, म्यृति-प्याण ग्रक्ति, लब्गा-नुन पात्र हुई, त्वत्-प्रासादात-आपनी कृपा मे, पदा-पा द्वारा, अन्युत-हे अन्युत कृष्ण, म्थित-स्थित, अम्पि-हूँ, पत-द्रग रूप, सन्देह-सारे सराग, करिस्ये-पूरा करणा, वचनम्-आदेग तो. तव-पृहता।

#### अनुवाद

अर्जुन ने कहा. हे मृत्या, हे अच्युत्र अब मेत तोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से गुड़ो मेरी स्मरण शक्ति वापस मिरा गई। अब में संशास्त्रीत तथा हुइ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करों के लिए उद्यत हूँ।

#### तात्पर्य

जीव जिसका पितनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उगना स्वरूप वर है it तह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्मानुसासा (मयभ) के लिए गा है। श्रीचेतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप पामरार ने नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जा। के कारण जीव पकृति ब्रास बद्ध बन जाता है। लेकिन परमेश्वर की सेवा करा मे वह ईरवर का मुक दास बनता है। जीव का स्वरूप सेवक के रूप म है। उसे गाया या पामेरफ में से किमी एक की सेवा करनी होती है। यदि वर गरमेश्वर की संचा करता है, तो वह अगनी सामान्य स्थिति में रहता है। लेकिन गदि वह गा।। ही सेवा करना पसन्द करता है, तो वह निश्चित रूप से बन्धा में पड़ जाता है। इम भौतिक जगत् में जीव मोहवश सेवा का रहा है। तह काम तथा इच्छाओं से गैंभा हुआ है। फिर भी वह अपो वा जगत ना स्वामी भारता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छानुमार कर्म करा के लिए परमागर की शरण ग्रहण करता है। जीव को फॉसने का मात्रा नः। अन्तिम पारा यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अन वर बद्धजीन नहीं रहा अन तो वह ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह ारी सीच पा। कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना मशायप्रस्त वर्गास्ता। वह इस पर विचार नहीं करता। इसलिए यही माथा का अन्तिम गात्रा होता है। वस्तुत मागा से मुक्त होने के लिए भगवान् श्रीकृष्ण को समझना होता है और उनके आदेणानुगा। कर्म करने के लिए सहमत होना होता है।

इस रलोक में मोह शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गाह आन का विवाधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि पत्येत जीत भगवान का सेनक है। लेकिन जीत अपने को इस स्थिति में न गणज़कर सोचता है कि वह इस जगत् का सेवक नहीं, अपितु स्वामी है, नमीक वह पकृति पर ग्युव जताना चारता है। यह मोह भगवत्कृषा से या शुद्ध भक्त की कृगा से जीता जा सकता है। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्णभावनामृत में कर्ग करने के लिए राजी हो जाता है।

कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्णभावनागृत है। बद्धजीव माया हारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परगेश्नर स्वागी हैं, जो ज्ञानमय है और सर्वसम्पत्तिवान हैं। वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा जीव के मित्र हैं, और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियन्त्रक हैं और रागरत ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण हैं। भगवान् भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्फि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान् से भगवद्गीता गुनकत समस्त मोह से मुक्त हो गया। अत्र एवं भगवद्गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब न्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है, तो वह स्वभावतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गगा कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छानुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान् के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुषबाण ग्रहण कर लिया।

सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। संवादमिममश्रीषमद्भुतं रोमहर्षणम्॥७४॥

सञ्जयः उवाच संजय ने कहा; इति इस प्रकार; अहम् मैं; वासुदेवस्य कृष्ण का; पार्थस्य तथा अर्जुन का; च भी; गहा-आत्मनः महापुरुषों का; संवाद वार्ता इमम् यह,अश्रीषम् सुनकर,अद्भुतम् अद्भुत,रोम-हर्पणम् रोंगटे खडे करने वाला।

अनुवाद

सञ्जय ने कहा: इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महागुरुगों की वार्ता सुनी। और यह सन्देश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमाञ्च हो रहा है।

### तात्पर्य

भगवद्गीता के प्रारम्भ में धृतराष्ट्र ने अपने मन्त्री रांजय से पूछा था ''नुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में क्या हुआ?'' गुरु न्यासदेव की कृगा से सञ्जय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्धस्थल का सारांश कह सुनाया था। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीना ऐसी स्वयम्-स्वयः।

महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुन होगी। यह वार्ता इसलिए आरचर्यग्रद थी, क्योंकि भगवान् भी अपने तथा अपनी शक्तिःग रे विषय मे जीवातमा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवद्भक्त था। गदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसाण हो तो हमारा जीवा सुधी तथा सफल हो जाए। सञ्जय ने इसका अनुभव विगा और जैसे-जैसे प्राही समझ में आता गया उसने यह बार्ता धृतराष्ट्र से कर सुनाई। अब यह रिप्कर्ष निकला कि जहाँ-जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है, वही वर्री विजय होती है।

व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुहामहं योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयत स्वयम्॥७५॥

व्यास-प्रसादास्—व्यासदेव की कृषा से, शुतवान्—मुग्न है, एततः—इस गुह्यस्—गोपनीय, अहर्ए—मैंने, परम—परम, योगग्—योग को, योग-ईश्वरात्— योग के स्वामी. कृष्णात्—कृष्ण से, साक्षात्—साधात्, कथयत—कहते हुए,

### अनुवाद

व्यास की कृषा से मैंने ये परम गुहा बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रांत कही जाती हुई सुनी।

### तात्पर्यं

व्यास सजय के गुरु थे और सजय स्वीकार करते है कि व्यास की कृगा से ही वे भगवान् को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, पत्यक्ष रूप से गही। गुरु स्वच्छ गाध्यम है, यद्यपि अनुभव इससे भी अधिक प्रत्यक्ष होता है। शिष्य-गरम्परा वा यसी रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो भगवव्गीता का प्रत्यक्ष भवण किया जाए, जैसा अर्जुन ने किया। ससार भर में अनेक योगी है, लेबिन कृष्ण योगेरार है। उन्होंने भगवदगीता में स्पष्ट उपदेश दिया है, ''मेरी शरण में आओ। जो

ऐसा करता है वह सर्वोच्च योगी है।" छठे अध्याय के भन्तिम श्लाफ म इसकी पुष्टि हुई है—योगिनाम् अपि मर्वेषाम्। नारद कृष्ण के शिष्य है और व्यास के गुरु। अताप्य व्यासा अर्जुन हे ती समान प्रामाणिक है, क्योंकि वे शिष्य-परम्परा में आते है और सजय न्यासदेव

के शिष्य है। अतएव व्यास की कृषा से सजय की इन्द्रियों विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात् दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सने। जी व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुहाज्ञान को समझ मकता है। यदि वह शिष्य-परम्परा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता। अतएव उसका ज्ञान विशेष अधूस रहता है।

भगवद्गीता में योग की समस्त पद्धतियों का—कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग का वर्णन हुआ है। श्रीकृष्ण इन समस्त योगों के स्वामी हैं। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के कारण भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से रांजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैशे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अन्तर नहीं है। गुरु व्यासदेव का भी प्रतिनिधि होता है। अतएव वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु के जन्मदिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं।

## राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमममद्भुतम्। केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः॥७६॥

राजन्—हे राजा; संस्मृत्य—स्मरण करके; संस्मृत्य—स्मरण करके; संवादम्—वार्ता को; इमम्—इस; अद्भुतम्—आश्चर्यजनक; केशव—भगवान् कृष्ण; अर्जुनयोः—तथा अर्जुन की; पुण्यम्—पवित्र; हृष्यामि—हर्षित होता हूँ; च—भी; मुहु:गुहु:—वारम्बार।

अनुवाद

हे राजन! जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारम्बार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आहलाद से गद्गद हो उठता हूँ।

### तात्पर्य

भगवद्गीता का ज्ञान इतना दिल्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है, वह पुण्यात्मा बन जाता है और इस कथा को भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिल्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जन कोई गीता को सही म्रोत से अर्थात् प्रत्यक्षतः कृष्ण से सुनता है, तो उसे पूर्ण कृष्णभावनामृत प्राप्त होता है। कृष्णभावनामृत का फल यह होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है और जीवन का भोग आनन्द सहित कुछ काल तक नहीं, अपितु प्रत्येक क्षण करता है।

## तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे:। विस्मयो मे महान् राजन्हष्यामि च पुनः पुनः॥७७॥

तत्—उसः; च—भीः संस्मृत्य—स्मरण करकेः; संस्मृत्य—स्मरण करकेः; रूपम्—स्वरूप कोः; अति—अत्यधिकः; अद्भुतम्—अद्भुतः; हरेः—भगवान् कृष्ण केः; विस्मयः—आश्चर्यः; मे—मेराः; महान्—महान्ः; राजन्—हे राजाः; हृष्यामि—हर्षित हो रहा हुँ; पुनःपुनः—फिर-फिर, बारम्बार।

#### अनुवाद

हे राजन्। भगवान् कृष्ण के अद्भूत रूप का स्मरण करते ही में अधिकाधिक आश्चर्यचिकत होता हूँ और पुनपुन हर्षित होता हूँ।

#### तात्पर्य

ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास की कृपा से मजगो भी अर्जुन को रिप्राधे गये कृष्ण के बिराट रूप को देखा था। गिसमन्देर यह कहा जाता है कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट गही किया था। यह केवल अर्जुन की दिखाया गया था, लेकिन उस समय कुछ महान भक्तों ने भी उमे देखा था, तथा बसास उनमें से एक थे। वे भगवान के परा भक्तों में भी है और कृष्ण के शक्त्यावेग से एक थे। वे भगवान के परा भक्तों में में है और कृष्ण के शक्त्यावेग अवतार माने जाते हैं। व्यास ने इसे अगने शिष्य सजय के समझ प्रकट किया जिन्होंने अर्जुन को गवर्गित किय गये कृष्ण के उस अरमुत रूप को समस्य एका वैद्या और वे बागवार असकर आनन्द उठा रहे थे।

### यत्र योगश्वर कृष्णो यत्र पार्धो धनुर्धर । तत्र श्रीविंजयो भृतिर्धृवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥

यत्र—जहाँ, योग-ईश्वर —योग के स्वामी, कृष्ण—भगवान् कृष्ण, यत्र—जहा मार्थ-पृत्रापुत्र, यतुं-धर-पगुष्पाते, तक-वरा, शी-धेरवर्य, विजय — जीत, भृति-चिलक्षण शक्ति, ध्रुवा—निश्चित, नीति जीति मति पम-मरा पतः।

### अनुवाद

जहाँ योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं एरवर्ष, विजय, अलीकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है।

### तात्पर्य

भगवद्गीता का शुभाराभ पृतपष्ट की विज्ञासा से हुआ। वह भीम्म, प्रेण त्या कर्ण जैसे महारियों की सहायता से अपने पुत्रो की विजय के प्रति आसावान था। उसे आशा धी कि विजय उसके पक्ष में गीमी। लेकिन युद्धसेत्र के इत्य का वर्णन करने के बाद सहय ने पाना से कहा "आग अपनी विजय की बात सोच से हैं, लेकिन मेरा मत है कि जा कृष्ण तथा अर्जु। उपस्थित है, वही सम्पूर्ण श्री होगी।" उसने प्रत्यक्ष पुष्टि की कि पृतपष्ट को अपने प्रश्न की विजय की आशा नहीं एवजी चाहित विजय की अर्जुन के पा भी निश्चित है, क्योंकि उसमें कृष्ण जो है। श्रीकृष्ण हारा अर्जुन के सारणी वा निश्चत है, क्योंकि उसमें कृष्ण जो है। श्रीकृष्ण हारा अर्जुन के सारणी वा पद स्वीकार करना एक ऐसवर्ष का प्रदर्शन था। वृष्ण समस्त ऐसवर्षी में "

हैं और इनमें से वैराग्य एक है। ऐसे वैराग्य के भी अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, क्योंकि कृष्ण वैराग्य के भी ईश्वर हैं।

युद्ध तो वास्तव में दुर्योधन तथा युधिष्ठर के बीच था। अर्जुन अपने ज्येष्ठ भाता युधिष्ठर की ओर से लड़ रहा था। चूँकि कृष्ण तथा अर्जुन युधिष्ठर की ओर थे अतएव युधिष्ठर की विजय ध्रुव थी। युद्ध को यह निश्चय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। सञ्जय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी। यहाँ पर इसकी भी भविष्यवाणी हुई है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद युधिष्ठर उत्तरोत्तर रामृद्धि लाभ करेगा, तयोंकि वह न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्रात्मा था, अपितु वह कठोर नीतिवादी था। उसने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया।

ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, जो भगवद्गीता को युद्धस्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन इससे ऐसा ग्रंथ कभी शास्त नहीं बन सकता। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उकसाया, जो अनैतिक था, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवद्गीता नीति विषय का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश नवें अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में है—मन्मना भव मद्भक्तः। मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, और सारे धर्मों का सार है—कृष्ण की शरणागित (सर्वधर्मान्यित्यज्य मामेकं शरणं व्रज)। भगवद्गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियाँ भले ही शुद्ध करने वाली तथा इरा विधि तक ले जाने वाली हों, लेकिन गीता का अन्तिम आदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है—कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मरामर्पण करो। यह अठारहवें अध्याय का मत है।

भगवद्गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागित सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवद्गीता के उपदेशों का सार है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों (कर्मन्ताण्ड) का मार्ग, ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है। लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ध्यान तथा ज्ञान और भी गुह्य हैं तथा पूर्ण कृष्णभावनामृत मय होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागित गुह्यतम उपदेश है। यही अठारहवें अध्याय का सार है।

भगवद्गीता की अन्य विशेषता यह है कि भगवान् कृष्ण वास्तविक सत्य हैं। परम सत्य की अनुभूति तीन रूपों में होती है—निर्गुण ब्रह्म, अन्तर्यामी परमात्मा तथा भगवान् श्रीकृष्ण। परम सत्य के पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण का पूर्ण ज्ञान। यदि कोई कृष्ण को जान लेता है तो ज्ञान के सारे विभाग इसी ज्ञान के अंश हैं। कृष्ण दिन्य हैं क्योंकि वे अपनी नित्य अन्तरंगा शक्ति में स्थित रहते हैं। जीव उनकी शक्ति से उत्पन्न हैं और दो श्रेणी के होते हैं—नित्यवद्ध तथा नित्यमुक्त। ऐसे जीवों की संख्या असंख्य हैं और वे सब

कृष्ण के मूल अश माने जाते हैं। भौतिक शक्ति २४ पकार से पक्ट रा।। है। सृष्टि शारवत काल द्वारा सभूत है ओर विद्रशाशकि द्वाग इसका सा। तथा सहार होता है। यह द्रस्य जगत पुन पुन पुनट तथा अधकट होता रहा। Ť

भगवद्गीता में पाँच प्रमुख विषयों की न्यास्था की गई है-भगान भौता पकृति, जीव, शास्वतकाल तथा सभी प्रकार के नभी सब कुछ भगवा नग्य पर आश्रित है। परमसत्य की सभी धारणाएँ—विश्वका ब्रह्म, अन्तर्यांगी गाया ॥ तथा अन्य दिव्य अनुभृतियाँ—भगवान् के ज्ञान की गोटि म सनिहित है। गरा।प अपर से भगवार, जीव, पकृति तथा काल भित्र परीत हात है, लिक । प्रत से कुछ भी भिन्न नहीं है। लेकिन ब्रह्म सदैव सगरत वस्तुआ ग भिन है। भगवान चैतान्य का दर्शन है "अचित्त्यभेदाभेद"। यह दर्शन पद्धति परमागरः। के पर्णज्ञान से मुक्त है।

जीव अपने मुलहप में शुद्ध आत्मा है। वह परणात्मा वा एक परणा गा। है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की उपमा सूर्य से दी जा साजी है और जी।। की मुर्गप्रकाश से। चुँकि सारे जीव कृष्ण की सन्स्था शक्ति है आरएय उत्ता समर्ग भौतिक शक्ति (अपरा) या आध्यात्मिक शक्ति (परा) स होता है। दूस शब्दों में, जीव भगवान की दो शक्तियों के गण में स्थित है और चीन उसका सम्बन्ध भगवार् की पराशक्ति से है, अतरण उसमें विका मामा॥ रहती है। इस स्वतन्त्रता के सदुपयोग से ही वर गुण्य के पत्यहा आग्म । अन्तर्गत आता है। इस प्रकार वह ड्यॉदनी शांक की अपनी सामाना उश को प्राप्त होता है।

सिदि" का भक्तिवेदाना तात्पर्य पूर्ण हुआ।

इस प्रकार शीमर्भगवर्गीता के अठासचे अध्यान उपसना--वैपान नी

## अन्तर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (ISKCON)

## संस्थापक आचार्यः कृष्णकृपाश्रीमूर्ति श्री श्रीमद् ए. सी. मक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद

- 1. इलाहानाद, उ प्र -16/49A, न्यू सहबतिया नान, 211 (X) 3
- 2. रूपमपुर, जप्पू न वस्पीर -श्रीत प्रमुगाद आश्रम, श्रीन प्रमुगाद न गर, श्रीत प्रमुगाद मार्ग, 182 101/(0199) 298
- 3. जारतला, निपुरा-हरे कृष्ण याम, आसाम जगरतला रोड, म्महा कार्यालय, बनमालीपुर, 790 001
- 4. अहमदाबाद, गुनरात -हरे कृष्ण धाम, सेटेलाइट ग्रेड, गाँधी नगर गाईने ब्लॉसिन, 380 015/449935, 449945
- 5. इम्हाल, मणिपुर-हरे कृष्ण याम, एयरपोर्ट रोह, 795 001/21587
- 6. कतकता, प बगात -3-C, अतबर्ट रोड, 700 017/443757, 446075, 434265
- 7. कोयम्बदूर, तामिलनाहु -387, 'परम', वी जी आर पुरप्, हॉ अलागेसन रोड-1.641011
- 8. गीहाटी, जासाम-भी भी हिन्मणी कृष्ण मंदिर, मार्जट ररे कृष्ण, उत्तूबारी नगली, (गेस्ट बैग न 127) 781 (1011
- 9. चढीगढ, पंताब-हरे कृष्ण पाप, दक्षिप मार्ग, सेक्टर 36-वी, 160 036/44634,44592
- 10, चामोशी, महाराष्ट्र-78, कृष्णनगर धाम, जिला गरविरोली, 442 603
- 11. प्रापचरिया (हरिदासपुर), प बनाल-ठाकुर हरिदाम शीपत नारी सेवायम, पाना ननार्व, जिला : चीनीस परगना, 741235
- 12. तिरुपति, आ प्र -37, बी टाइप, टी टी ही बनाटर्स, विनापक नगर, के टी. रीह, 517 507/2285
- 13. त्रिवेन्द्रम, केरत-री सी 224/1485, इन्स्यू सी हॉस्पिटल रोड, पाइकाउड (Thycoud) 695014/68191
- 14. सितीगृही, प वं -निवानपाडा, हरिदरपाडा के समीन, अचल भौकिस, जिला दाजितिंग, 734 40 1/266 19
- 15. ना नपुर, मराराष्ट्र 70, हिल रोड, रामनगर, 440 010/33513
- 16. नयी दिही-एम-119, ग्रेटर कैलाघा-1, 110 048/6412058, 6419701
- 17. नगी दिमी-14/63, गंजाबी बाग, 110026/5410782
- 18. पेडरपुर महाराष्ट्र-हरे कृष्ण आश्म, चन्द्रभागा नदी केपार, जिला सोलापुर, 413 304
- 19. पटना, बिहार-राजेन्द्र नगर, रोड ने 12. (बहादुरपुर गोमती के समीत), 800 016/50765
- 20. पुना, महाराष्ट्र-4, तारपुर रोह, कैमा, (सेहीज ब्लन के सामने) 411 001/60124, 64003
- 21. बालीर, मनटिक-टरे कृष्ण हित 1 'आर' न्लॉक, राजात्री नार, सैकेंड म्टेज, कॉर्ड रोट, 560010/359856
- 22. बम्बई, महाराष्ट्र-हरे कृण वाम, जुहू , 400 049/6206860, 6200870, 6202226
- 23. बडीदा, गुजरात-हरे कृष्ण घाम, हरिनगर पानी टेकी के पीछे, गोनी रोड, 390015/326299
- 24. बामनबीर, गुजरात-इस्कॉन, हरे कृष्ण आश्रम, नेप्रानल राइवे न 88, जिला : सुरेन्द्र नगर, (नीन 97)
- 25. गाईदर (प ), महाराष्ट्र-101-103, बालचन्द शॉपिंग सेंटर, प्रत्सा माला, जिला । वाना, 401 101/6982621.6982821
- 26. गुवनेत्रवर, उदीसा नेशनल हाइवे नं 5, नयागती, 751 001/53125, 55617
- 27. मदास, तमितनाहु -59, बर्किट रोड, टी नगर, 600 017/662285, 662286
- 28. मायापुर, प नगान-भी मायापुर चन्द्रीदय मंदिर, पो आ श्री मायापुर धाम, जिला नदिया, 712 413/31 (रनहर भर)
- 29. मोइरंग, मणिपुर-नी वन, इंगखोन, टिहिम रोह, 795 133
- 30. राजकोट, गुजरात-32, अनन्त भार, कलवाह रोह, 360003
- 31. वृन्दावन, उ प्र --कृष्ण-वत्तराम मन्दिर, मक्तिवेदान्त स्वामी मार्ग, रमण-रेती, जिला मधुरा, 281 124/82478
- 32. वसग विद्यानगर, गुजरात-गणेश गुवन, पॉलिटेब्निक कालेज के सामने, 388 120/30796
- 33. श्रीनगर, जम्मू व कश्मीर-जे-3, जबाहर नगर, 190008
- 34. सिकन्दराबाद, सा प --9-1-1 स्ट्रीट, जॉन'रा रोह, 500 026/825232
- 35.सिन्दर, शासाम-हरे कृष्ण बाम, अम्बिका पट्टी, जिला करार, 788 004
- 36.सूरत, गुजरात-श्री राषाकृष्णमदिर, ओलाद रोह, जहाँगीरपुरा, 195 (X)5/84215
- 37. हरिद्रार, उ प धनदेनी राउस, खुकेन धनन केपास, टर-की पीडी, जिला हरिद्रार, पी वैगर्न 14, 249 401
- 38. दैदराबाद, आ प्र -हरे कृष्ण बाम, नामपानी स्टेशन रोह, 500 001/551(118, 552924 कृष्पि फार्म :
- ओवन (अहमदाबाद), गुजरात—(इस्कॉन अहमदाबाद से सम्पर्क स्थापित करें)
- 2. कटनहा, गुजरात-हरे कृष्ण फार्म, जिला अहमदानाद (इस्कॉन अहमदानाद से सम्पर्क करे)
- 3. करतत, महाराष्ट्र-(बम्बई मन्दिर से सम्पर्क करें)
- 4. हवित्तपुर ग्राप, आ प -मेहचल लातुका, जिला हैदराबाद, 501 405
- 5. मापानुर, प बगाल-(श्री मापानुर पन्दिर से संपर्क स्थानित करें)
- वामोशी, महाराष्ट्र—(चामोशी केन्द्र से सम्पर्क साथे)

#### रेस्तरां (गोजनातम्) :

- वम्बई-'न्यू गोनिन्दा' (श्रेकृष्ण पाम मे)
- 2. वृन्दावन-कृष्ण-वतराम मन्दिर अन्तर्राष्ट्रीय अतिषि-गृह मे

सूचना : आस्तिक (/) के पूर्व भिन कोह नम्बर है तथा आहितक (/) के बाद टेलीकोन नम्बर है (है) । उपर्युक्त बारतीय केन्द्र के आंतरिक विदेशी ! सैकडों केन्द्र एवं मन्दिर हैं, यूर्व विवरण के लिए सपादक, भगवत् दर्शन (हिन्दी) से पत्र-स्पब्हार करे, अथवा निकटस्य द्वर कॉन केन्द्र से सम्पर्क स अयतन अन्तर्राष्ट्रीय इस्कॉन समाचार एव सूचनाओं के लिए प्रतिमाह*भगवत् दर्शन* प्रिका पत्रे । . परिशिष्ट

### द्वितीय संस्करण के विषय में टिप्पणी

जो पाठक *भगवद्गीता यथारू*ण के प्रथम संस्करण मे परिचित है उनके ताभार्य इस द्वितीय संस्करण के विषय में कुछ शब्द कहा। रामीचीन प्रतीत होता है।

यद्यपि दोनों ही संस्करण एक समान है, किन्तु भक्तिवेदान्त कुक ट्राट के सम्पादकों ने इस द्वितीय संस्करण को सर्वाधिक प्रामाणिक बनाने के लिए अपने लेखागार की प्राचीन पाण्डुलिपियों का सहाग्र लिया है, जिससे शील प्रभुगद की मुलकृति के प्रति पूर्ण न्याय बाता जा सके।

शील प्रभुपाद ने भगवदगीता यथारूप का लेखन भारत से अमरीका गहुँचने के दो वर्ष बाद १९६९ में पूरा कर लिया था। गैकमिलन कम्पनी ने इसका लघु सस्काण १९६८ में और प्रथम मूल संस्करण १९७२ में प्रकाशित किया था।

प्रकारान के लिए गाण्डुलिपि तैयार करने में शील प्रमुगाद की सहायता काने वाले उनके अमरीकी शिष्यों को काफी किटनाइयों का सामना करना पड़ा। जिन प्रिष्यों को कफी हुए शृतिसेख को फिर से लिपिबढ़ करा पड़ा उनके लिए उनके ओसी उच्चारणों को समझ पाना तथा उनके संस्कृत उद्धरणों को लिख पाना अस्यन्त दुष्कर कार्य लगा। भाषा की दृष्टि से संस्कृत सम्मादक अभी नौसिखिये थे। इसलिए अंग्रेजी सम्मादको को उन स्थलों को फिर पड़िस्त सम्मादक अभी नौसिखिये थे। इसलिए अंग्रेजी सम्मादको को उन स्थलों को फिर एका या उनमें प्रसन्धिक लगाना पड़ा। कि भी अपुगाद की कृति को फ्रांसित करने में सफलता प्राप्त हुई और धनवल्यीता यथारूप विश्वभार के बिद्वानों तथा भक्तों के लिए धानक सस्करण सिद्ध हुआ है।

किन्तु इस द्वितीय संस्करण के लिए श्रील प्रभाव के शिष्यों को उनकी कृतियों के सम्बन्ध में कार्य करते हुए विगत १५ वर्षों का अनुभन प्राप्त हो चुका था। अग्रेजी सम्पादक श्रील प्रभुषाद की विनारामात तथा भागा से गरिचित थे और संस्कृत सम्पादक अब तक सिस्हस्त विद्वात बन चुके थे। अतएव वे अस सारी जटिलताओं को उन संस्कृत शाष्यों के साध्यम से हल कर सकने में सक्षम बन चुके थे किनकी सहायता श्रील प्रभुषाद ने भगवदगीता यगारूप लिखते समय ती थी।

इसका फल यह हुआ कि अधिक समृद्ध एव प्रामाणिक कृति हमारे समक्ष है। संस्कृत के शब्दार्थ श्रील प्रभुणद की अन्य कृतियों से अधिक निकट हा दिये गये है, निससे वे अधिक राष्ट्र वर गये है। अनुवारों को, जो एटा से सही थे, इस तरह परिवर्दित कर दिया गया है कि वे मूल सस्कृत तथा श्रील प्रभुगद के मूल श्रुतिलोख के सिवकट आ सकें। मूल सस्कृत तथा भिक्तेदान्त तात्पर्य सम्मिलित नहीं हो पाये थे उन्हें अब यथास्थान ला दिया गया है। यही नहीं प्रथम संस्करण में जिन संस्कृत उद्धरणों के स्रोतों का उद्घेख नहीं था उनका पूरा-पूरा सन्दर्भ अध्याय तथा श्लोक संख्या सगेत दे दिया गया है।

भगवद्गीता यथारूग के अंग्रेजी के द्वितीय संस्करण के समस्त परिवर्धनों को हिन्दी संस्करण में सम्मिलित करने के लिए अंग्रेजी के द्वितीय संस्करण का पूर्ण रूप से अनुवाद करना पड़ा। पहले संस्करण के अनुवाद तक शील प्रभुपाद द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का मानकीकरण नहीं हो पाया था, किन्तु श्रीमद्भागवत के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन के समय उन शब्दों पर विचार-विमर्श होता रहा। फलतः भगवद्गीता यथारूप के इस द्वितीय संस्करण में उन्हीं का उपयोग किया गया है।

### लेखक-परिचय

कुष्णकृपाभीपूर्ति श्री श्रीमद् ए सी भक्तिनेदान्त स्थामी प्रभुगाद का जन्म १८१६ हैं में भारत के कलकपा नगर में हुआ था। अपने गुरु महाराज शील भक्तिहादात सरस्वती गोस्वामी से १९२२ में कलकचा मे उनकी प्रथम भेट हुई। एक गुणिसद धर्म तत्ववेता, अञ्चम प्रचारक, विद्वान-भक्त, आवार्य एव चीसठ गीडीय मठों के सस्थापक श्रील भक्तिसिद्धान सरस्वती को ये गुरिशिक्षत नव्यवक ग्रिंग लगे और उनहीं वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करा की इनको प्रेरण दी। श्रील प्रभुपाद उनके छात्र बने और यसरह वर्ष बाद (१९३३ है) प्रमाण (इलाहाबाद) में उनसे विधिवत् दीक्षा-पास शिष्य हो गये।

अपनी प्रथम भेट, १९२२ ई में ही श्रील भिक्तिसिद्धान सारवानी ठानुर ने श्रील प्रभुपाद से निवेदन किया था कि वे अग्रजी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। अग्रगायी वर्षों में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद्रभगवद्गीता गर एक टीका लिखी, गीड़ीय मठ के कार्य में प्रदिग्ग दिया तथा १९४४ ई में विना किसी की सहाबता के एक अग्रेजी पाधिक गृत्रिका आएभ की निसंकत सम्मादन, पाण्डुलिपि का टकण और सुद्रित सामग्री के पूक शोधन का सारा कार्य वे स्वय करते थे। उन्होंने एक-एक प्रति निश्तक वीटकर भी इसके प्रकाशन की बाग्ने खबने के लिए साय्ये किया। एक बार आरम्भ होकर फिर यह गृतिवा कभी बन्द नहीं हुई। अब यह उनके शिष्यों द्वारा गृत्विची देशा म भी चलाई जा रही हुई। अब यह उनके शिष्यों द्वारा गृत्विची देशा म भी चलाई जा रही हुई।

श्रील प्रभुपाद के दार्रोनिक ज्ञान एव र्माक की महत्ता पहचान कर "गौडीय वैष्णव समाज" ने १९४७ ई में उन्हें शक्तिचेदाना की उपाधि से सम्पानित किया। १९५० ई में चौवन वर्ष की अवस्था में श्रील प्रभुपाद ने गृहस्य जीवा से अवकाश लेकर वानप्रस्थ से लिया जिससे वे अपने अध्ययन और लेखन के लिए अधिक समय दे सकें। तदननार श्रील प्रभुपाद ने श्री वृन्दावन धाग की यात्रा की, जहाँ वे वड़ी ही सात्विक परिस्थितियों में मध्यकालीन ऐतिहासिक श्रीराधा-दामोदर मन्दिर में रहे। वहाँ वे अनेक वर्षों तक गम्भीर अध्ययन एवं लेखन में सलग्न रहे। १९५९ ई. में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। श्रीराधा-दामोदर मन्दिर में ही श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण ग्रंथ का आरम्भ किया था। यह ग्रन्थ था अठारह हजार श्लोक संख्या के श्रीमद्गागवत पुराण का अनेक खण्डों में अंग्रेजी में अनुवाद और व्याख्या। वहीं उन्होंने "अन्य लोकों की सुगम यात्रा" नामक पुस्तिका भी लिखी थी।

श्रीमद्भागवत के प्रारम्भ के तीन खण्ड प्रकाशित करने के बाद श्रील प्रभुपाद १९६५ ई. में अपने गुरुदेव का धर्मानुष्ठान पूरा करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गये। अन्ततः श्रील प्रभुपाद ने भारतवर्ष के श्रेष्ठ दार्शनिक और धार्मिक ग्रन्थों के प्रामाणिक अनुवाद, टीकाएँ एवं संक्षिप्त अध्ययन-सार के रूप में साठ से अधिक ग्रन्थ-रत्न प्रस्तुत किये।

१९६५ ई. में जब श्रील प्रभुपाद एक मालवाहक जलयान द्वारा प्रथम वाग्न्यूवार्क नगर में आये तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। इसके पश्चात् किताई भेरे लगभग एक वर्ष के वाद जुलाई १९६६ ई. में उन्होंने, "अन्तर्राष्टीय कृष्णभावनामृत संय" की स्थापना की। १४ नवम्बर १९७७ ई. को, कृष्ण-जलराग मन्दिर, श्रीवृन्दावन धाम में अप्रकट होने के पूर्व तक श्रील प्रभुपाद ने अपने कुशल मार्ग-निर्देशन के कारण इस संघ को विश्वभर में सौ से अधिक गन्दिरों के रूप में आश्रमों, विद्यालयों, संस्थाओं और कृषि-समुदायों का वृहद् रांगठन बना दिया।

१९६८ ई. में श्रील प्रभुपाद ने प्रयोग के रूप में, वैदिक समाज के आधार पर पश्चिमी वर्जीनिया की पहाड़ियों में एक नव-वृन्दावन की स्थापना की। दो हजार एकड़ से भी अधिक के इस समृद्ध नव-वृन्दावन के कृषि-क्षेत्र से प्रोत्गाहित होकर उनके शिष्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में भी ऐसे अनेक समुदायों की स्थापना की।

१९७२ ई. में श्रील प्रभुपाद ने डल्लास, टेक्सस में गुरुकुल विद्यालग की स्थापना द्वारा पश्चिमी देशों में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की वैदिक प्रणाली का सूत्रपात किया। तब से, उनके निर्देशन के अनुसार श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने सम्पूर्ण विश्व में दस से अधिक गुरुकुल खोले हैं। श्रीवृन्दावन धाम का भक्तिवेदान्त स्वामी गुरुकुल इनमें सर्वप्रमुख है।

श्रील प्रभुपाद ने श्रीधाम-मायापुर, पश्चिम बंगाल में एक विशाल अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के निर्माण की प्रेरणा दी। यहीं पर वैदिक साहित्य के अध्ययनार्थ सुनिगोजित संस्थान की योजना है, जो अगले दस वर्ष तक पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार श्रीवृन्दावन धाम में भव्य कृष्ण-बलराम मन्दिर और अन्तर्राष्ट्रीय अतिथि भवन का निर्माण हुआ है। ये वे केन्द्र हैं जहाँ पाश्चात्य लोग वैदिक संस्कृति का मूल रूप से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वम्बई में भी श्री राधारासविहारीजी

मन्दिर के रूप में एक विशाल सास्कृतिक एव गौर्धाणक केन्द्र का विवास हो चुका है। इसके अतिरिक्त भारत में बारह अन्य मान्त्रपूर्ण स्थाों में हो वृष्ण मन्दिर छोलने की योजना कार्याधीन है।

किन्तु, श्रील प्रभुपार का सबसे बड़ा योगदान उने गथ है। य गथ दिन। द्वारा अपनी प्रामाणिकता. गम्भीरता और स्पष्टता ने नारण अत्यन्त गाय है और अनेक महाविद्यालयों में उच्चस्तरीय पाठवण्रन्थों के रच में पयक हा। है।

श्रील प्रभुपाद की रचनाए २८ भाषाओं में अनांदत है। १९७२ ई म केवल श्रील प्रभुपाद के ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए स्थापित भक्तिवेशन्त बुक इस्ट

भारतीय धर्म और दर्शन के क्षेत्र में विश्व का सगरे बड़ा पकाशव हो गया। है। इस ट्रस्ट का एक अत्यधिक आकर्षक प्रवाशा श्रील पशुपद द्वारा केवरा अठारह मास मे पूर्ण की गई उनकी एक अभिगव कृति है जो बगाली गार्मिन महाग्रन्थ श्रीवैतन्यवरितामृत का सत्रह खण्डो में अनुवाद और टीना है। बारह वर्षों मे, अपनी वृद्धावस्था की चिन्ता न करते हुए पीयाजक (व्याख्यान-पर्यटक) के रूप में श्रील प्रभुपाद ने तिरव के छता महाद्वीप। की चौदह परिक्रमाएँ की। इतने व्यस्त कार्यक्रम के रतते हुए भी शील पशुपार की उर्वरा लेखनी अविस्त चलती रहती थी। उनकी रचाएँ वैदिक दर्शन, धर्म, साहित्य और मस्कृति के एक यथार्थ पस्तकालय का निर्माण गरती है।

## सन्दर्भ

भगवद्गीता के समस्त तात्पर्य मानक वैदिक ग्रोतों द्वारा पुष्ट हैं। इसमें निम्नलिखित मौलिक ग्रंथों (शास्तों) से उद्धरण दिये गये हैं।

अथर्ववेद

अमृतविन्दु उपनिषद्

इशोपनिषद् उपदेशामृत

ऋग्वेद

कठ उपनिषद्

कूर्म पुराण

कौषीतकी उपनिषद्

गर्ग उपनिषद् गीता माहात्म्य

गोपाल-तापनी उपनिषद्

चैतन्य-चरितामृत

छान्दोग्य उपनिषद्

तैत्तिरीय उपनिषद्

नारायण उपनिषद्

नारायण पञ्चरात्र

नारायणीय

निरुक्ति (कोश)

नृसिंह पुराण

पद्मपुराण

पराशर स्मृति

पुरुषबोधिनी उपनिषद्

प्रश्न उपनिषद्

बृहद् अरण्यक उपनिषद

बृहद् विष्णु स्मृति<sup>ः</sup> बृहन्नारदीय पुराण

ब्रह्म-संहिता

ब्रह्म-सूत्र

भक्तिरसामृत सिंधु

महा उपनिषद्

माध्यन्दिनायन श्रुति

मुण्डक उपनिपद्

मोक्ष धर्भ योग-सूत्र

वराह पुराण

विष्णुपुराण

वेदान्द-सूत्र

श्रीमद्भागवतम्

श्वेताश्वतर उपनिषद्

सात्वतः तन्त्र

सुनल उपनिषद्

स्तोत्ररत्न

हरिभक्तिविलास

## विशेष शब्दावली

अ

अकर्म---कर्म न करना, भक्तिकार्य जिसके लिए कोई कर्मफल नहीं मिलता। अफ्रि---अप्रि देवता।

अप्रिहोत्र-यज्ञ—वैदिक अनुष्ठानों द्वारा सम्पन्न अगि-यज्ञ।

अधिन्य भेदाभेद—भगवान् चैतन्य का सिद्धान्त जिसमें ईश्वर तथा उनकी शक्तियो में "अचिन्य एकता तथा पृथकता" है।

अपरा प्रकृति-भगवान् की कनिष्ठा भौतिक शक्ति (पदार्य)।

अर्चन—अर्चाविग्रह के पूजन हेतु पालन की जाने वाली विधियाँ।

भर्चाविम्रह—भीतिक तत्त्वों द्वारा व्यक्त किया जाने वाला ईश्वर का स्वरूप यथा घर या मन्दिर मे पूजी जाने वाली कृष्ण की मूर्ति या चित्र। भगवा। इस रूप म उपस्थित होकर अपने भक्तो की पूजा स्वीकार करते है।

भेषतार—"जो अवतरित होता है", ईश्वर का पूर्ण या अरात शक्तिप्रदत्त अवतार जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप्यान्मिक जगत से नीचे आता है।

अविद्या---अज्ञान।

अष्टाङ्ग योग—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्गाहार, धारणा, ध्यान तथ। समाधि—इन आठो से युक्त मार्ग।

अहङ्कार—मिथ्या अभिमान जिसके फलस्वरूप आत्मा भ्रमवश अपने को भौतिर शरीर मानने लगता है।

अहिंसा-जीवों का वध न करना।

आ

आचार्य—उदाहरण दे-दे कर शिक्षा देने वाला गुरु। आत्मा—शरीर, मन, बुद्धि या परमात्मा का घोतक, सामान्य तथा व्यष्टि आत्मा, स्व।

आनन्द---आध्यात्मिक सुख।

आर्य-वैदिक संस्कृति का सध्य अनुयायी, वह जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नयन होता है। आश्रम—जीवन की चार आध्यात्मिक व्यवस्थाएँ—ज्ञहानचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ्**इ** १८ ४० क्या अध्यान इन्द्र-स्वर्ग का राजा तथा वर्षा का अधिष्ठाता देव। The same of the control of the उपनिषद्—वेदों के अन्तर्गत १०८ दार्शनिक भाष्य। . <mark>ओ</mark> कार कुल्या के उन्हें 🕉 (ऑकार)—पवित्र अक्षर जो परव्रह्म का द्योतक है। 🕌 🕌 gan come with a new attr कर्म-सकाम कर्म जिसका प्रतिफल बादु में मिलता है। कर्मयोग—अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित करके ईश साक्षात्कार, का मार्ग । कर्मी—कर्म (सकाम कर्म) में लगा रहने वाला, भौतिकतावादी। . - - ' , , , , , , . . . . काल-समय। किलयुग—कलह तथा दिखावे का युग जो पाँच हजार वर्ष, पहले प्रारम्भ हुआ था और कुल मिलाकर ४,३२,००० वर्षी तक रहता है। देखें युग। कुरु के वंशज, विशेषतया धृतराष्ट्र के पुत्र जो पाण्डवी के विरुद्ध रहते. थे।

कृष्णलोक—भगवान् कृष्ण का परम धाम। क्षीरोदकशायी विष्णु—देखें पुरुष अवतार।

गन्धर्व—दैवी गायक तथा संगीतज्ञ देवतागण।
गरुड़—भगवान् विष्णु का पक्षी वाहन।
गर्भोदकशायी विष्णु—देखें पुरुष अवतार।
गुण—भौतिक जगत के तीन गुण—सतो, रजो, तथा तमो।
गुरु—आध्यात्मिक गुरुदेव।
गोलोक—कृष्णलोक, कृष्ण का नित्य धाम।
गोस्वामी—स्वामी, जिसने अपनी इन्द्रियों पर पूरा संयम कर रखा हो।
गृहस्थ—विवाहित व्यक्ति जो वैदिक सामाजिक प्रणाली के अनुसार जीवन विताता

च

है।

चण्डाल-कुत्ता खाने वाले, अछूत। चन्द्र--वन्द्रमा (चन्द्रलोक) का अधिष्ठाता देवता।

चातुर्मास्य—वर्षा ऋतु के चार महीने जिनमें विष्णुभक्त विशेष तपस्या करते है।

जीव (जीवातमा)---नित्य व्यष्टि आत्मा।

ज्ञान-दिव्य ज्ञान।

ज्ञानयोग—सत्य की ज्ञानमयी दार्शनिक खोज के गाष्ट्राम से आध्यारिमक अनुभृति का मार्ग।

ज्ञानी--ज्ञानयोग के मार्ग पर अटल रहने वाला।

तमोगुण---अज्ञान का गुण, तीन गुणों में से एक।

त्रेतायग—देखें *यग* ।

द

देव--देवता या ईरवरीय पुरुष।

द्वापर भुग-देखें युग।

937

धर्म—(१) धार्मिक नियम (२) मनुष्य का शारवत प्राकृतिक कार्य (अर्थात्

भगवद्भक्ति) । ध्यान--ध्यानयोगः, चिन्तन ।

\_

न

नारायण-भगवान् कृष्ण का चतुर्पुजी स्वरूप जो विष्णुलोकों का अधिष्ठाता है, भगवान् विष्णु।

निर्मुण-सहणों था पुणों से दहिता क्योरवर के वसम में, शोतिक गृणों स पो।

निर्वाण-भौतिक जगत से मोक्ष।

नैष्कर्म--'अकर्म' के लिए अन्य शब्द।

परमातमा-भगवान् का अन्तर्यामी रूप, प्रत्येक बद्धजीव के अन्तर निवास कर रहा साक्षी तथा मार्गदर्शक। हैं।

परम्परा—शिष्य परम्परा।

पाण्डव—राजा पाण्डु के पाँच पुत्र—युधिष्ठिर, भीग, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव।

पाण्डु—धृतराष्ट्र के भाई तथा पाँचों पाण्डवों के पिता।

पुराण—वेदों के अठारह ऐतिहासिक पूर्क ग्रंथ।

पुरुष—''भोक्ता'', चाहे वह जीव हो या परमेश्वर।

पुरुष—अवतार—भगवान् विष्णु के मूल अंश जो ज़ह्माण्डों के सृजन, 'गलन तथा संहार के लिए उत्तरदायी हैं। कारणोदकशायी विष्णु (महाविष्णु) कारणार्णव में शयन करते हैं और उनके निश्वास के साथ असंख्य ब्रह्माण्ड उत्पन्न होते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु प्रत्येक ब्रह्माण्ड गें प्रवेश करते हैं और विविधता उत्पन्न करते हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु (परगात्गा)

पृथा—पाण्डुपत्नी कुन्ती तथा पाण्डवों की माता।
प्रकृति—शक्ति या प्रकृति।
प्रत्याहार—योग में प्रगति करने का साधन।
प्रसादम्—शुद्ध किया गया भोजन, भगवान् कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन।
प्राणायाम—योग में प्रगति करने का साधन, साँरा को रोकना।
प्रेम—शुद्ध भगवत्प्रेम जो स्वतः उत्पन्न हो

जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते

ब

बुद्धियोग—भक्तियोग के लिए अन्य शब्द, जो यह सूचित करता है कि यह बुद्धि का सर्वोच्च उपयोग है।

ब्रह्म—(१) आत्मा (२) परमेश्वर का निर्विशेष सर्वन्यापक रूप (३) भगवान (४) महत-तत्त्व।

ब्रह्मा—ब्रह्माण्ड का पहला उत्पन्न हुआ जीव, विष्णु के आदेश से ब्रह्माण्ड की समस्त योनियों को उत्पन्न करने वाला तथा रजोगुण का नियन्ता। ब्रह्मचारी—वैदिक सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अविवाहित विद्यार्थी। ब्रह्म-जिज्ञासा—आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में पृछताछ।

ब्रह्म-जिज्ञासा—अध्यात्मक ज्ञान के विषय में पूछताछ। ब्रह्मज्योति—भगवान् कृष्ण के दिव्य शरीर से उद्भूत आध्यात्मिक तेज जो आध्यात्मिक जगत् को प्रकाशित करने वाला है।

ब्रह्मलोक—ब्रह्मा का धाम; इस जगत् का सर्वोच्च लोक। ब्रह्म संहिता—अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ जिसमें ब्रह्मा द्वारा भगवान् कृष्ण की म्तुतियाँ अकित है, इसकी खोज श्रीचैतन्य महायगु ने दक्षिण भारत ग वी थी।

भ

भक्ति—भगवान् की भक्तिमयी सेवा। भक्ति योग—भक्ति द्वारा भगवान् से जुडना।

भक्तिस्सामृत सिन्धु—श्रील रूप गोस्वामी द्वारा सोलहर्वी सदी प सस्वृत भागा

में रची गयी भक्ति विषयक प्रदर्शिका।

भगवान्—"समस्त ऐरवर्षों से युक्त", समस्त सी दर्य शक्ति, यश, सम्पत्ति, ज्ञाः तथा त्याग के आगार।

भार-भारत का प्राचीन राजा जिसके बशाज पाण्डव थे। भार-भगवत्य्रेग के पूर्व भक्ति की दशा, आनन्द।

भीष्य-करवश के पितामह के रूप म सम्मानित महा। सेनारी।

....

मन्र—दिव्य ध्यति या वैदिक स्तोत्र। मनु—देवता, जो मानय जाति का पिता है।

गहत तत्त्व—समग्र भौतिक शक्ति।

महारमा—महार आत्मा, मुक्त पुरुष जो पूर्णतया गुण्णभावनाभावित होता है। महासम्ब्र—हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हर राम हरे राम राम राम

हरे एरे-यह मन्त्र।

गापावादी--निर्विशेषवादी, निराकारवादी।

मुक्ति—ससार से मोक्ष।

मुनि—साधु पुरुष।

य

यस—कुबेर के अनुयायी, प्रेत आदि। यसगज—गत्य के बाद पापी लोगो व

यसराज—मृत्यु ने बाद पापी लोगो को दण्ड देन वाला देवता। सुग—सत्यपुग, जेतासुग, द्वापसुग तथा कलियुग—ग चार युग है जो जिस्ता

चातर लगाते रहते हैं। ज्यों-ज्यों सत्यगुग रो कलियुग की ओर चलाते है तो अन्यश धर्म तथा लोगों में सदगुगों का हास होता जाता

15

योग—ब्रह्म के साथ युक्त होने का आध्यात्मिक अनुशासन। योगमाया—भगवान् की अन्तरंगा आध्यात्मिक शक्ति।

₹

रजोगुण-विषय वासना का गुण।

राक्षस-मनुष्यों का भक्षण करने वाली असुर जाति।

राम—(१) आनन्दकन्द भगवान् कृष्ण का नाम (२) कृष्ण के अवतार गगवान रामचन्द्र जो आदर्श राजा थे।

रूप गोस्वामी—वृन्दावन के छः गोस्वामियों में प्रमुख; श्रीचैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों में प्रमुख।

न

लीला-दिव्य कर्म जो भगवान् द्वारा सम्पन्न किया जाय।

đ

वर्णाश्रम धर्म-वैदिक सामाजिक प्रणाली जो सगाज को चार वृत्तिपरक (वर्णा) तथा चार आध्यात्मिक विभागों (आश्रमों) में संयोजित करती है।

वसुदेव--कृष्ण के पिता।

वानप्रस्थ-गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर वैदिक सागाजिक प्रणाली के अनुसार अधिकाधिक वैराग्य का अनुशीलन करने वाला व्यक्ति।

वासुदेव---वसुदेव पुत्र, कृष्ण।

विकर्म--शास्त्रविरुद्ध किया गया कर्म, पापपूर्ण कर्ग।

विद्या---ज्ञान।

विराट रूप-भगवान् का विश्व रूप।

विश्वरूप-भगवान् का विराट रूप।

विष्णु-भगवान्।

वेद-नार मूल शास्त्र-ऋग्, साम, अर्थव तथा यजुर्वेद।

वेदान्तसूत्र—व्यासदेव द्वारा प्रणीत दार्शनिक भाष्य जिसमें उपनिषदों के अर्थ को समाहित करने वाले नीतिवाक्य हैं।

वैकुण्ठ--आध्यात्मिक जगत् के नित्यलोक।

वैश्य व्यापारी तथा कृषक वर्ग जो वैदिक समाज के चार वृत्तिपरक विभागों के अनुरूप हैं।

वैष्णव-भगवान् का भक्त।

वृन्दावन---कृष्ण का दिव्य धाम। गोलोक वृन्दावन या कृष्णलोक भी कहा जाता

है। वृन्दावा नगर उत्तर प्रदेश के गथुरा जिले में स्थित है जहाँ ५,००० वर्ग पूर्व कृष्ण प्रकट हुए थे। यह आध्यात्मिक जगत् मे स्थित कृष्णलोक का पृथ्वी में प्राकट्य है।

च्यासदेव-वेदों के सगहकर्ता तथा पुराणों, महाभारत एव वेदान्त सुत्र के रनियता।

शंकर (शंकराचार्य)—महान दार्शनिक जिन्होंने आहैतनाद की स्थापना की, ईस्या के निर्विशेष (निराकार) रूप पर बल दिया ब्रह्म तथा जीवारमा की पहचान की।

शास्त्र--वैदिक वाइमय।

भिव---देवता वो तम्मेगुण के नियन्ता है और ब्रह्मण्ड का संहार करने वाले हैं।

शूद—समाज के चार विभागों में से एक; श्रमिक वर्ग का सदस्य। श्रवणम्—भगवान् के विषय में सुनने की क्रिया, भक्ति के नी पूल रूगों मे

से एक। श्रीमद्भागवत---व्यासदेव द्वारा प्रणीत पुराण जिसमें भगान् श्रीकृष्ण विषयक आगाध ज्ञान है।

श्रति-वेद।

Ħ

संकीर्तन—ईश्वर का सामूहिक महिमामान, विशेषतथा भगवान के पविन नाम का उच्चारण।

संन्यास---आध्यातिमक सस्कृति के लिए जीवन ना गन्यास आश्रम। संन्यासी---सन्यास आश्रम को प्राप्त व्यक्ति।

संसार-भौतिक जगत में जन्म-मृत्यु का चक्र।

सच्चिदानन्द---नित्य, आनन्दमय तथा ज्ञान से युक्त।

सतपुग—देखें युग।

सन्वगुण—सतोगुण।

सनातन धर्ग-न्याश्वत धर्म, भक्ति।

सांख्य--(१) आत्मा तथा पदार्थ के मध्य विश्तगणात्मक विवेक (२) देउहाँत

पुा कपिल द्वारा वर्णित भक्तिमार्ग।

साधु—सन्त या कृष्णभावनाभावित व्यक्ति।
सोमरस—देवताओं द्वारा पिया जाने वाला दैवी पेय।
स्मरण—भक्ति में भगवान् कृष्ण का स्मरण किया जाना। भक्तियोग के नी मूल
रूपों में से एक।
स्मृति—वेदों के पूरक शास्त—यथा पुराण।
स्वरूप—मूल आध्यात्मिक रूप या आत्मा की स्वागाविक स्थिति।
स्वर्गलोक—देवताओं के वासस्थान।
स्वामी—अपनी इन्द्रियों को पूरी तरह वश में रखने वाला, संन्यास आश्रम को प्राप्त व्यक्ति।

## श्लोकानुक्रमणिका

|                                     |              | अधर्माभिभ गत्कृष्ण                          | 6 80         |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|
| 3f                                  | ¥ 80         | अधश्च मृलान्यनुसततानि                       | १५ २         |
| अकर्मणश्च बोद्धव्य                  | २ ३४         | अधशोध्यै पसृतास्तस्य                        | १५ २         |
| अकीर्ति चापि भूतानि                 | 63           | अधिभूत शरी भाव                              | 68           |
| अक्षर ब्रह्म परम                    | १०३३         | अधिभृत न कि प्रोक्तम्                       | 68           |
| अक्षराणामकारोऽस्मि                  | C 28         | अधियत्र नथ कोऽत                             | 63           |
| अग्रिज्योतिरह शुरू                  | ३१६          | अधियज्ञोऽहमेवात्र                           | 68           |
| अधायुरिन्द्रियारामो                 | ₹ ₹ <b>४</b> | अधिष्ठान तथा कर्ता                          | १८ १४        |
| अच्छेद्योऽयमदास्रोऽयम्              |              | अधिष्ठाय गनशाय                              | १५ ९         |
| अजानता महिमान तवेद                  | ११ ४१        | अध्यात्मज्ञा नित्यत्व                       | १३ १२        |
| अजो नित्य शाश्वतोऽय                 | २ २०         | अध्यात्मविद्रा विद्याना                     | १० ३२        |
| अजोऽपि सत्रव्ययातमा                 | 8 8          | अध्येष्यते च य इम                           | 26 40        |
| अज्ञश्चाश्रद्धानश्च                 | 8.80         | अनन्त देवेश जगन्निवास                       | ११ ३७        |
| अज्ञान चाभिजातस्य                   | १६ ४         | अनन्तविजय राजा                              | १ १६         |
| अज्ञानेनावृत शान                    | 4 84         | अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व                   | ११४०         |
| अतत्त्वार्थवदल्प च                  | १८ २२        | अनन्तवायामतावक्रमरूप<br>अनन्त्रशस्मि नामाना | १० २९        |
| अत्येति तत्सर्वमिदविदित्वा          | 28.2         |                                             | 188          |
| अत्र शुरा महेप्वासा                 | 4.8          | अनन्यनेता सतत यो                            | 9 22         |
| अतोऽस्मि लोके वेदे च                | १५ १८        | अनन्याशिनायन्तो मा                          | १२६          |
| अध केन प्रयुक्तोऽय                  | 3 38         | अनन्येनैव योगेन                             | १२ १६        |
| अथ चित्त समाधातु                    | १२९          | अनपेश श्विदंश                               | 8 3          |
| अध चेत्विमम धर्म्य                  | २ ३३         | अनातमनस्तू शतुत्वे                          | १३ ३२        |
| अथ चेत्वमहद्भारान्                  | 2646         | अनादित्वानिगुर्णन्वात्                      | १३ १३        |
| अथ चैन नित्यजात                     | २ २६         | अनादिमत्पर ब्रह्म                           | ११ <b>१९</b> |
| अधैतदप्यशक्तोऽसि                    | १२ ११        | अनादिगध्यान्तम्नन्तवीर्य                    | 5 5          |
| अथवा बहुनैतेन                       | \$0.85       | अनार्यजुएमस्वर्ग्यम                         |              |
| अथ वा योगिनामेव                     | ६ ४२         | अनाशिनोऽपमेयस्य                             | २१८          |
| अय व्यवस्थितान्हृद्धा               | \$ 70        | अनाशित कर्मफल                               | ६१           |
| अदृष्टपूर्व हिषतोऽस्मि दृष्डा       | ११ ४५        | अनिकेत स्थिरमति                             | 77 88        |
| अद्वेष्टा सर्वभूताना                | \$5.88       | अनिच्छत्रपि वार्णीय                         | 3 3 5        |
| अदेशकाले यहानम्                     | १७ २२        | अनित्यमसुख लोकमिम                           | ९ ३३         |
| अदशकाल यहानम्<br>अधर्मं धर्ममिति या | १८ ३२        | अनिष्टमिष्ट मिश्र च                         | 168          |

| श्रीमद्भगवद्गीता | यथारूप |
|------------------|--------|
|------------------|--------|

| अनुद्वेगकरं वाक्यं      | १७.१५        | अभ्यासाद्रगते यत्र          | १८.३६        |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| अनुबन्धं क्षयं हिंसाम्  | १८.२५        | अभ्यासेन तु कौन्तेय         | ६.३५         |
| अनेकचित्तविभ्रान्ता     | १६.१६        | अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि        | १२.१०        |
| अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो    | ६.४५         | अभ्यासयोगेन ततो             | १२.९         |
| अनेकक्त्रनयम्           | ११.१०        | अभ्युत्थानमधर्मस्य          | <i>ઇ.</i> ૪  |
| अनेकदिव्याभरणं          | ११.१०        | अमानित्वगदम्भित्वमहिंसा     | 2.89         |
| अनेकबाह्दरवक्त्रनेत्रं  | ११.१६        | अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य   | ११.२६        |
| अनेन प्रसविष्यध्वमेष    | 3.80         | अमी हि त्वां सुरसद्दा       | ११.२१        |
| अन्तकाले च मामेव        | ८.५          | अमृतं चैव मृत्युश           | ९.१९         |
| अन्तवतु फलं तेषां       | ७.२३         | अयतिः श्रद्धयोपेतो          | ६.३७         |
| अन्तवन्त इमे देहा       | ٦.٩٥         | अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः    | १८.३१        |
| अन्नाद्भवन्ति भूतानि    | ₹.₹४         | अयनेषु च सर्वेषु            | १.११         |
| अन्ये च बहवः शूराः      | 9.8          | अयुक्तः कामकारेण            | ५.१२         |
| अन्ये त्वेवमजानन्तः     | १३.२६        | अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः    | १८.२८        |
| अन्ये सांख्येन योगेन    | १३.२५        | अवजानिता मां मूढा           | ' 3.88       |
| अपरं भवतो जन्म          | 8.8          | अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यी | न्ते २.३६    |
| अपरस्परसम्भूतं          | १६.८         | ं अवाप्य भूगावसपत्रमृद्धं   | 2.6          |
| अपरे नियताहाराः         | ४.२९         | अविनाशि तु तद्विद्धि        | २.१७         |
| अपरेयमितस्त्वन्यां      | <b>હ</b> .4  | अविभक्तं च भूतेषु           | १३.१७        |
| अपर्याप्तं तदस्माकं     | १.१०         | अविभक्तं विभक्तेषु          | १८.२०        |
| अपश्यद्देवदेवस्य        | ११.१३        | अव्यक्तं व्यक्तिमापनं .     | . 19.28      |
| अपाने जुह्नति प्राणं    | 8.39         | .अव्यक्तनिधनान्येव          | ٠ ، ٦.٦٧     |
| अपि चेत्सुदुराचारो      | 9.30         | अव्यक्तादीनि भूतानि         | 7.7८         |
| अपि चेदसि पापेभ्यः      | · 8.38       | अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः . | ٠ ٧.٤٥       |
| अपि त्रैलोक्यराज्यस्य   | . ૧.૩૫       | अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं '    | १२.५         |
| अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च   | १४.१३        | अन्यक्तोऽक्षर इत्युक्त      | ८.२१         |
| अप्रतिष्ठो महाबाहो      | ६.३८         | अन्यक्तोऽयगचिन्त्योऽयम्     | ·     १.२.२५ |
| अप्राप्य मां निवर्तन्ते | ९.३          | अशास्रविहितं घोरं           | .१७.५        |
| अप्राप्य योगसंसिद्धिं   | <i>७</i> ६.३ | अशोच्यानन्वशोचस्त्वं        | २.११         |
| अफलप्रेप्सुना कर्म      | १८.२३        | -                           | १०.२६        |
| अफलाकाङ्गिभिर्यज्ञो     | १७.११        | 9 6, 1                      | ÷ १५.३       |
| अफलाकाङ्गिभर्युक्तैः    | १७.१७        | अश्वत्थामा विकीणश्च         | ١. ٩.٧       |
| अभयं सत्त्वसंशुद्धिः    | १६.१         | अश्रद्धानाः पुरुषा          | ९.३          |
| अभितो व्रह्मनिर्वाणं    | ५.२६         | 9                           |              |
| अभिसंधाय तु फलं         | १७.१२        |                             | ` १०.३       |
| अभ्यासयोगयुक्तेन        | 3.3          | असंयतात्मना योगो            | ''ं ृदः३६    |

|                         |                      |              |                                       | 910          |
|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
|                         | <b>श्लोकानु</b> क्रम | <b>णिका</b>  |                                       |              |
|                         | Stiller Por          |              |                                       | १ ३३         |
|                         |                      | -सन्तर्भार्थ | चिता पुत्रा                           |              |
|                         | 90                   | आवान         | भिजनवानस्मि                           | १६ १५        |
| असशय समग्र मा           | रु३ १५               | आद्यार       | प्रतिष                                | ₹ 619        |
| अपन्त सर्वभुच्यव        | 86.88                | आत्मन्य      | व च सतुष्ट                            | <b>ર</b> ५५  |
| ज्यानबोद्ध सवत          | १३ १०                | आत्मन        | वात्मना तुष्ट                         | 8.88         |
| <u>्राचित्रातीभध्यत</u> | 3 88                 | 277-116      | of I challed                          | 2 € K        |
| असको ह्याचर-कर्म        |                      |              | ન્યંત્રાનાદાયાભા                      | 75 76        |
| असका खार                | १७ २२                | 200          | क्याविता स्वयंत                       | ४ २७         |
| असत्कृतमवज्ञात          | १६८                  | - TTTT       | 712331/11/11/11                       |              |
| A REMUNICIPAL           | १७ २८                | આલ્ય         | सस्य मन कृत्वा                        | £ 24         |
| वाक्यतित्यच्यतं पाप     | १६ १४                | आत्म         | सस्य गानामे बंध                       | E, C,        |
|                         | १०१३                 | आत           | व हात्मनो ब धु                        | ६ ३२         |
| क्लिको देवला व्याप      | 80                   | आत           | पौषाया सर्वत्र                        | १० २१        |
| अस्माक तु विशिष्टाये    |                      |              | क्रिकानामह ।वण्यु                     | در خ         |
| अस्मापा छ               | ७६                   | -            | resided quiver                        | २ ७०         |
| अह कृत्सस्य जगत         | ९ १६                 |              | पूर्वमाणगचलप्रतिष्ठ                   | / 86         |
| अह क्रतुरह यज्ञ         | १८ ६६                |              | ब्रहाभुवनाहोका                        |              |
| क्षा स्वपायन            | १५ १४                |              | ब्रिटानुन गरु                         | १० २८        |
| भारत नेशानस भूरणा       | 80 (                 |              | ायुधानागर वज                          | 208          |
| कार चर्तस्य प्रभवा      | 9.3                  |              | ायु सत्यवलारोग्य<br>भागु सत्यवलारोग्य | ६३           |
| क्य हि संवयशाना         | e e                  | -            | <del>~~~~</del>                       | 19 8 %       |
| अहङ्कार इतीय मे         |                      | **           | ACM PROPERTY.                         | ₹ ₹          |
| अहङ्गार बल दर्प         | १६ १                 | •            | ज्याता ज्ञानिक्षण                     | १६ १२        |
| अहसार बरा र             | 36                   |              | <u> ज्यात्रामाश</u> ्रीशायमञ्जूष      | 3 38         |
| अहङ्कार बल दगै          |                      |              |                                       |              |
| अहङ्कारविमूदात्मा       |                      | <b>X</b> K   | आधर्म स्टारमित करि                    | चत् 👯        |
| क्लो वत महत्याय         |                      | २०           | आश्य स्टब्स                           | 29 40        |
| न्यस्यात्मा गुडाकारा    |                      | 0 3          | आश्वासयागास च                         | <b>१६</b> २० |
| भारतादिहि द्वाना        |                      | 30           | आसुर्ति योनिमापना                     | काला ७१८     |
| व्यक्तादिश मध्य प       | ζ,                   | - 33         |                                       | 100          |
| अहमेवासय कालो           | 3                    | o 33         | WALLES AND HOLD                       | १७९          |
| अहमवावाच गानामतीय       |                      | १६ २         | TAPPET TAPE                           |              |
| अहिंसा सत्यमकोध         | r                    | १०५          | आहारत्यागृपय सर्वे                    | , ,,         |
| अहिंसा समता तुप्टि      | •                    |              | auge s                                |              |
|                         |                      |              | _                                     | ७ २७         |
| e me                    | •रवा <b>व</b>        | ११ ३१        | इ                                     |              |
| आ<br>आख्याहि में को     | Hair                 | 2 88         | इच्छाद्वेषसपुरथेन<br>इच्छा द्वेष सुख  | दख १३७       |
| - व्याप्तापाचि ।        | , Mr                 | १६ २२        | इच्छा हुव धुव                         | 300 84       |
| वनातान अ                | 4                    | १ २६         | इन्यते भरतश्रेष्ठ                     | *\$ \$9      |
| - सन्त्रामानातिला-<br>- | 41A.r                |              | <del></del>                           | ज्ञान १५२०   |
| आचार्योपासन र           | ीच                   | 236          | -ि महाती। श                           | ास्त्रम्     |
| आचायापासम् ५            | <br>r                | १२           | 4 0                                   |              |
|                         |                      |              |                                       |              |

| इति ते ज्ञानमाख्यातं                       | १८.६३        | उ                          |             |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|
| इति मत्वा भजन्ते मां                       | १०.८         | उच्चै:श्रवसगधानां          | १०.२७       |
| इति मां योऽभिजानाति                        | ४.१४         | उच्छिष्टमणि चामेध्यं       | 919.80      |
| इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा              | ११.५०        | उत्क्रामन्तं स्थितं वापि   | १५.१०       |
| इत्यहं वासदेवस्य                           | १८.७४        | उत्तमः पुरुगरत्वन्यः       | १५.१७       |
| इदं ज्ञानमुपाश्रित्य                       | १४.२         | उत्सन्नकुलधर्माणां         | १.४३        |
| इदं तु ते गुह्यतमं                         | ९.१          | उत्साद्यन्ते जातिधर्माः    | १.४२        |
| इदं ते नातपस्काय                           | १८.६७        | उत्सीदेयुिंगे लोका         | 3,78        |
| इदं शरीरं कौन्तेय                          | १३.२         | उदाराः सर्न एवैते          | 59.€        |
| इदमद्य मया लब्धमिमं                        | १६.१३        | उदासीनवदासीनो              | १४.२३       |
| इदमस्तीदमि। मे                             | १६.१३        | <b>उदासी</b> नवदासीनम्     | 9.9         |
| इदानीमस्मि संवृत्तः                        | ११.५१        | उद्धोदात्मनात्मानं         | ६.५         |
| इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे                | 3.38         | उपद्रष्टानुमनाा च          | १३.२३       |
| इन्द्रियाणां मनश्चास्मि                    | १०.२२        | उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं    | ४,३४        |
| इन्द्रियाणां हि चरतां                      | २.६७         | उपविश्यासने युञ्ज्याद्     | ६.१२        |
| इन्द्रियाणि दशैकं च                        | १३.६         | उपैति शान्तारजसं           | <b>६.२७</b> |
| इन्द्रियाणि पराण्याहुः                     | ३.४२         | उभयोरपि दृष्टोऽन्तः        | २.१६        |
| इन्द्रियाणि प्रमाथीनि                      | २.६०         | उभौ तौ न विजानीतो          | २.१९        |
| इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः                    | ३.४०         | उवाच पार्थ पश्यैतान्       | १.२५        |
| इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः                | २.५८         |                            |             |
| इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः                | २.६८         | ऊ                          |             |
| इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु                  | ५.९          | ऊर्घ्व गच्छिनत सत्त्वस्था  | 38.36       |
| इन्द्रियार्थान्विमृढात्मा                  | <b>રે.</b> ૬ | <b>ऊर्ध्व</b> मृलमधः शाखम् | १५.१        |
| इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्                  | १३.९         |                            |             |
| इमं विवस्वते योगं                          | 8.8          | <b>翔</b>                   |             |
| इप्टान्भोगान्हि वो देवा                    | <b>३.</b> १२ | ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति  | ११.३२       |
| इष्टोऽसि मे दृढमिति                        | १८.६४        | ऋषिभिर्बहुधा गीतं          | 83.4        |
| इषुभिः प्रतियोत्स्यामि                     | ۲.۶          | •                          |             |
| इहैकस्थं जमत्कृत्सं                        | ११.७         | ų.                         |             |
| इहैव तैर्जितः सर्गी                        | 4.88         | एकं साख्यं च्योगं च        | در. دم      |
| .£                                         |              | एकत्वेन गृधक्त्वेन         | 3.84        |
| <del>\$</del>                              |              | एकमप्यास्थितः सम्यग्       | ٤. ૪        |
| ईक्षते योगयुक्तात्मा                       | ६.२९         | एकया यात्यनावृत्तिम्       | 39.3        |
| ईश्वरोऽहमहं भोगी                           | १६.१४        | एकाकी यतचित्तात्मा         | F. 80       |
| ईश्वरः सर्वभूतानां<br>इंटर्जे सम्पर्भकर्णन | १८.६१        | एकोऽथवाप्यच्युत तत्        | ११,४२       |
| ईहन्ते कामभोगार्थम्                        | १६.१२        | एतच्छुत्वा वचनं केशवस्य    | ११.३५       |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ৬१°                                                                                                                                                                      |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>श्लोकानुक्रम</b> ी                                                          | पोका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                 |
| एतज्ज्ञानिमिति प्रोक्तम् एतत्वेत्र समासेन एति दुर्तमत्तर एतद्वदुष्या बुद्धिमान् एत्राचीनित्त प्राहु एतद्वीदेव्हीन्व्छाम् एतद्वीदेव्हीन्व्छाम् एता देवित त प्राहु एतद्वीदेव्हीन्व्छाम् एता द्विम्व्छाम् एता द्विम्व्छाम् एता द्विम्व्छाम् एता द्विम्व्छाम् एता कम्युति योग च एताम्यि यु कम्या एत्वा व्हित्मेन्छ्यम् एव द्वावयाम्य                                   | इस्तोकातुकमा<br>१३ १२<br>१३ १४ ६ ६ १ १३ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ १४ | को  अमिरोनाक्षा अस  क  कित्रामिरोनाक्षा अस  क  कित्रामामिरोनाक्षा अस  कित्रामामोक्ष  कित्रामामोक्ष  क्रिक्ष । क्रेमसमाभि  क्रिक्ष । क्रेमसमाभि  क्रिक्ष मा पुक्त पार्थ  क्रिक्ष मा विक्र | *                                                                                                                                                                        | ८ ४<br>११ ४<br>१ ४<br>१ १<br>१ ६<br>१ ६<br>१ १<br>१ १<br>१ १<br>१ १ १ १ १ १ १ १ |
| एवं प्रधानमाणातिम<br>एवं प्रधानितं चक्र<br>एवं बहुविद्या ख्रा<br>एवं बहुविद्या ख्रा<br>एवं बहुवेद्या ख्रा<br>एवं सततपुत्ता थे<br>एवं स्वाप्ता हैंगीकेशों<br>एवं एवं स्वाप्ता ध्राप्ती<br>एवं एवं एवं प्रधान भीतो<br>एवं रहेशत भीतो<br>एवं रहेशत भीतो<br>एवं रहेशत भीतो | ર ૧ જ કે ૧ જ કે ૧ જ કે ૧ જ કે ૧ જ ૧ જ ૧ જ ૧ જ ૧ જ ૧ જ ૧ જ ૧ જ ૧ જ ૧            | ह कर्म वैय तत्या<br>१२ कर्मण युंठिएक<br>कर्मणां विश्व<br>१२ कर्मणां विश्<br>१९ कर्मणां विश्<br>१९ कर्मणां प्रशि<br>१९ कर्मणां प्रशि<br>११३ कर्मणां प्रशि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न हिं<br>। सिक्षिंग्<br>बाद्धल्य<br>व्याहु<br>- परयेत्<br>१ उत्तीरि<br>। परयेत्<br>१ उत्तीरि<br>व्यक्षिकारि<br>व्यक्षिकारि<br>स्विद्ध<br>वेपकारि<br>स्विद्ध<br>निर्मिणम् |                                                                                 |
| ऐ<br>रेगावत गर्ने द्राणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                | कल्पक्षणे<br>१०२७ क्रिन परा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गुःस्तानि<br>णमनुशासिताम्<br>सरीरम्थ                                                                                                                                     | ۷°<br>۱۳۶۶                                                                      |

|                                | nn 51-        | a fandromanticai "            | ያሪ. <b>४</b> ४ |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|
| कस्माच्च ते न नमेरन्           | ११.३७         | कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं *        | ११.२७          |
| काङक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं     | 8.83          | केचिद्धिलगा दशनान्तरेषु       | १८.७६          |
| काम एष क्रोध एष                | ३.३७          | केशवार्जुनयोः पुण्यं          | १०.१७          |
| कामक्रोधोद्भवं वेगं            | 4.23          | केषु नेषु च भावेषु            | •              |
| कामक्रोधविमुक्तानां            | ५.२६          | कैर्मया सह योद्धव्यम्         | १.२२           |
| कामात्मानः स्वर्गपरा           | ₹.४३          | कैलिंकैसीन्गुणानेतान्         | ९ ४. २१        |
| काममाश्रित्य दुष्पूरं          | १६,१०         | कौन्तेय प्रतिजानीहि           | ९.३१           |
| कामरूपेण कौन्तेय               | ३,३९          | क्रियते तदिह प्रोक्तं         | १७.१८          |
| कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना        | 6.30          | क्रियते बहुलायासं             | १८.२४          |
| कामोपभोगपरमा                   | १६.११         | क्रियाविशेषबहुलां             | २.४३           |
| कामः क्रोधस्तथा लोभः           | १६.२१         | क्रोधान्दवति संगोहः           | २.६३           |
| काम्यानां कर्मणां न्यासं       | १८.२          | क्लेब्यं मा सम गमः पार्थ      | २,३            |
| कायेन मनसा बुद्धया             | 4.88          | <b>क्रेशो</b> ऽधिवजारस्तेपाम् | १२.५           |
| कारणं गुणसङ्गोऽस्य             | <b>१</b> ३.२२ |                               |                |
| कार्यकारणकर्तृत्वे             | <b>१३.</b> २१ | ग                             |                |
| कार्यते ह्यवशः कर्म            | ३.५           | गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं         | 4.80           |
| कार्यमित्येव यत्कर्म           | १८.९          | गतसहस्य मुक्तस्य              | 8.23           |
| कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः         | ٧.७           | गतासूनगतारां्श्च              | २.११           |
| कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धे | ११.३२         | गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी      | ९.१८           |
| काश्यश्च परमेष्वासः            | 8.80          | गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा     | ११.२२          |
| किं कर्म किमकर्मेति            | ४.१६          | गन्धविणां चित्रस्थः           | १०.२६          |
| किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं      | ٤.٤           | गाण्डीवं ग्रांसते हस्तात्     | १.२९           |
| किं नो राज्येन गोविन्द         | १.३२          | गामाविश्य च भूतानि            | १५.१३          |
| किं पुनब्रीहाणाः पुण्या        | \$,33         | गुणा गुणेषु वर्तन्त           | 3.26           |
| किमाचारः कथं चैतान्            | १४.२१         | गुणानेतानतीत्य त्रीन्         | १४.२०          |
| किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम्      | ११.४६         | गुणा वर्तृनत इत्येवं          | १४.२३          |
| किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च       | ११.१७         | गुणेभ्यश परं वेत्ति           | १४.१९          |
| कीर्तिः श्रीवंक्च नारीणां      | 80.38         | गुरूनहत्वा हि महानुभावान्     | ٦.4            |
| कुर्योद्विद्वांस्तथासक्तः      | <b>३.</b> २५  | गृहीत्वैतानि संयाति           | १५.८           |
| कुरु कमैंव तस्मात्त्वं         | 8.84          |                               | •              |
| कुतस्त्वा कशमलिमदं             | 7.7           | च                             |                |
| कुलक्षयकृतं दोषं               | १.३८          | चत्रलं हि मनः कृष्ण           | ६.३४           |
| कुलक्षयकृतं दोषं               | १.३७          | चतुर्विधा भजन्ते माम्         | ७.१६           |
| कुलक्षये प्रणश्यन्ति           | १.३९ .        | चातुर्वणर्य मया सृष्टं        | ४.१३           |
| कृपया परयाविष्टो               | <i>3.76</i>   | चिन्तामपरिमेयां च             | १६.११          |
|                                | 7. /0         |                               | , , , , ,      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७२१                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | श्लोकानुक्रा                                      | रणिका                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| वेतसा सर्वकर्माण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १८५७                                              | तत एव                                                                                        | न विस्तार<br>नियायैतद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १३ ३१<br>६ २६<br>१८ ५५                                                  |
| छ छन्दांति यस्य पर्णानि छिन्नदेशा यतात्मान छिन्नेत सरायं योगम् जा जामकर्माव निर्मुतन जामकर्मावित्मुंतन जनम्मुद्धनादुः । जामकर्मावित्मुंतन जामपणनाक्षाय जाह शहं ह ध्रवो मृखः निराह्मण प्रशानतस्य जीवासम प्रशानसम्य जीवासम प्रशाम प्रशानसम्य जीवासम प्रशानसम्य जीवासम प्रशानसम्य जीवासम प्रशानसम प्रशाम प्रशानसम्य जीवासम प्रशानसम्य जीवासम प्रशाम प् | , s<br>, v<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , | ततो म<br>ततो सु<br>तत प<br>ततः<br>ततः<br>ततः<br>ततः<br>ततः<br>ततः<br>ततः<br>ततः<br>ततः<br>तत | ां तत्त्वता आत्मा द्वारा युन्यस्व त्व तत्त्विमामितिक्य सहाथ भेर्यथ शेर्तिर्गेर्युक्ते स्व विस्मयाचिष्टीः स्वार्मा अर्तिते च के स्वीर्गि चारे के स्वार्मा अर्तिते च के स्वार्मा अर्तिते च के स्वार्मा अर्तिते च का यावुवच देवावमाच्छल्व ते कार्म पवस्यामि स्व सान्यस्या आति त्व चान्द्रमासा पच्छिति तव्र चान्द्रमासा पच्छिति तव्र श्विच्यामे पृति तव्र सान्व गिर्मलस्वात तव्रश्वस्य सान्यस्य तव्रवस्य जानकृतस्य तव्रवस्य जानकृतस्य तव्रवस्य जानकृतस्य तव्रवस्य वात्वात्वाद्वे तस्य तत्वाव्य सान्यस्व तत्वाया सार्वास्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 大き<br>大き<br>大き<br>大き<br>大き<br>大き<br>大き<br>大き<br>大き<br>大き                |
| इ।<br>झघाणा मकरशास्मि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                              | तथा देहान्ताप्राप्ति<br>तथापि त्व महाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | हो २ २६<br>१४१५                                                         |
| त<br>त त नियममास्था<br>त तथा कृपयानि<br>तं तमेवैति कौनेते<br>त विद्याददुख स<br>त इमेऽवस्थित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | !म्<br>य<br>योग<br>युद्धे                         | 9.7°<br>7.8<br>2.5<br>6.23<br>8.33<br>8.30                                                   | तथा पती पत्ती पत्ति पत्ति पत्ति पत्ति पत्ति पत्ति विध्व पत्ति पति पत्ति पति पत्ति पत्ति पति पति पति पति पति पति पति पति पति प | ।<br>बहाय जीर्णान् २२२<br>प्रानि<br>शान्ते लोका ११.२९<br>शान्ते लोका ३९ |

| तदहं भक्त्युपहृतम्        | ९.२६               | तस्मान्नार्हा वयं हन्तु        | १.३६         |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| तदा गन्तासि निर्वेदं      | २.५२               | तस्य कर्तारमपि मां             | ४.१३         |
| तदित्यनभिसंधाय            | १७.२५              | तस्य तस्याचलां श्रद्धां        | 19.78        |
| तदेकं वद निश्चित्य        | ₹.२                | तस्य संजनयन्हर्षं              | १.१२         |
| तदेव मे दर्शय देवस        | ज्पं ११.४५         | तस्याहं न प्रणश्यामि           | े ६.३०       |
| तदोत्तमविदां लोकान        |                    | तस्याहं निग्रहं मन्ये          | ें ६,३४      |
| तद्बुद्धयस्तदात्मानः      | `<br>4. <i>१</i> ७ | तस्याहं सुलभः पार्थ            | ८.१४         |
| तद्वत्कामा यं प्रविश      |                    | तानकृत्सविदो मन्दान्           | ३.२९         |
| तद्विद्धि प्रणिपातेन      | 8.38               | तानहं द्विषतः क्रूरान्         | १६.१९        |
| तन्निबधाति कौन्तेय        | १४.७               | तानि सर्वाणि संयम्य            | २.६१         |
| तपस्विभ्योऽधिको य         | ोगी ६.४६           | तान्यहं वेद सर्वाणि            | 8.4          |
| तपाम्यहमहं वर्ष           | 9.88               | तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः        | १.२७         |
| तमस्त्वज्ञानजं विद्धि     | १४.८               | तावान्सर्वेषु वेदुषु           | २.४६         |
| तमस्येतानि जायन्ते        | १४.१३              | तासां ब्रह्म महद्योनिः         | १४.४         |
| तमुवाच हषीकेशः            | 7.80               | तुल्यप्रियाप्रियो धीरः         | १४.२४        |
| तमेव चाद्यं पुरुषं प्र    | पद्ये १५.४         | तुल्यनिन्दास्तुतिर्मीनी        | १२.१९        |
| तमेव शरणं गच्छ            | १८.६२              | तेऽपि चातितरन्त्येव            | १३.२६        |
| तयोर्न वशमागच्छेत्        | ३.३४               | तेऽपि मामेव कौन्तेय            | '९.२३        |
| तयोस्तु कर्मसंन्यासा      |                    | तेजोभिरापूर्व जगत्समग्रं       | ११.३०        |
| तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं   |                    | तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं       | ११.४७        |
| तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्याः | दौ ३.४१            | तेजः क्षमा धृतिः शौचम्         | १६.३         |
| तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो   | ११.३३              | ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं      | ९.२१         |
| तस्मात्प्रणम्य प्रणिध     |                    | तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः      | १.२६         |
| तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म     | ३.१५               | ते द्वनद्वमोहनिर्मुक्ता        | 6.26         |
| तस्मात्सर्वाणि भूता       | ने २.३०            | तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन         | ११.४६        |
| तस्मात्सर्वेषु कालेषु     | 0.5                | ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् | 9,20         |
| तस्मात्सर्वेषु कालेषु     | ८.२७               | ते प्राप्नुवन्ति मामेव         | १२.४         |
| तस्मादज्ञानसंभूतं         | 8,83               | ते ब्रहा तद्विदुः कृत्सम्      | 9.79         |
| तस्माद्परिहार्येऽर्थे     | २.२७               | तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त        | ७.१७         |
| तस्मादसक्तः सततं          | ३.१९               | तेषां नित्याभियुक्तानाम्       | <b>९.</b> २२ |
| तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय    | ₹.३७               | तेषां निष्ठा तु का कृष्ण       | १७.१         |
| तस्मादेवं विदित्वैनं      | २.२५               | तेषां सततयुक्तानां             | १०.१०        |
| तस्मादोमित्युदाहृत्य      | १७.२४              | तेषामहं समुद्धर्ता             | १२.७         |
| तस्माद्यस्य महाबाह        | ी २.६८             | तेषामादित्यवज्ज्ञानं           | ५.१६         |
| तस्माद्योगाय युज्यस       | त्व २.५०           | तेषामेवानुकम्पार्थम्           | १०.१०        |
|                           |                    | <u> </u>                       |              |

| श्लीकानुक्रमणिका           |                       |                           |            |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|--|
| तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो      | ₹ १२                  | दुखमित्येव यत्कर्म        | 366        |  |
| त्यक्तवा कर्गफलासङ         | 830                   | दुखष्य्।द्विगगना          | 7 46       |  |
| त्यक्त्वा देह पुनर्जना     | 88                    | द्रोण टावर कर्म           | 386        |  |
| त्यागस्य च हृपीकेश         | 363                   | दृष्ट्वा तु पाण्डवानीक    | 8.3        |  |
| त्यागी सत्त्वसमाविष्टो     | 36 80                 | दृष्पद्भुत रूपमुग्र तवेद  | 99 70      |  |
| त्यागो हि पुरुषव्याघ्र     | 368                   | इप्देद मानुष रूप          | 9949       |  |
| त्याज्य दोषवदित्येके       | 863                   | द्रव्य हि त्या प्रव्यधिता | ११ २४      |  |
| त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि   | ७ १३                  | दुष्ट्रेम स्वजन कृष्ण     | 1 36       |  |
| त्रैविद्या मा सोमपा        | 9 30                  | द्रष्टुमिच्छागि ते रूपम्  | ११ २       |  |
| त्रिविध नरकस्येद           | १६ २१                 | देवद्विजगुरुपाञ्चपूजन     | 9388       |  |
| त्रिविधा भवति शद्धा        | 80 5                  | देवा अप्यस्य रूपरन        | 9940       |  |
| त्रैगुण्यविषया वेदा        | 284                   | देवान्गावयतानेन           | ३ ११       |  |
| त्वत कमलपनाक्ष             | ११ २                  | देशे वाले च पात्रे च      | 919 20     |  |
| त्वदन्य सशयस्यास्य         | ६ ३९                  | देवान्देतयजी यान्ति       | 69 es      |  |
| त्वमक्षर परम वेदितव्य      | 28 86                 | देहिनोऽस्मिनाथा देहे      | <b>२१३</b> |  |
| त्वमञ्चय शाश्चतधर्मगोप्रा  | ११ १८                 | देही जित्यमवध्योऽय        | 7 30       |  |
| त्वमादिदेव पुरुष पुराण     | ११ ३८                 | दैवमेवापरे यज्ञ           | ४ २५       |  |
|                            |                       | दैवी सपद्विगोक्षाय        | ₽ €ر (م    |  |
| द                          |                       | दैवी होपा गुणमयी          | 1380       |  |
| दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि | ११ २५                 | दैवो विस्तारम गोक्त       | ₹F Ę       |  |
| दण्डो दमयतामस्मि           | 35 0\$                | दिशो । जाने न लभे च       | ** 21      |  |
| ददामि बुद्धियोग त          | १० १०                 | दोवैरेते बुराग्राम        | \$ 85      |  |
| दम्भाहश्चारसयुक्ता         | १७ ५                  | द्यावापृथिन्योरिदमन्तर हि | 18 50      |  |
| दम्भो दर्पोऽभिमानश्च       | १६ ४                  | द्यूत छलयतामस्मि          | 9 0 BF     |  |
| दया भूतेष्वलोलुप्त्व       | १६ २                  | द्रव्ययज्ञास्तगोयज्ञा     | 831        |  |
| दर्शयामास पार्धाय          | 38 8                  | हुपदो दीपरेयाश्च          | P 8/       |  |
| दातव्यमिति यदान            | १७ २०                 | द्रोण न भीष्म च जगद्रथ    | ११ ३४      |  |
| दान दमश यज्ञश              | १६ १                  | इन्हेविगुक्ता सुखद् खसहै  | १५ ५       |  |
| दानक्रियाश विविधा          | १७ २५                 | द्वाविमी पुरुषी लोव       | १५ १६      |  |
| दानमीश्वरभावश              | <b>१८ ४३</b>          | द्वौ भृतसर्गी लोकेऽस्मिन् | १६ ६       |  |
| दिवि सूर्यसहग्रस्य         | <b>१</b> १ <b>१</b> २ |                           |            |  |
| दिव्य ददामि ते चक्षु       | ₹₹ ८                  | <b>ध</b>                  |            |  |
| दिन्यमाल्याम्बरघर          | ११ ११                 | धर्मक्षेत्रे वुरुक्षेत्रे | ११         |  |
| दिशो न जाने न लभे च        | ११ २५                 | धर्मसस्थापनार्थाय         | 86         |  |
| दीयते च परिक्रिष्ट         | १७ २१                 | धर्माविरुद्धो भृतेषु      | ७ ११       |  |

| धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम्        | १.३९         | न तदस्ति गृधिव्यां वा १८.४०         |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्  | २.३१         | न तदस्ति विना यत् 🐪 १०.३९           |
| धार्तराष्ट्रस्य दुर्वुद्धेः       | 4-43         | न तु गां शक्यसे द्रष्टुम् 🗀 🖰 ११.८  |
| धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः          | १.४५         | न तु गागिजानन्ति 🕟 💲 २४             |
| धूमेनाव्रियते विहः                | 3,₹८         | न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः 🗀 🖰 १९.४३   |
| धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः           | ८.२५         | नत्वेवाहं जातु नासं 💎 🙃 🛶 १,१२      |
| धृत्या यया धारवते                 | ·            | न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि १४.२२      |
| घृष्टद्युम्नो विराटश्च - '        | : १.१७       | न द्वेष्टयकुशलं कर्म 🕟 ः १८:१०      |
| धृष्टकेतुश्चेकितानः '             | ٧. يز        | न पहायेतिपयं पाष्य 🛴 🤭 ५.२०         |
| ध्यानयोगपरो नित्यं                | १८.५२        | न बुद्धिभेदं जनयेत् विकास           |
| ध्यानात्कर्मफलत्यागः <sup>*</sup> | . 85.85      | नभश्च पृणिवीं चैव ने कि है १.१९     |
| ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति            |              | नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णः ११.२४      |
| घ्यायतो विषयापुंसः                | २.६२         | नमस्कृत्वा भूय एवाही 😁 🗥 १६९ ३५     |
|                                   |              | नमस्यन्तश्च मां भक्त्या 🛑 🖖 १.१४    |
| <i>,</i><br>न ;                   |              | नेमः गुरस्तादथ पृष्ठतस्तेः 🗥 ११.४०  |
| न काङ्क्षे विजयं: कृष्ण           | : 8:38       | न मां कर्माणि लिम्पन्तिः । १४.१४    |
| न कर्तृत्वं न कर्माणि             | ५.१४         | न मां दुष्कृतिनो मूहाः 💛 🤼 १५       |
| न कर्मफलसंयोगं                    | 4.88         | नं में पार्थास्ति कर्तन्यं 🦿 🔭 ३:२२ |
| न कर्मणामनारम्भात्                | <i>≩</i> .'& | न मे विदुः सुरगणाः 🧎 १०.२           |
| नकुलः सहदेवश्च                    | · १.१६       | नमो -नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः ११.३९  |
| न च तस्मान्मनुष्येषु              | '१८.६९       | न गोल्ख इति गोविन्दम् 🦠 २.६         |
| न च मत्स्थानि भूतानि              | 9.4          | न हि कल्गाणकृत्कशिंद् ' ः ६.४०      |
| न च मां तानि कर्माणि              | '8.8         | न हि कशितक्षणमणि 🤼 👯                |
| न च शक्रोम्यवस्थातुं              | 9.30         | नरके नियतं वासो 🕟 🗀 ६२ १.४३         |
| न च श्रेयोऽनुपश्यामि              | १.३१         | न रूपमस्येह तथोपलभ्यते - १५.३       |
| न च संन्यसनादेव                   | ۶.۶          | नवद्वारे पुरे देही ५.१३             |
| न चाति स्वप्रशीलस्य               | ६.१६         | न विगुर्ज्ञात दुर्मेधा १८.३५        |
| न चाभावयतः शान्तिः                | २.६६         | न वेदयज्ञाध्ययनैर्न ११.४८           |
| न चाशुश्रूषवे वाच्यं              | १८.६७        | न शौनं नापि चाचारो १६.७             |
| न चास्य सर्वभूतेषु                | ३.१८         | नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा १८.७३      |
| न चैतद्विदाः कतस्त्रो             | २.६          | न स सिन्हिमवाप्नोति १६.२३           |
| न चैनं क्लेदयन्त्यापो             | २.२३         | न हि ज्ञानेन सहुशं 💛 ४.३८           |
| न चैव न भविध्यामः                 | २.१२         | न हि ते भगवन्यक्तिं १०,१४           |
| न जायते मियते वा                  | 2.20         | न हि देहभृता शक्यं १८.११            |
| न तद्धासवते सूर्यो                | ं १५.६       | न हिनस्त्यात्मनात्मानं १३.२९        |
|                                   |              | •                                   |

|                                            |              | श्लोका                     | नुक्रमणिका                            |                  |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| न हि प्रपश्यामि<br>न हास्राप्त             | III          |                            | ~mi                                   | (                |
| . लगन्यस्तसकः                              | रागे -       | 3.5                        | निर्दोप हि सम                         |                  |
| नात्यश्चतस्त कोकोः                         | æ.           | Ęą                         | निर्ममो निएकार                        | व्रहा ५          |
| नात्याच्छत मानिन                           | h            | ६१६                        | निर्ममा विस्कार                       | 77               |
| नादत्ते कस्यचित्पाप                        | •            | ६ ११                       | जाकिका । सामा                         | 7 70             |
| नानवाप्तमवाप्तव्य                          | '            | 4 84                       | निर्माणोहा नितस<br>निर्वेद मर्चभृतेषु | मदोगा १५         |
| नानाविधानि दिव्या                          | _            | 3 55                       | निविध्यादिषु                          |                  |
| नानाशस्त्रप्रहरणा                          | 7            | 22.4                       | निवशिपाशि मध्येव                      |                  |
| नान्त न सक्तर रू                           | _            | 3.5                        | निश्चम भृणु मे तत्र<br>निसम           |                  |
| नान्तोऽस्ति मम दिव्य                       | ₹ ₹:         | र १६                       | निस्पृह सांकामेच्यो                   | 4 3/             |
| गान्य गुणेभ्य कर्तार                       | समा १०       | 80                         | निहत्य धार्तसङ्गन                     | ₹ ३५             |
| नाप्नुवन्ति महात्मान                       |              |                            | नेहाभिकम् गर्शोऽस्ति<br>वैते क्या     | 2 80             |
| नाभिनन्दति न द्वेष्टि                      |              |                            | नैते सूची पार्थ जानन्                 | ८ २७             |
| नाय लोकोऽस्ति न पर                         |              |                            | नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि               | ? <del>?</del> ? |
| नाय लोकोऽस्त्ययज्ञस्य                      | d y.         |                            | व निचित्नरोमीति                       | 46               |
| नायका मम सैन्यस्य                          | ¥3           |                            | व तस्य वृते गर्थो                     | 116              |
| नामामा भभ सन्यस्य                          |              |                            | ष्कार्यसिद्धि परमा                    | 10.86            |
| नारायाध्यात्मभावस्थो<br>नासतो विद्यते भावो | १०१          |                            | ाय्य वा विपरीत वा                     | 10 85<br>17 84   |
| नायि 🗝                                     | ₹ १          |                            |                                       | 1. 64            |
| नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य                     | ₹ ६ ६        |                            |                                       |                  |
| नाह प्रकाश सर्वस्य<br>गह वेदैन तपसा        | ७ २५         |                            | तानि गटाबाहो                          | 27 ta            |
| गर वदन रा <del>पसा</del>                   | <b>28 49</b> |                            | नेत पितारो होपा                       | \$ 85            |
| नित्य च समचित्वम्<br>विना प्रार्थ          | ₹₹ ₹٥        |                            | पुण गल तोब                            | 8 86             |
| नित्य सर्वगत स्थाणु                        | 5 58         | 07.4                       | तरा पर भाम                            | 20 62            |
| निद्रालस्यप्रमादोत्थ                       | 86 38        | DT 41                      | ग नम नानन्तो                          | 9 88             |
| निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं                     | २ ३६         | D7: 41                     | विम ॥नन्तो                            | 3 58             |
| निन्दन्तस्तवसामर्थ्यम                      | ₹ ₹          | an c                       | य पत्रस्यामि                          | ₹ <b>∀</b> ⊁     |
| निवधन्ति महागाहो                           | 884          | Charles of                 | मि दिव्य                              | 61               |
| निमित्तानि च परयामि                        | ₹ ₹0         | OH-ATTE                    | ति गप्युक्तो                          | १व २व            |
| नियत कुरु कर्मत्वम्                        | 3 6          | than .                     | ार्यु भावऽन्यो                        | 1 30             |
| ग्नयत सङ्गाहेतप                            | १८ २३        | aray-                      | भाज्यन्त<br>गदगर्थं वा                | ३ १०             |
| नियतस्य तु सन्यास                          | 866          | परिचर्यात                  | पदााथ वा                              | 73 88            |
| विपर्वानिममी शक्तर                         | 3 30         | परिणामे                    | या कम<br>जिल्ला                       | 86.88            |
| निप्रसायती <del>चेनान्तर</del>             | A.56         | पश्चिमाय                   | विश्वास्त्                            | 36 35            |
| निर्द्वनद्वी नित्यसत्वस्थी                 | २ ४५<br>२ ४५ | पर्यापा दिव<br>पर्यापा दिव | પાધુના<br><del>ગોનેન</del>            | 86               |
| निर्द्वनद्वो हि महाबाहो                    | 4 3          | पवन पवत                    | <b>प्रमतया</b>                        | \$ 80            |
|                                            | 17           | - 13 446                   | तमास्म                                | 7 o 3 t          |

10 31

| पश्यञ्श्रुण्वन्स्पृशञ्जिप्रज्ञ | 4.0          | प्रजनश्चाििं कन्दर्पः      | १०.२८          |
|--------------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| पश्यंत्यकृतवुद्धित्वात्        | १८.१६        | प्रजहाति यदा कामान्        | ર.५५           |
| पश्य मे पार्थ रूपाणि           | ११.५         | प्रणम्य शिरसा देवं         | ११.१४          |
| पश्यादित्यान्वसृन्             | ११.६         | प्रणवः सर्ववेदेषु          | 6.6            |
| पश्यामि त्वां दीप्तहुताश       | ११.१९        | प्रत्यक्षात्रगगं घर्म्यं   | ٩.२            |
| पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं   | ११.१७        | प्रभवः प्रलयः स्थानं       | 3.86           |
| पश्यामि देवांस्तव देव          | ११.१५        | प्रभवन्त्युप्रकर्माणः      | १६.९           |
| पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम्      | १.३          | प्रमादमीही तमसी            | 98.80          |
| पाञ्चजन्यं हृषीकेशो            | १.१५         | प्रमादालस्यनिद्राभिः       | 38.6           |
| पापमेवाश्रयेदस्मान्            | १.३६         | प्रयताद्यतमानस्तु          | ६.४५           |
| पाप्मानं प्रजिह होनं           | ३.४१         | प्रयाणकालेऽपि च मां        | 13.30          |
| पार्थ नैवेह नामुत्र            | €.80         | प्रयाणकाले च कथं           | ۷.٦            |
| पितामहस्य जगतो                 | 9.86         | प्रयाणकाले मनसाचलेन        | 6.80           |
| पितासि लोकस्य चराचरस्य         | ११.४३        | प्रयाता यान्ति तं          | ८.२३           |
| पितेव पुत्रस्य सखेव            | ११.४४        | प्रलपन्विसुजनगृहणन्        | 4.9            |
| पितृणामर्यमा चास्मि            | १०.२९        | प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः    | १७.२४          |
| पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च       | 9.8          | प्रवृतिं च निवृतिं च       | १६.७           |
| पुरुजित्कुन्तिभोजश्च           | १.५          | प्रवृतिं च निवृतिं च       | १८.३०          |
| पुरुषः प्रकृतिस्थो हि          | १३.२२        | प्रवृत्ते राहासंगाते       | ٥,२,٥          |
| पुरुष शाश्वतं दिव्यं           | १०.१२        | प्रशस्ते कर्गणि तथा        | ११५.२६         |
| पुरुषः स परः पार्थ             | ८.२२         | प्रशान्तमनसं ह्येनम्       | ६.२७           |
| पुरुषः सुखदुःखानां             | १३,२१        | प्रशान्तात्मा विगत भीः     | ५.१४           |
| पुरोधसां च मुख्यं मां          | १०.२४        | प्रसङ्गन फलाकाङ्क्षी       | 26.38          |
| पुष्णामि चौपधीः सर्वाः         | १५.१३        | प्रसनचेतसी ह्याशु          | २.६५           |
| पूर्वाभ्यासेन तेनैव            | ६.४४         | प्रसक्ताः कागभोगेषु        | १६.१६          |
| गृथक्त्वेन तु यङ्जानं          | १८.२१        | प्रसादे सर्वदुःखानां       | ર.દપ           |
| पौण्ड्रं दघ्मी महाशहं          | १.१५         | प्रह्लादम्चास्मि दैत्यानां | 70.30          |
| प्रकाशं च प्रवित्तं च          | १४.२२        | प्राणापानगती रुद्घ्वा      | 8.33           |
| प्रकृतिं पुरुषं चैव            | १३.२०        | प्राणापानौ समौ कृत्वा      | <b>ા</b> , રોક |
| प्रकृतिं पुरुष चैव             | १३.१         | प्राणापानसगायुक्तः         | १५.१४          |
| प्रकृतिं यान्ति भूतानि         | ३.३३         | प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ    | 90.88          |
| प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय          | ४.६          | प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्  | ६.४१           |
| प्रकृतिं स्वामवष्टम्य          | 8.6          | प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थ  | ७.१७           |
| प्रकृतेः क्रियामाणानि          | ३.२७         | प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये    | 30.8           |
| प्रकृतेर्गुणसंम्हाः            | <i>3.</i> 28 | प्रोच्यते गुणसंख्याने      | 36.33          |
| प्रकृत्यैव च कर्माणि           | १३.३०        | प्रोच्यमानमञ्ज्षेण         | १८.२९          |

|                                   |                 |            | a. Haldil                   |        |              |
|-----------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|--------|--------------|
| ब                                 |                 |            |                             |        | ७२७          |
| यध मोक्ष चया                      | -2F             |            | भ                           |        |              |
| बन्धुरात्मात्मनस्तस्य             | वाच             | १८ ३०      | भक्ति मिन परा               |        |              |
| बल बलवता चाह                      |                 | ĘĘ         | no did dil                  | F      | 1/ 50        |
| वहिरन्तश्च भूतानाम्               |                 | ७ ११       | भक्त्या त्वान्य             | T.     | 99 4E        |
| बहुटर स्टब्स                      |                 | ३१६        | भवत्या मागभिज               | गनाति  | 3/41         |
| बहुदर बहुद्रष्ट्रा करात           | 7 - 2           | ₹ २३       | भक्तोर्जास म सर             | ग चेति | Υą           |
| बहुना जन्मनामन्ते                 | i               | 25 6       | नजनस्य नियानको              |        | 7 ac         |
| बह्नि मे व्यतीतानि                |                 | 84         | भवत्यत्यागिना प             | त्य    |              |
| बह्न्यदृष्टपूर्वाणि               |                 | २५<br>१६   | मवान्त भाग ग्रह             | 17.17  | 87.85        |
| बहवो ज्ञानतपसा                    |                 |            | नवाना समूह हैनी             | 77     | 801          |
| बहुशाखा हाजन्मक                   |                 | १०         | भवानगाषाम् वर्ण             | 700    | <b>₹</b> F ∌ |
| वाह्यस्पश्चिसकात्वा               | ٧.              | χ <u>ξ</u> | नवाणा हि अतान               | r      | १८           |
| पाण मा सर्वभनाना                  | 4               | २१         | भवामि न चित्रक              | -C     | ११ २         |
| अखया यन्त्रो मा •===६             | 6               | ço.        | भयिता । च मे त              | 4      | P 2 (g       |
| युष्टपा विश्वादया गाउने           | ? ;             | 18         | भविष्याणि च भृतां           | स्यात् | 3 / E4       |
| बुद्धियोगमुपाश्चित्य              | 864             | 3          | भावसंशु <i>रि</i> ।त्येतनपा | 4      | 3 95         |
| बुद्धियुक्तो जहातीर               | १८ ५            | •          | भीव्यद्रोणपगुखत             |        | 9 3 EF       |
| बुद्धिज्ञानमसमोह                  | 74              |            | भीष्मो द्रोण सृग्यत         |        | ₽ 21         |
| बुद्धिंदिमतामस्मि                 | ₹0 }            |            | गिमम्गाभिष्कात्             |        | 9 25         |
| बुद्धेभेद धृतेश्चैव               | ७१०             |            | मन्त्र भागाक्षात्           |        | 7 89         |
| वनी यास्यव                        | १८ २९           |            | जते ते त्वध पापा            |        | ₹ ₹ +        |
| बुद्धौ शरणमन्त्रिच्छ<br>सहस्राप्त | 5 86            |            | तग्रागमिम वृत्सम्           |        | 0            |
| युहत्साम तथा साम्ना               | १० ३५           | *2         | तप्राम म एताम               |        | / <b>१</b> > |
| ब्रह्मचर्यमहिंसा च                | १७ १४           | भू         | प्रमृतिमाश च                | y .    | ₹ <b>9</b> ₹ |
| ब्राह्मणक्षत्रियविसा              | <b>१८ ४१</b>    | મૃત        | गर्ग । स्तेय                |        | 7 <b>9</b> 7 |
| ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्          | \$8.50<br>65.85 | भूत        | भाग गोग                     | 9 -    |              |
| असम्पाधाय व मारिक                 |                 | भूत        | भागविभागमो                  |        | <b>₹</b> 1   |
| ब्रह्मभूत प्रसनात्मा              | 4 80            | भूतः       | המדוו ד דו                  |        | C #          |
| ब्रह्मसूत्रपदेशैव                 | 8648            | भूता       | ी गानि भनेन्य               |        | ,            |
| ब्रह्मामावपरे यज्ञ                | <b>१३</b> ५     | भूगमर      | माडाचा चल                   | 1      |              |
| ब्रह्मणमीश कमलामञ्चन              | ४ २५            | નુવ        | ा गृहाबाहा                  | 3      |              |
| मधापण ब्रह्म होते                 | ११ १५           | भूय        | रिथय क्रिक्टि               | ₹०     |              |
| प्रधिव तेन गन्तका                 | <b>ጸ</b>        | नाक्ता     | यजनगण                       | P 0 P  |              |
| •(संगद्दात्रियविका                | 8.58            | भोगैरः     | र्यमनाम                     | 1 7    |              |
| गह्मणास्तेन वेदारच                | \$C 85          | आययः       | मिर्ने भरता है।             | 3 83   | 1            |
|                                   | १७ २३           | भवोर्गध    | ो पाणमानेस्य                | ₹7 € ₹ | :            |
|                                   |                 |            | . गणानस्य                   | 10     |              |
|                                   |                 |            |                             |        |              |

| म                         |              | मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो    | १२.१४             |
|---------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| मच्चिता मद्गतप्राणा       | १०.९         | मय्यावेश्य मनो ये मां     | १२.२              |
| मच्चितः सर्वदुर्गाणि      | १५.५८        | मय्यासक्तमनाः पार्ध       | ७.१               |
| मत्कर्म कृन्मत्परमो       | <b>૧</b> ૧ . | मय्येव मन आधत्स्व         | १२.८              |
| मत्त एवेति तान्विद्धि     | ७.१२         | मरीचिर्गरुतामस्मि         | १०.२१             |
| मत्तः परतरं नान्यत्       | 0.0          | महर्षयः सा। पूर्वे        | १०,६              |
| मत्प्रसादादवाप्रोति       | १८.५६        | महर्षीणां भृगुरहं         | १०.२५             |
| मत्स्थानि सर्वभूतानि      | 9.8          | महात्मानस्तुं मां पार्थ   | ९.१३              |
| मदनुग्रहाय परमं           | ११.१         | महाभूतान्यहङ्कारो         | <sup>-</sup> १३.६ |
| मदर्थमपि कर्माणि          | १२.१०        | महाशनो महापाप्मा          | ३.३७              |
| मद्भक्त एतद्विज्ञाय       | १३.१९        | मां च योऽन्यभिचारेण       | १४.२६             |
| मद्भावा मानसा जाता        | १०.६         | मां चैवान्तः शरीरस्थं     | १७.६              |
| मनःप्रसादः सौम्यत्वं      | १७.१६        | मां हि पार्श व्यपाश्रित्य | <b>९.</b> ३२      |
| मनःषष्टानीन्द्रियाणि      | १५.७         | मा कांफलहेतुर्भूमी        | 2.80              |
| मनः संयम्य मच्चितो        | ६.१४         | मातुलाः श्वशुराः पौत्राः  | १.३४              |
| मनसस्तु परा बुद्धियीं     | ३.४२         | माते व्यशामाच             | ११.४९             |
| मनसैवेन्द्रियग्रामं       | ६.२४         | मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय | २.१४              |
| मनुष्याणां सहस्रेषु       | ७.३          | माधवः पाण्डवश्चैव         | १.१४              |
| मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम्      | ९.१६         | मानापगानयोस्तुल्याः       | १४.२५             |
| मन्मना भव मद्भक्तो        | ९.३४         | मामकाः गाण्डवाश्चेव       | १.१               |
| मन्मना भव मद्भक्तो        | १८.६५        | मामप्राप्यैव कौन्तेय      | १६.२०             |
| मन्यसे यदि तच्छक्यं       | ११.४         | मामात्मपरदेहेषु           | १६.१८             |
| मम देहे गुडाकेश           | ११.७         | मामुपेत्य गुनर्जन्म       | ८.१५              |
| मम योनिर्महद्ब्रह्य       | १४.३         | मामुपेत्य तु कौन्तेय      | 6.88              |
| मम वर्त्मानुवर्तन्ते      | 3.23         | मामेव ये प्रपद्यन्ते      | ७.१४              |
| मम वर्त्मानुवर्तन्ते      | ४.११         | मामेवैष्यसि युक्तत्वैवं   | 9.38              |
| ममैवांशो जीवलोके          | १५.७         | मामेवैष्यसि सत्यं ते      | १८.६५             |
| मया ततमिदं सर्व           | 8.8          | माययापहृतज्ञाना           | 19.819            |
| मयाध्यक्षेण प्रकृतिः      | 9.90         | मा शुचः सम्पदं दैवीम्     | १६.५              |
| मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं | ११.४७        | मासानां मार्गशीर्षोऽहम्   | १०.३५             |
| मया हतांस्त्वं जिह मा     | ११.३४        | मिध्यैष व्यवसायस्ते       | १८.५९             |
| मयि चानन्ययोगेन           | १३.११        | <b>मुक्तस</b> होऽनहंवादी  | १८.२६             |
| मयि सर्वमिदं प्रोतं       | <i>0.0</i>   | मुनीनागप्यहं व्यासः       | १०.३७             |
| मयि सर्वाणि कर्माणि       | 3,30         | मूढग्राहेणातानो यत्       | १७.१९             |
| मयैवैते निहताः पूर्वमेव   | ११.३३        | मूढोऽयं नाभिजानाति        | 19.74             |
| :                         | 0.5          | मूघ्न्यीधायात्मनः प्राणम् | ८.१२              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | श्लोक         |                           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------|
| मृगाणा च मृगेन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | is <del>ë</del> |               |                           | ७२९              |
| रापु सर्वहरञ्चार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | nr .            | ₹0.30         | यज्ञस्तगस्तभा दा          | -                |
| माधाशा मोघवर्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>10</del>   | 80.38         | पराशिमात <u>्रात्र</u>    | 100              |
| भाहात्तस्य परित्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 8.82          | यशाशाशीशेत म              | ah ⊀ 30          |
| महिद्रगृहीत्वायस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n-              | 82.6          | प्रमाध्यात पर्जन्यो       | . 4.44           |
| भाहादारभ्यते उत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠ ،             | E 80          | यज्ञाना जगयनोर्ट          | ÷ 4,8,8          |
| मोहितं नाभिजानाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 6.74          | यशायानात <sub>वर्ता</sub> | , 0 44           |
| मौनं चैवास्मि गुह्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · '             | ७ १३          | यज्ञायन्किर्णारक्रम       | x 53             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | <b>3</b> ,₹.• | यज्ञ रागिस राजे 🖚         | ₹ 5              |
| य<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |               | यशा दान तपक्रकेन          |                  |
| यं प्राप्य न निवर्तन्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,               | 39            | वततामाप चिट्टान           | १८५              |
| प थ वापि स्वान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | . २१          | यतत च तनो भाग             | ७ ३              |
| dereil Buth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _ `             | ऽ.६<br>२२     | भवता द्वाच ल्येन          | £ 83             |
| न सन्यासामान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **              |               | यतन्त्रा ऽध्यक्तकारकः     | ₹६०              |
| यं हि न व्यथयन्त्येते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.7             |               | गवन्ता यामञ्जू            | १५ ११            |
| भ परयात त्रशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>१३.</b> ३    |               | तिन्द्रियमनो निक          | १५ ११            |
| न अयात लाज के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۷.۶             | _ 4           | वा यती विकासकि            | ५ २८             |
| य प्रयाति स मद्भावम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,5             | ٠ ٩           | व पर्वात्तर्भवत्व         | ५ २६             |
| ALICHIA ELECTRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १६ २३           | · યત          | करागि गरमानि              | १८ ४६            |
| य सर्वज्ञानभिस्नेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.46            | - यह          | दर्ग विविधित              | 9 70             |
| य स सर्वेषु भूतेषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 80            | 10            | परगप्ति कौन्तय            | * C \$ G         |
| य इदं परम गुह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८ ६८           | यतु           | पत्यपकामार्भ              | 9 913<br>9 9 819 |
| य एन बेति हन्तार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २ १९            | यत्तु         | कामेपा। कर्म              |                  |
| य एवं वेति पुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १३ २४           | વલ            | प्रसारिक मिल              | १८ ५४<br>१८ ५४   |
| यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १६ १५           | 482           | र विभाग <del>णका</del>    | १०१              |
| यच्चन्द्रमसि यच्चाप्रौ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14.12           | 43            | वैवातम् गतमान             | ६२०              |
| यचापि सर्वाभूताना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 38           | यत्र र        | מינים וניפויון            | 1606             |
| मच्चावहासार्थमसत्कृत<br>मच्छ्रेय एतयीरेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>११४२</b>     | 43146         | मत निज                    | ξ <b>?</b> ο     |
| यच्छ्रेय स्यानिश्चित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.8             | यत्वया        | क् नवसस्तेन               | रेह ह            |
| यजने मन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.6             | यत्साड्       | ख्यै प्राप्यते            | 4 4              |
| यजन्ते सात्त्विका देवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹७.४            | यत्र हि       | ले त्वनावृत्तिम्          | C 73             |
| यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४ ३५            | नवाका:        | गरिशतो जिल्ल              | 8 E              |
| यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 7             | यथा दा        | पो निवातस्थो              | ६ १९             |
| यज्ज्ञात्वा मुनय सर्वे<br>यज्ञात्वा मुनय सर्वे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹४.₹            | नवा मु        | ो। बहुव                   | रर रेट           |
| यज्ञदानतप कर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2               | सभा पन        | ागयत्येक<br>॥ ज्वला       | <b>₹₹</b> ₹      |
| A STATE OF S | _               | 241 AC        | Triel I                   |                  |

यथा गदी॥ ज्वला

Ten min - a

₹८.३

११ २९

|   | • 4                                               |                        |                                             |               |
|---|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|   | यथैघांसि समिद्धोऽग्रिः                            | ૪. <i>રે</i> ७         | यस्यां जाग्रति भूतानि                       | <b>ર</b> .દ૧  |
|   | ययोल्वेनावृतो गर्भः                               | ३.३८                   | यस्यान्तःस्थानि भृतानि                      | ८.२२          |
|   | यदक्षरं वेदविदो वदन्ति                            | ८.११                   | यातयागं गतरसं                               | ११५.१०        |
|   | यदग्रे चानुबन्धे च                                | १८.३९                  | यानेव हत्ना न निजीविषाम                     | ર.દ           |
|   | यदहङ्कारमाश्रित्य                                 | १८.५९                  | या निया सर्वभूतानां                         | २.६९          |
|   | यदा ते माहकलिलं                                   | २.५२                   | यान्ति देवव्रता देवान्                      | ९.२५          |
|   | यदादित्यगतं तेजो                                  | १५.१२                  | याभिर्विभृतिभिर्लोकान्                      | १०.१६         |
|   | यदा भूतपृयग्भावम्                                 | १३.३१                  | यामिमां पुण्यितां वाचं                      | २.४२          |
|   | यदा यदा हि धर्मस्य                                | 8.6                    | यावत्सं जायते किंचित्                       | १३,२७         |
|   | यदा विनियतं चित्तं                                | ६.१८                   | यावदेतात्रिरीक्षेऽहं                        | १.२१          |
|   | यदा संहरते चायं                                   | ર.५૮                   | यावानर्थ उद्गाने                            | २.४६          |
|   | यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु                          | १४.१४                  | युक्त इत्युच्यते योगी                       | 5.6           |
|   | यदा हि नेन्द्रियार्थेषु                           | 8.8                    | युक्तस्वप्रावगोधस्य                         | ६,१७          |
|   | यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य                             | ८.११                   | युक्ताहारविहारस्य                           | ६.१७          |
|   | यदि भाः सहुशी सा                                  | <b>१</b> १- <b>१</b> २ | युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा                    | ५.१२          |
|   | यदि मामप्रतीकारम्                                 | 8.84                   | युञ्जन्नेवं सदात्मानं                       | ६.१५          |
|   | यदि ह्यहं न वर्तेयं                               | ३,२३                   | युञ्जन्नेवं सदात्मानं                       | ६.२८          |
|   | यहुच्छया चोपनत्रं                                 | २.३२                   | युघामन्युश्च विक्रान्त                      | १.६           |
|   | यदृच्छालाभसंतुष्टो                                | 8.22                   | युयुधानो निराटश्च                           | १.४           |
|   | यद्गत्वा न निवर्तन्ते                             | १५.६                   | येऽप्यन्यदेवताभक्ता                         | 9.23          |
|   | यद्यदाचरति श्रेष्ठः                               | ३.२१                   | ये चप्यक्षरमञ्जल                            | १२.१          |
|   | यद्यप्येते न पश्यन्ति                             | १.३७                   | ये चैव सात्त्विका भावा                      | ७.१२          |
|   | यद्राज्यसुखलोभेन                                  | १.४४                   | ये तु भर्मामृतमिदं                          | १२.२०         |
|   | यद्यद्विभूतिमत्सत्वं                              | १०.४१                  | ये तु सर्वाणि कर्माणि                       | १२.६          |
|   | यया तु धर्मकामार्थान्                             | १८.३४                  | ये त्वक्षरमनिर्देश्यं                       | १२.३          |
|   | यया धर्ममधर्मं च                                  | १८.३१                  | ये त्वेतदभ्यसूयन्तो                         | ३,३२          |
|   | यया स्वप्र भय शोकं                                | १८.३५                  | येन भृतान्यरोषाणि                           | ૪.રૂપ         |
|   | यष्टव्यमेवेति मनः                                 | १७.११                  | वे भजन्ति तु मां                            | 9.29          |
|   | यस्तु कर्मफलत्यागी                                | १८.११                  | ये मे मतिमदं नित्यं                         | ३.३१          |
|   | यस्त्वात्मरतिरेव स्याद्<br>यस्त्विन्द्रियाणि मनसा | <b>३.१७</b>            | ये यथा मां प्रपद्यन्ते                      | 8.22          |
|   | यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्                              | €.\$                   | ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य                     | १७.१          |
|   | यस्मान्नोद्विजते लोको                             | १५.१८                  | येषां च त्वं वहुमतो                         | ર.રૂપ         |
|   | यस्मिन्स्यितो न दुःखेन                            | १२.१५<br>ह २२          | येषां त्वन्तगतं पापं                        | ७.२८          |
| - | ्यस्य नाहंकृतो भावो                               | ६.२२<br>१८.१७          | चेषामर्थे काङ्गितं<br>ये हि संस्पर्शजा भोगा | ί' <i>Ξ</i> ΄ |
|   | राज सर्वे समारम्भाः                               | <i>४.१९</i>            | योऽन्तःसुखोऽन्तरारामः                       | 4. २२         |
|   |                                                   | 0.77                   | नाजनाः त्रुखाजनाससम्:                       | ५.२४          |

| श्लोकानुक्रमणिका        |               |                          |            |  |
|-------------------------|---------------|--------------------------|------------|--|
| योऽय योगस्त्वया         | ξ 33          | धजविद्या धजगुरा          | <b>९</b> २ |  |
| योग योगेश्वरात्कृष्णात् | १८ ७५         | स्द्राणा शन ररचासि       | १० २३      |  |
| योगयुक्तो मुनिर्वहा     | ųξ            | स्ट्रादित्या ।सवो ये च   | 98 88      |  |
| योगयुक्ती विशुद्धातमा   | در او         | रूप मत्त्रे बहुवक्त्रनेत | 88 53      |  |
| योगसन्यस्तव र्माण       | 888           | पत्रि युगसत्स्रान्ता     | ८१३        |  |
| योगस्थ कुरु कर्माणि     | 388           | रात्र्यागोऽाश पार्थ      | 188        |  |
| योगारूढस्य तस्यैव       | ξş            | रात्र्यागमे पत्नीयन्ते   | 181        |  |
| योगी युजीत सततम्        | ६१०           |                          |            |  |
| योगिनामपि सर्वेषा       | ६ ४७          | त                        |            |  |
| योगेनाव्यभिचारिण्या     | \$6 38        | लभते च तत कामान          | 9 77       |  |
| योगिनो यतचित्तस्य       | ६ १९          | लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम्   | 14 20      |  |
| योगिन कर्म कुर्वन्ति    | 4             | लिप्यते न रा पापेन       | 4,80       |  |
| योगेरवर ततो मे त्व      | 33 X          | लेलिहासे गरामान          | 77 3=      |  |
| योतस्यमानानवेक्षेऽह     | \$ 53         | लोकऽस्मिन्दिवधा शिष्ठा   | 3 3        |  |
| यो न हृष्यति न द्वेष्टि | १२ १७         | लोकगगरगत्राणि            | ३ २०       |  |
| यो मा पश्यति सर्वत्र    | € ₹0          | लोभ पवृतिरारम्भ          | १ ४ १२     |  |
| यो मामजमनादि च          | १०३           | •                        |            |  |
| यो मामेवमरामूढो         | १५ १९         | 격                        |            |  |
| यो यो या या तनु भक्त    | ७ २१          | वकुमहेस्यशेषण            | 80 98      |  |
| यो लोकत्रयमाविश्य       | १५ १७         | वक्त्राणि ते त्वरमाणा    | وچ وو      |  |
|                         |               | वशे हि गस्येद्रियाणि     | ₹ ६ १      |  |
| ₹                       |               | वश्यात्माना तु यतता      | ६ ३१       |  |
| रक्षासि भीतानि दिशो     | ११ ३६         | वस्ना भागम्यासि          | 80 54      |  |
| रजसस्तु फल दुखम्        | १४ १६         | वायुर्वेगाऽिगर्नरूण      | 8 € 36     |  |
| रजिस प्रलय गत्वा        | १४ १५         | वासासि जीर्णानि यधा      | ₹ ₹₹       |  |
| रजस्तमश्चामिभूय         | १४ १०         | वासुदेव राजीमिति         | ३१९        |  |
| रनस्पेतानि नायन्ते      | <b>१४ १</b> १ | विकारश गुणाशैव           | १३ २०      |  |
| रजो रागात्मक विद्धि     | 480           | विगतेच्छाभगक्रोधा        | 1 76       |  |
| रज सत्व तमश्चैव         | १४ १०         | विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम् | ११ ३१      |  |
| रसवर्नं रसोऽप्यस्य      | २ ५९          | विद्याविनयभागने          | 486        |  |
| रसोऽहमप्सु कौन्तेय      | 30            | विधिहीनमगृष्टान          | \$ 5 C     |  |
| रस्या स्निग्धा स्थिरा   | 3 08          | विनश्यत्स्वि ।श्यन्त     | 13 46      |  |
| राक्षसीमासुरी चैव       | 8 85          | विनारागव्ययस्यास्य       | २ १७       |  |
| रागद्वेपवियुक्तैस्तु    | २ ६४          | विमुच्न निर्मम शान्तो    | 8×43       |  |
| रागी कर्मफलपेप्रु       | 0F 38         | विमृदा नानुगरयन्ति       | 84 80      |  |
| राजन्सस्मृत्य सस्मृत्य  | १८ ७६         | विमृश्यैतदशेपेण          | •          |  |

| विवस्वान्मनवे प्राह         | <b>૪.</b> १     | शक्य एवंविधो द्रष्टुं      | ११.५३          |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|
| विविक्तदेशसेवित्वम्         | १३.११           | शनैः शनैरुगरमेदबुद्धया     | ६,२५           |
| विविक्तसेवी लघ्वाशी         | १८.५२           | शब्दादीन्विगयानन्ये        | ४.२६           |
| विविधाश पृथक्चेष्टा         | १८.१४           | शब्दादीन्विगयांस्त्यक्त्वा | १८.५१          |
| विषया विनिवर्तन्ते          | २.५९            | शमो दमस्तपः शौचं           | १८.४२          |
| विषयेन्द्रियसंयोगात्        | १८.३८           | शरीरं गदवाप्रोति           | 811.0          |
| विष्टभ्याहिमदं कृत्स्रम     | १०.४२           | शरीरवात्रापि च ते          | 3.€            |
| विवादी दीघसूत्री च          | १८.२८           | शरीरवाङ्मनोभिः             | १८.१५          |
| विषीदन्तमिदं वाक्यम्        | 7.8             | शरीरस्थोऽपि कौन्तेय        | १३.२२          |
| विसुज्य सशंर चापं           | १.४६            | शान्तिं निर्वाणपरमां       | ६.१५           |
| विस्मयो मे महानाजन्         | ee.58           | शीतोष्णसुखदुःखेषु          | १२.१८          |
| दिस्तरेणात्मनो योगं         | १०.१८           | शारीरं केवलं कर्म          | ४.२१           |
| विहाय कामान्यः सर्वान्      | २.७१            | शाश्चतस्य च धर्मस्य        | १४.२७          |
| वीतरागभयक्रोधः              | २.५६            | शुक्रकृष्णे पती होते       | ८.२६           |
| वीतरागभयक्रोधा              | ४.१०            | शुचौ देशे प्रतिष्ठाय       | ६.११           |
| वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि     | 80.36           | शुचीनां श्रीमतां गेहे      | ६.४१           |
| वेति यत्र न चैवायं          | ६.२१            | शुनि चैव श्रपाके च         | 4.86           |
| वेत्ति सर्वेषु भृतेषु       | १८.२१           | शुभाशुगपरित्यागी           | १२.१७          |
| वेत्तासि वेद्यं च परं       | ११.३८           | शुभाशुंगफलैरिवं            | <b>१.</b> २८   |
| वेदवादरताः पार्थ            | २.४२            | शौर्य तेजो धृतिर्दाक्यं    | १८.४३          |
| वेदाहं समतीतानि             | ७.२६            | श्रद्धानां गत्परमा 🙏 🖰     | १२.२०          |
| वेदानां सामवेदोऽस्मि        | १०.२२           | श्रद्धया परया तप्तं        | . १७.१७        |
| वेदाविनाशिनं नित्यं         | २.२१            | श्रद्धया परयोपेतास्ते      | १२.२           |
| वेदेषु यज्ञषु तपःसु चैव     | ۷.٦٤            | •श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो   | े १७.३         |
| वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यो · | १५.१५           | श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो      | ३.३१           |
| वेद्यं पवित्रमोंकार         | 9.80            | श्रद्धावाननस्यश्च          | १८.७१          |
| वेपथुश्च शरीरे में          | १.२९            | श्रद्धावान्भजते यो मां     | ह.४७           |
| व्यपेतभीः प्रीतमनाः         | · <b>११.</b> ४९ | श्रद्धावां स्रभते ज्ञानं   | 8.39           |
| व्यामिश्रेणेव वाक्येन       | ₹.२             | श्रद्धाविरहितं यज्ञं       | 19.83          |
| व्यवसायात्मिका वुद्धिः      | २.४१            | श्रुतिविप्रतिपन्ना ते      | २.५३           |
| व्यवसायात्मिका बुद्धिः      | २.४४            | श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञात् | ४,३३           |
| व्यासप्रसादाच्छृतवान्       | १८.७५           | श्रेयान्स्वधर्गा विगुणः    | · ३.३५         |
| च्यूढां द्रुपदपुत्रेण       | १.३             | श्रेयानस्नधर्भो विगुणः     | ₹८. <i>४</i> ७ |
| TTP:                        |                 | श्रेयो हि ज्ञानमध्यासात्   | १२.१२          |
| श<br>सन्दोतीनेच म कोनं      |                 | श्रोतादीनीन्दियाण्यन्ये    | ४.२६           |
| शक्नोतीहेव यः सोढुं         | ५.२३            | श्रोत्र नक्षुःरपर्शनं च    | १५.९           |
|                             |                 |                            |                |

| श्लोकानुक्रमणिका          |              |                         |                       |
|---------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| a                         |              |                         |                       |
| श्वशुरान्सुहृदश्चैव       | १ २६         | सन्दावे साधुभावे च      | 3 £ 618               |
|                           |              | स शिरचये। योक्तव्यो     | ६ २४                  |
| स<br>                     |              | स बुद्धिमा गुष्येषु     | 8 61                  |
| सकरस्य च कर्ता            | <b>3 58</b>  | स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा   | 4 58                  |
| सकल्पप्रभवान्कामान्       | ६ २४         | सम नायशिरोगीव           | ६१३                   |
| सङ्ग त्यक्त्वा फल चैव     | १८ ९         | सम सर्वेषु भृतेषु       | <b>■</b> ∄ <b>3</b> √ |
| सहात्सजायते काम           | \$ 65        | समदुखसुख धीर            | 5 24                  |
| सतुष्ट सतत योगी           | १२ १४        | समदुखसुल स्वस्थ         | 18 58                 |
| सनियम्येन्द्रियग्राम      | १२ ४         | सम पश्यहि सर्वत्र       | १३ २९                 |
| सन्यास कर्मणा कृष्ण       | 4.8          | समाधावचला बुद्धि        | २ ५३                  |
| सन्यास कर्मयोगध           | 4 2          | समोऽह सर्1भृतेषु        | 6 56                  |
| सन्यासयोगयुक्तात्मा       | ९ २८         | सम शत्रौ च मित्रे च     | 28 86                 |
| सन्यासस्य महाबाहो         | 36 8         | सम सर्वेषु भूतेषु       | 8648                  |
| सन्यासस्तु महाबाहो        | دم ج         | सम सिद्धावसिद्धी च      | 8 33                  |
| राप्रेक्ष्य नासिकाग्र स्व | ६१३          | स यत्ममाण कुस्ते        | ३ २१                  |
| सभव सर्वभृताना            | 4.8 ∌        | स योगी ब्रह्मतिर्वाण    | 4 28                  |
| सभावितस्य चाकीर्ति        | 5 58         | स सन्यासी च योगी च      | Ęξ                    |
| सवादमिममशौषम्             | १८ ७४        | सर्गाणागादिरन्तध        | १० ३२                 |
| स एवाय मया तेऽद्य         | 8.≸          | सर्गेऽपि नोपजायन्ते     | १४ २                  |
| स कालेनेह महता            | 8.5          | सर्वं कर्माखिल पार्थ    | 8 33                  |
| स कृत्वा राजस त्याग       | 366          | सर्व ज्ञानपुर्वनैव      | ४ ३६                  |
| सक्ता कर्मण्यविद्वासी     | ३ २५         | सर्वकर्गफरात्याग        | 17 17                 |
| सखेति मत्वा प्रसभ         | <b>११ ४१</b> | सर्वकर्मफरात्याग        | 163                   |
| स गुणान्समतीत्यैतान्      | १४ २६        | सर्वकर्गाणि मनसा        | ५ १३                  |
| स घोषो घार्तराष्ट्राणा    | 2.8.5        | सर्वकर्माणयपि सदा       | 17 44                 |
| सङ्गरो नरकायैव            | <b>₹ ¥₹</b>  | सर्वुगहातम भूग          | 16 28                 |
| स च यो यत्प्रभावरच        | 83.8         | सर्वज्ञा विगृदास्तान्   | 3 32                  |
| सतत कीर्तयन्ती मा         | 8.88         | सर्वत पाणिपाद           | 13 18                 |
| स तया श्रद्धया युक्त      | ७ २२         | सवैत श्रीतपञ्जोक        | १३ १४                 |
| सत्कारमानपूजार्थ          | १७ १८        | सर्वत्रगगचिन्त्यं च     | १२ ३                  |
| सत्त्व प्रकृतिजैर्मुक्त   | 36 80        | सर्वत्रावस्थितो देहे    | 73 33                 |
| सत्त्व रजस्तम इति         | <b>የ</b> ሄ ዓ | सर्वथा वर्तमानोऽपि      | 13 58                 |
| सत्त्व सुखे सजयति         | 388          | सर्वथा वर्तमानोऽपि      | ६ ३१                  |
| सत्वात् सञ्जायते ज्ञानम्  | 88 80        | सर्वद्वाराणि सयम्य      | 6 83                  |
| सत्त्वानुरूपा सर्वस्य     | ₹७३          | सर्वद्वारेषु दहेऽस्मिन् | 28.63                 |
| सदृश चेष्टते स्वस्या      | \$ \$\$      | सर्वधर्गान्यरित्यज्य    | 16 EF                 |
|                           |              |                         |                       |

| सर्वभूतस्थित यो मां           | <b>६.३</b> १ | सुखं दुःखं भवोऽभावो           | 80.8         |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| सर्वभूतस्थमात्मानं            | ६.२९         | सुखं वा यदि वा दुःखं ६.३      | ₹            |
| सर्वभूतात्मभूतात्मा           | 4.6          | सुखदुःखे रागे कृत्वा          | 7.36         |
| सर्वभूतानि कौन्तेय            | 9.9          | सुखमात्यन्तिकं यत्तद्         | ६.२१         |
| सर्वभूतानि संमोहं             | 6.20         | सुखसङ्गेन गधाति               | १४.६         |
| सर्वभूतेषु येनैकं             | १८.२०        | सुखिनः क्षत्रियाः पार्ध       | २.३२         |
| सर्वमेतदृतं मन्ये             | १०.१४        | सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम्        | ६.२८         |
| सर्वयोनिषु कौन्तेय            | <b>१४.</b> ४ | सुदुर्दशीमदं रूपं             | ११.५२        |
| सर्वसंकल्पसंन्यासी            | ६.४          | सुहृदं सर्वभृतानां            | 4.28         |
| सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो | १५.१५        | मुहन्मित्रार्युदासीन          | <b>દ</b> . ९ |
| सर्वस्य धातारमचिन्यरूगम्      | ۶.۵          | सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं       | १३.१६        |
| सर्वाणीन्द्रियाकर्माणि        | ४. २७        | सेनयोरूभयोर्गध्ये             | 3.80         |
| सर्वार्थान्विपरीतांश          | १८.३२        | सेनयोरुभयोर्गध्ये             | १.२१         |
| सर्वारम्भपरित्यागी            | १४.२५        | सेनयोरुभयोर्गध्ये             | 8.28         |
| सर्वारम्भापरित्यागी           | १२.१६        | सेनानीनामहं स्कन्दः           | 80.58        |
| सर्वारम्भा हि दोषेण           | 38.88        | सोऽपि मुक्तः शुभाँह्रोकान्    | १८.७१        |
| सर्वाश्चर्यमयं देवम्          | ११.११        | सोऽविकल्गेन योगेन             | 20,0         |
| सर्वेऽप्येते यज्ञविदो         | ४.३०         | सीभद्रो द्रीगदेश्याच          | १.६          |
| सर्वेन्द्रियगुणाभासं          | १३.१५        | सौभद्रश गहावाहुः              | 3.86         |
| स सर्वविद्धजित मां            | १५.१९        | स्त्रियो वैश्यास्त्राथा शृहाः | ९.३२         |
| सहजं कर्म कौन्तेय             | १८.४८        | सीषु दुएागु वार्णीय           | 8.80         |
| सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा      | 3.80         | स्थाने हैषीकेष तव             | ११,३६        |
| सहसैवाभ्यहन्यन्त              | १.१३         | स्थितधीः निं प्रभाषेत         | 7.48         |
| सहस्रयुगर्यन्तम्              | ८.१७         | स्थितप्रज्ञस्य का भाषा        | 7.48         |
| सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि   | १८.१३        | स्थितोऽस्मि गतसंदेहः          | १८.७३        |
| साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः        | 4.8          | स्थित्वास्थागन्तकालेऽगि       | २.७२         |
| सात्त्विकी राजसी चैव          | १७.२         | स्थिरनुद्धिरगमृहो             | 4.20         |
| साधिभूताधिदैवं मां            | 08.0         | स्पर्शान्कृत्वा वहिर्वाह्याम् | ५. २५        |
| साधुरेव स मन्तव्यः            | 9.30         | स्पृतिभ्रंशादनुद्धिनाशो       | २.६३         |
| साधुष्वपि च पापेषु            | ६.९          | स्वकर्मणा तमध्यच्यं           | १८.४६        |
| सिंहनादं विनद्योच्चैः         | १.१२         | स्वकर्गनिरतः सिद्धिम्         | १८.४५        |
| सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रहा    | 90.40        | स्वजनं हि कथं हत्वा           | १.३६         |
| सिद्ध्यसिद्ध्योनिर्विकारः     | १८.२६        | स्वधर्मगपि चावेक्ष्य          | २.३१         |
| सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भृत्वा   | २.४८         | स्वधर्गे निधनं श्रेयः         | 3.34         |
| सीदन्ति मम गात्राणि           | १.२८         | स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च        | 8.34         |
| सुखं त्विदानीं त्रिविधं       | १८.३६        | स्वाध्यायाग्यसनं चैव          | 319.814      |
| the second second             |              |                               |              |

| स्वभावजेन कौन्तेय                 |               | श्लोकानुक्रम             | णिका ७३५      |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| स्वभावनियन उन्हा                  | १८ ६०         |                          |               |
| स्वयमत्मनात्मान                   | १८ ४७         | ज्ञान लब्द्या परा शान्ति | १४११          |
| स्वल्पमध्यस्य धार्मान             | १० १५         | ज्ञान िज्ञानगास्तिक्य    | - 1           |
| स्वस्तीयकता मन्द्रस               | 4 80          | ज्ञान िज्ञासहित          | ₹ <b>८</b> 85 |
| स्वे स्वे कर्मण्यभिरत             | ** **         | ज्ञानमावृत्य तु तम       | 9.9           |
| 0-1(0                             | १८ ४५         | शानयश्ची चाप्यन्ये       | १४ ९          |
| ह                                 |               | शानयक्षेत्र तेताहिम्ह    | 8 81          |
| हतो वा प्राप्स्यसि स्व            | -£            | ज्ञानयोगेन माख्याना      | 1/60          |
| (त्वाशित स ड्यांजी                | _ ' ' ' ' '   | शनविशानवृतातमा           | ₹₹            |
| (प्यायकामास्त गरनिके              | 10 10         | ज्ञानापिनका । मीण        | FC            |
| क्लेस्टाराधिक है। हर्             | , ,           | ज्ञानामि स्राविभाणि      | 8 86          |
| हपश्चिकान्वित क्रान्ट             | १०१९          | ज्ञानेन सु सदज्ञान       | 8 30          |
| हपामप्रभय <del>ोटेतिर्गन्दो</del> | १८ २७         | त्रेय यत्तरानामाम        | 1 १६          |
| हपाकेश तटा सास्त्राप              | १२ १५         | होय म ित्यसन्यासी        | १३ १३         |
| हेतुनानेन कौन्तेय                 | ₹ २०          | , गयसन्यासी              | t g           |
|                                   | 5 80          |                          |               |
| 78                                |               |                          |               |
| क्षर सर्वाणि भृतानि               |               |                          |               |
| ।क्षप्राम्यजसम्बद्धाः<br>।        | १५ १६         |                          |               |
| विश्व भवति धार्मकर                | १६ १९         |                          |               |
| विप्र हि मानपे लोके               | \$ \$\$       |                          |               |
| पुत्र हृद् <i>यदास्त्र</i> ाः     | 8.65          |                          |               |
| क्षेत्र क्षेत्री तथा करूर         | ₹ ₹           |                          |               |
| 4145 Alla 111 Dec                 | <b>१३ ३४</b>  |                          |               |
| पात्रपात्रायोजीन                  | <b>१३</b> ३   |                          |               |
| <b>भित्रक्षेत्रज्ञयारेवप्रकार</b> | १३ ३          |                          |               |
| <b>क्षेत्रक्षेत्रज्ञसयोगात</b>    | १३ ३५         |                          |               |
|                                   | १३ २७         |                          |               |
| <b>न</b>                          |               |                          |               |
| ज्ञातु द्रष्ट च तत्त्वेन          | 22 to         |                          |               |
| शात्वा शास्त्रविधानोळ             | <b>??</b> 48  |                          |               |
| शान कमें च कर्ता =                | ₹ <b>६</b> २४ |                          |               |
| शनि ज्ञेय ज्ञानगद्धाः             | १८ १९         |                          |               |
| रान जेय परिचारक                   | ₹₹८<br>\$6 ₹6 |                          |               |
| ज्ञान तेऽह सर्वविज्ञानमिद         |               |                          |               |
|                                   | 6 5           |                          |               |
|                                   |               |                          |               |

## शब्दानुक्रमणिका

37 अजन प्रेम रूपी ४८६ अंश अंशी तुल्य नही २२८ अंश, भारवत ५८४ अकर्म ११४, २०१, २०३, २०५, 355 अकार: अक्षरों मे ४४२ अक्रोध ६०४ अक्षर (कृष्ण) ४७३ अक्षरम् ४७४ अगहन मास ४४४ अगोचर ५३६ अभिहोत्र यज्ञ २५४, ६०३ अविन्त्य ३४५, ३४६, शक्ति ४५८ अचिन्त्य भेदाभेद, (चैतन्य दर्शन) 300, 590 अच्युत (कृष्ण) ४५, ४६, १८५, ४७७, ६९१ (असर) ५९४ अज (अजन्मा) ३२९, ४१४ अजन्मा. कृष्ण ७१, ४१४ भगवान १८६ अजामिल १०७ अज्ञान ५२५, अविद्या ७ रूपी असर ६३ सागर ६३ अज्ञानता आत्मा के प्रति ६३ अज्ञानी पुरुष १६०, १६३ तथा श्रद्धाविहीन २२१ अण आत्मा ८३, ८७, ८९ का स्थानान्तरण ८९ अत्यन्त (अतिराग) प्रिय (भगवानु कृष्ण

को) ५१०, ५११, ५१२, ५१३, 488 अथर्ववेद (गोपालवापनी उर्गापद) X55 अद्वय १९२ अद्वैत कृष्ण १८६ अद्वेत आचार्य १, २ अद्रैतवाद ९१ अद्वैतवादी २७१ अधम गति ६१७ अधिदैव ३४१ अधिदैवत (विराट रूप की धारणा) अधिभृत या ब्रह्म ३३४ .(भौतिक प्रकृति) ३४१ अधिगज्ञ (इन्द्रिय या विष्ण्) ३३८. 388 अधिग्राता देव ३५९ अधिष्ठानम् (शरीर्) ६५२ अध्यक्षता, परमेश्वर की ३८०, ३८१ अध्यातम नेतस १६४ अध्यातम में स्थित २६९ अध्यातगवादी (योगी) ६५ दो श्रेणियाँ ४. ४९८ अध्यातम विद्या ४४१ अधिकारी टीकाकार ४८९ अन्य (पापरहित अर्ज़ा) ५९७, ५९८ अनन्त (ओक फ्लो वाला) ४३९ अनना देवेश जगनिवास ४७३, ४८० अनन रूप (कव्या) ४७४ अनन विजय (युधिष्ठर का शरा) ४३

अनन्य भक्ति ३५७, ४२०, ४८९ :भाव ३९४ अनादि: प्रकृति तथा जीव ५३८ अनार्य (मुक्ति का ज्ञान न हो, वे) अनासक्त २०७ अन्तरंगा शक्ति १८७, ४२९, ४८२, 438 अन्तःकरण २४६ अन्तरिक्ष (परमेश्वर की शक्ति) ३७५ अन्तर्यामी परमात्मा ६५२ अन्यमनस्क ११८ अन्न, चार प्रकार ५९१ अन्नमय ५२३ अपना धर्म (देखें स्वधर्म) १०७ अपयशः मृत्यु से बढ़कर १०१ अपरा प्रकृति ८, ८१, २३७, ३०३, ५७३ ः की अभिन्यक्ति (यह जगत) ३७८ अपराध ४७९ अपान वायु (निम्नगामी वायु) २११, २१३ अपूर्ण संन्यास २२७ अपौरुषेय, ज्ञान (गीता) १८१ , शब्द १४ अप्रामाणिक टीकाएँ ४२२ अभयम् ४१७ अभिजात्य ६०० अभ्यास २८४ अमरकोश ४३३ अमानित्व (विनप्रता) ५२६, ५३१ अमृत: (मैं, कृष्ण) ३९१ ःसमुद्र मन्थन से उत्पन्न ४३८ ःका भोग ५६८ अमृत विन्दु उपनिषद् २५७

१२५, १२६, १३१, २६९

अरूपम् ३०६ अर्चन (सगस्त इन्द्रियों को भगवान् की सेवा में लगाना) २६९ अर्चाविग्रह ३८४, ४०८, ५०१, ६२१, ६३२ अर्जुन: (द्रोणाचार्य का शिष्य) ३६ : आक्रागक २३२ :आत्मा में विश्वास नहीं ९३ का शंख बजाना ४० की परम्परा १८३ :कुन्तीपुत्र (देखिये कौन्तेय) ४९ :क्षत्रिय ९४ :परम प्रिय मित्र या सखा ६८५ :पुण्यातमा ३४ : भगवद्गीता समझने वाला ९० : भरतवंशियों में श्रेष्ठ १७४ : महाबाहु ५५६, ६५१ :शिव आदि से युद्ध करने वाला १०१ ःशोकाकुल ९० अर्जुन (देखें गुडाकेश, धनंजय, पार्ध, पृथापुत्र, परन्तप, पाण्डुपुत्र, भरतपुत्र, भारत, गहाबाहु, सव्यसाची, नरशार्दूल) ३, ५, २७, ४१, ४२ ४४, ४६, १११, ११४, १२०, १२५, १३७ १५२, १६४, १६९, १७०, १८३, १९१, २२०, २२५, २२६, २२८, २८०, २८१, २८५, २९४, ३३०, ३३७, ३४३, ३४९, ३६०, ३९१, ४११, ४२७, ४३३, ४३४, ४३६, ४४१, ४४५, ४४६, ४४८, ४५१, ४५४, ४५६, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४७२, ४७३, ४८२, ४८५,

The state of the s 8CE, 8CO. 8CP, 85. ૫૦૫, ૫૧૭, 488, ४९७. **६४३. ६४९.** ፍሪየ. ६२३. असमोध्व ६९१ असम्पन्नात समारू अर्यमा (पितर) ४३९, ४४० असम्मोह (सशय) ४१६० अलकारमय शब्द, वेदों के १०९ असली चतुर्भुज रूप (देखें चतुर्भुज रूप) अलकारमयी भाषा, वेदों की ११९ 864. 866 अल्पज्ञानी १०९ असीम तथा ससीम को वश म करने की भक्ति (कर्मयोग) २२९ वाले कृष्ण ३८२, ३८३ अल्पज्ञ ३२७ असूर ४६५, ६२८ अवगुण चार, सामान्य व्यक्ति के ७७ असुराण ४७३ अवतार प्रकार-पुरुष, गुण, लीला १९१ अहिसा ६७, ४१७, ५२७, ६०४ , वदान्य ६०१ (कुटाीतिक चाल) ९९ अवतार लेना, भगवान् का १८८, १८९ अहेतुकी कृषा ४५, ९७, १३०, १८७, अवाछित सन्तान ५८ १९१, १९३, २५४, ३१२, अविद्या का नाश २३९ ३३५, ४१३ अविधिपूर्वकम् (गलत) ३९४ अहोरान (दिनरात) ३५३ अविनाशी ८२, ३५६ प्रकृति भगवान की ३२७ आ आकस्मिव पतन ४०३, ४०४ धाम २२ अन्यक्त, प्रकृति (परा, श्रेष्ठ) ३५५ आक्सीजन ८४ आचार सहिता १५३ रूप ३७४ आचार्य (शिक्षक) १५६ की पूजा ४९९, ५०० आचार्य बलदेव विद्याभूषण (देख शील अन्यय, अकर्ता १९८ बलदेव विद्याभूपण) ३५८ ३६० आत्मा ८२ आचार्य सान्दीपनि मुनि ६७ कृष्ण ४६२ आततायी छ प्रकार के ५५ पद २२ अशुद्ध भक्त चार प्रकार के ३३४ आत्मज्ञान यज्ञ २२३ आत्मतत्व का घ्या २७० अरवत्थामा द्रोणपुत्र ३८ आत्मतुष्ट ५१० जैसे मित्र ४९ आत्मतृष्टि १३४ अश्विनीकुमार ४५५, ४६५ आत्मीरीयक मुनि १३२ अष्टागयोग (आठ विधियाँ) १२४, आत्म-परायण १११, २२२ २४९, २५०, २५१, २५५, २५६, २५८, ५०३ आत्मबोध ६४, २२३ आत्म माया (माया) १८७ अष्टागयोग पद्धति २११, २८९, २९५

असङ्ग ५८१

अनन्य भक्ति ३५७, ४२८

:भाव ३९४ अनारिः १३२, २४७ ऑत्मसाक्षात्कार (आत्मा के प्रति करणा) ६३, ६४, ६६, ७४, १३९, १९४, २१०, २७७, ३९४, ४१३, ४१४ अनुशीलन १३२ अपने अन्तर का दर्शन ६७१ का क्रमिक विकास ११२ का ध्येय ११२ का मार्ग २१७, ५१५ की महत्ता ५२५ की विधियाँ २८५, ३५८ के लिए कार्य ६१९ को प्राप्त योगीजन ५८८, ५८९ पद प्राप्त करना ६७४ आत्म-स्थित ५०७ आत्म-स्फुलिंग ८३ आत्माः शरीर के भीतर स्थित ३३७, 340 :अखंडित, आत्मानुशीलन ९०, ९१ :अजन्मा, शाश्वत, पुरातन ८६, ८८ : अन्यक्त, अपरिवर्तनीय ९२ : आश्चर्यवत् ९६ :कर्ता, ज्ञाता ६५२ : चेतना और चेतन ९२ :परमाणु तुल्य ८३ :परमात्मा तुल्य २४२ : वाल के अग्रभाग का दस हजारवाँ भाग ८२ ः सदैव गतिशील १४१

:मारा नहीं जा सकता ८५

आत्मा का अस्तित्व ९२, ९३

२५७

आत्मा का अर्थः शरीर, मन, आत्मा

आत्मा का देहान्तर (देखिये देहान्तर)

५८६, ५८९ का पतन ६१८ का लक्षण: (चेतना) ८६, ८७ का स्थान्तरण ८९ के दो प्रकार: ८७ :प्रत्यम आत्मा, परागात्मा २११ . तथा परमात्माः दो पक्षी ८९ आदान-प्रदानः ४०२, ४५७, ४६०, ४९२, ५७३, ५७४ आदित्य, गण ४४०, ४६५ :वारह ४३५ आदि धाम २१ आदि बीज ३०८ आदि भगवान् गोविन्द (कृष्ण) ३०० आदि रूप (देखें शाश्वत रूप) ४८६ आदि विष्णु कृष्ण २०७ आधुनिक अप्न्यास्त्र ९०, ९१ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ८१ निर्विशेपवादी ३२७ विज्ञान १४, ९१ वैज्ञानिक ८९ अनुशीलन १३२ आध्यात्मिक अनुशीलन १३२ आध्यात्मिक जगत (वैकुण्ठलोक) २१, ५३६ बुद्धि (कृष्णभावनागृत) १७६ (ब्रह्म) २०८ लोक (वैकुण्ठलोक) ३४९ शान्ति २२१ स्फुलिंग ४३४, ४९८ ज्ञान ५४४ आनन्दमय ब्रह्म (परब्रह्म) ५३२ आनन्दमयी स्थिति २७१ आराधक और आराध्य ८१ आयुर्वेद शास्त्र ५९१

आर्जवम् (सरलता) ५२७

आर्य कुल ११३ आर्यन् (सध्य जाति) ६६ आर्यगण (अत्यन्त सध्य) ६०८ अविभाव कियोगाव कृष्ण का १८७ आसक्ति की आशा ६४७ त्याग, ११४, १९३, ६४९, उत्पन्न होना १२७ आसक्तिरहित २३३ आसक्ति से विच्छेद ५७९ आसन, प्रदर्शन ८३, २७२, ५८९ यीगिक १७७ विधि २८२ आस्री ३१७, ६०७ आसुरी गुण ६०७ आसुरी योशियाँ ६१६, ६१७ आसुरी व्यक्ति (लोग) ६०९, ६१०, ६११, ६१३, ६१४, ६१६, 093 आसुरी स्वभाव वाले ४०८, ६०५, EOE आहुति २०८, २०९, २१२, ३४०, ३८९, ३९२ 3 इक्ष्वाकु (रघुकुल पूर्वन) १७९, मनु का शिष्य तथा पुत्र १८० इच्छाशून्य १३४ इन्द्र (अर्जुन के पिता)१०१ तथा विप्णु ३३८ लोक ४३६ इन्द्रदेव की पूजा १९ इन्द्रियतुप्ति १०९, १११, १३४, ६१२ इन्द्रियनिग्रह ५०० इन्द्रियभोग १११, १२४, ६३५ इन्द्रियविषय १२३, १२७, १३२, १४१,

१६७, १७५, २३२, ५२३,

408 इन्द्रियगयमा १२६ इन्द्रियाँ, १२५, ५३३ इसोयो तुल्य १७५ विचरणशील १३१ इलार्क्ववर्ग २९१ ईशोपनिपर् २३३, ३३० ईरवर परमचेतनास्वरूप ९ एक है १९६, ६१५ तथा जीव अन्तर ७,१० ईश्वर अधीन ईश्वर ८ ईश्वर का पतिनिधि २४० ईश्वर के अश १९६ ईश्वर के अवतार १५९ ईश्वर भारतामृत २२९ ईश्वर से तादातम्य ३७१ ईसाई १०७ उग्रसेन (कृष्ण का नाना)६७ उच्चलोक ब्रह्मलोक, चन्दलीक इन्द्रलोक ३५२ ब्रह्मलोक ३५४

म्रास्तिन ३५४ उन्नेशवा (गोडा) ४३८ उन्निष्ठष्ट भाग (प्रमाद) (देखिय पसाद) ५८ उन्निष्ठष्ट भोजन करा। (देखिय पसाद) ३१८, ३९९, ५०१, ६२१ ६३१ उत्तमीजा ३७ उत्तरागण सूर्ण ३५९ उत्तम वासु २११ उद्यान वासु २११ उद्यान वासु २११ उन्नत जीवात्मा (महात्मा) १२१ उपदेशक तथा उपदिष्ट ७९ उपनिषद् (वेदों के अंश) १११ उपवास २६७ उपहासः अर्जुन की सामर्थ्य का १०२ :कृष्ण का ३८५ :चैतन्य का ३८१, ३८३, ४२५ उपाधियाँ २२, ५१८ शरीर एक उपाधि ५१२ उमाः शिव पत्नी ३२४ उशना (शुक्राचार्य) ४४५

ऋ *ऋग्वेद* ५६५, ६३९, ६४०, ६८३ ऋषि ५२२

ए एकसमान: मान अपमान में ५७० सुख दुख में ५७० शत्रु मित्र के साथ ५७० एकादशी उपवास ४९० एटलस (रोमन देवता) ३७५

ऐ ऐतिहासिक पुरुषः कृष्ण ४८८, ६८७ ऐरावतः हाथी ४३८

ओ

ओम् (ॐ): शब्द ३९०

ंकृष्ण की विशेष ध्विन ३४९
ओम् (ॐ) तत्सत् ६३८, ६४१
(भगवान्) ६३९
ओंकार (प्रणव) ३०७, ३८९
कृष्ण का शब्द रूप ४३७
ओंकार उच्चारण ३४७, ३४९
औषधि विज्ञान ८४

कंसः कृष्ण का मामा ४०८ कंसारि श्रीकृष्ण ११८ कठिन तपस्या २११ कठोपनिषद् १३, ७६, ८७, ९६, १७५. १७६, २८३, ३०५, ३०९. ३५०. ४६९. ५२२, ५३४. ५९५ कन्दर्प (कामवासना) ४३९ कपटी भाषाकार ४०७ कपिल मुनि: देवहृति पुत्र (देखें भगवान् कगिल) ३६०, ४३८ :सिद्ध पुरुष श्रेष्ठ ४३७ कपिल मुनि: नास्तिक (देखें नास्तिक कपिल) ४३८ कमलनयन (कृष्ण) ४५२ करुणाः ६३ कर्ण (कृन्ती) के गर्भ से उत्पन्न अर्जुन का भाई) ३८, ४६७, ४७१ कर्तव्य. नियत ६४९ , निर्दिए ६४८ कर्तव्य अकर्तव्य ६२० कर्ता, तमोगुणी ६६० राजसी ६५९ सात्विक ६५९ कर्मः २०२ का अर्पण ३४३ का अधिकारी ११३ का गुण: कृष्णभावना में कर्ग १०७ का परित्याग २२६, २३० की उपश्रेणियाँ-नित्य आपात्कालीन,

इच्छित ११४

कें नियम २०० क्या है २०१

के कारणः पाँच ६५२, ६५३

के घटकः इन्द्रियाँ, कर्म, कर्ता ६५४

कर्म, अकर्म, विकर्म ११४ कर्म, नियत १४४, १५७, १५८ कार्य १६०, १६६ कर्म करना १४०, १४३, २०५, २३१, 800, 883, 40E, 409 कर्मकाण्ड, ११०, २१६ (मै ही) ३८९ कर्मक्षेत्र ५२१ के ज्ञाता ५१९, ५२१ के रूप मे प्रकृति (ब्रह्म) ५२० कर्मफल का अर्पण २३३ का परित्याग २२२ का पाश १९९ का भोग १०, ११५ की अवस्थाएँ २२० कर्मकल की आसक्ति १५४, २०४ की इच्छा २२८ की रचना २३७ के प्रति अनासक्ति २५३ से घुणा २२८ से मुक्त ११७, १४० कर्मयोग, १३८, १३९, १४२, २५१ बद्धियोग ११७ निष्काम १३८ कर्मी ३१५, सकाम ३१४ कर्मी मुमुक्ष तथा योगी १३०, ३१४ कर्मेन्द्रियाँ १४१, १७५ कलकता ६२६ कलियुग १८० कल्कि अवतार ३५३ कल्प का अन्त ३७७ कल्पतर (देखें कल्पनुष्ठ) ३५६ कल्पवृक्ष (भगवान्) ४०२, वैष्णव भक्त २ कल्मप ४९३ कल्याण मार्ग के अनुयायी तीन वर्ग

225 कल्याण हो ४६४ कवि ३४५ काम पए का महात पती है १७४. 599 ईरवर पेम का विकृत प्रतिगिम्न दुर्नय रात्रु १७६ धर्म के विरुद्ध नहीं ३०९ अरनद्वार ६१८ भागमान १७९ भोति ५८२ का दगा १७४ का निवास १७५ काम गुख २४४ कामेच्छा जगत की उत्पत्ति ६०९ कारणार्णव ३५४, ३७८, ४३४ कारणा के कारण ३२१, ४७३ कार्तिकेय का जन्म १२८ कार्य-बार्ण ५३९ से परे ब्रहा-आत्मा ५३१ कार्य करा। १६० काल अधिष्ठाता देव ५३८ रागस्त जगतो का 1ए करा बाला YXO. YES काला जाद् ३९६ काशिराज ३७, ४३ कीर्तन वर्गा रद कन्तिभोज ३७ कुन्तिपुन (अर्जुन) (देखिए अर्जुन) वौन्तेय, गुडाकेश, धनजग भी) 09, 203, 2xx, 3xx, 300, ३४३, ३५२, ३७७, ३८०,

३९४, ३९९, ४०५, ५१७,

446, 442, 486, 489,

**469, 463, 469** 

कुन्ती द्वारा प्रार्थना ३२९ कुबेर ४३६ कुम्भक योग २१३ कुरुः धृतराष्ट्र के पुत्र ३४ कुरुओं की विजय ४०, ४८ कुरुक्षेत्रः ३४, २३२, ६९३ कुरुक्षेत्र का युद्ध ३, ९४, १५४, १५५, १८७, ३८१, ४७३, ५०३ कुरुक्षेत्र के योद्धा ५३५ कुरुनन्दन (अर्जुन) १०८, २९१ कुरुपुत्र ५६२ कुरुवंश ४० कुरुश्रेष्ठ (अर्जुन) २१४, ४८३ कुर सभा ३२९ कुल धर्म ६० कुल परम्परा ५८, ५९ कूटस्थः स्थायी (आत्मा) ८६ कूर्म पुराण ४०७ कृतवर्मा ३८ जैसे शुभचिन्तक ४९ कुप ३८ कृपण ७०, ७१, ११५ कृपाचार्य की बहन (द्रोणाचार्य की पत्नी) ३८ कृष्ण २२५, २८२, २८५, २८७, ४२८, ५१७, ६२३ अच्युत ६९१ केशिनिषदन ६४३ परम योगी ४३१ महावाहु ६४३ हिषिकेश ६४३ कृष्ण का अर्थ १९ :आदि भगवान् ६५ ःतत्ववेत्ता ७२ :परम अधिकारी ७६

:परमात्मा के भी उद्गम ८७

:प्रजापालक ६० :प्रणितागह ४२० :ब्रह्माण्ड के पिता-माता ३८९ :भगवद्गीता ज्ञान के आदि गुरु ७० :भगवद्गीता के उद्घोषक ३९८ :यज्ञ तथा तपस्या के फर्लो के भोक्ता १३१ ः लक्ष्मीपति ५५ : सच्चिदान्द विग्रह १८४ :सगाध्यक्ष ३२९ ः सर्वमंगलमय १२३, २३५ :साक्षात् राम ४५ ःसाक्षी पक्षी ८९ :सामान्य व्यक्ति १८४ (देखें शीकृष्ण, श्रीभगवान्, गोविन्द, केशव, महाबाहु, माधव, जनार्दन, देवकीनन्दन, देवकीपुत्र, मधुसूदन, मुकुन्द, योगेश्वर, विष्णु, श्यागसुन्दर, हपीकेश) कृष्ण-अर्जुन वार्ता ६९२ कृष्ण कथा ५१४ कृष्ण कर्म ४९३ कृष्ण का अर्चाविग्रह ४९४ उपहास ३८१, ३८३, ३८५ चिन्तन ३४३ शरणागत ६८६ स्मरण (स्मरन्) ३४२ स्वांश ३०२ कृष्ण की माया १६६ शरण ५०४ शरणागित सर्वोच्च सिद्धि ६९६ सुन्दर छवि ६८६ को जानने की विधि २९८ कृष्णचेतना की विधि ५०२ कृष्ण जन्माष्टमी ४९० कृष्ण प्रसादम् २१३

कृष्ण (हे), यादव (हे), सखा (हे) E10/8 कृष्णलोक ३४४ या गोलोक वृन्दावन २६६ कृष्णवासदेव की शरण १०५ कृष्ण विद्या १८४, ३६६, ३७१ कृष्णदास कविराज, चैतन्यचिरतापृत के रचयिता १९० क्रणभावना १०८, १०९, ११९, १२५, 232 कृष्णभावनाभावित कर्म १०६, २०७ कृष्णभावनाभावित व्यक्ति १९, १०८, १२०. १३३ . तीन कोटियाँ ३७३ कृष्णभावनामृत २७२. ५४१ अनुशीलन ४७१ कार्य १०३, १०४, १४१ क्रमिक विकास १६० नाव २१९ प्रचार कार्य ४९० महत्ता ३४२, ५०७ मानवता के लिए वरदान ४९० यज्ञ १४४ विधि ७३, २०८, ५६५ समाधि ४७ कृष्णभावनागृत अन्तर्राष्ट्रीय सघ ६५० कृष्ण सेवा १०९ केन उपनिषद ४२७ केशव १३७ केशिनिष्दन ६४३, ६४४ केशी असूर ६४४ कैवल्यम् (परमात्मा से तादातम्य) २७२ कोशिका की क्रिया-प्रतिक्रिया ८१ कोपीतकी उपनिषद् २३८ कौन्तेय ८०

ध क्षत्रिय (जा क्षति से स्था को) ९/ (जो नृष्ण की आज्ञा से युद्ध म गरे) ५२, ५६ ६१ का धर्म यद करना ७९, ८०, ९५, 800, 846 वर्ष धिम क्षमा ४१६ ४४३ क्षर (भिने गिरने की प्रवृत्ति) ७८ क्षीरोद म्शाधी विष्णु ३०२, ३७/ क्षेत्र (शरीर) ५१८, ५२०, ५२२, ५३१, ५३७, ५३८, ५४६, ५५१ क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ ५१७ क्षेत्रज्ञ ५१८, ५२२, ५३१, ५३८, 488, 448 क्षेम ३९४ ख खट्वाग मराराज १३५ य गुगा ३०, ४४३ गमा स्थात २८५ गति (गन्तव्य) ३९० गन्तव्य प्राप्त करना ५४७ गदाधर १, २ गन्धर्व ४६५ गरुड पाँदावाहन ४४०, ५०३ गर्भाषा सस्त्रा ६०० गर्भोदक्याची विष्णु ३०२, ३७/ ४६१, ४७४, ५८१ गाँजा १५९ गाण्डीव धारा ५० गायत्री छन्द ४४३ गीता (देखिंग भगवद्गीता) ३, ८ ११ ₹०. २२. २९. ३३. ३४, ७१

७७, १०५, २३४, ३००, ३०४, ३१४, ३१५, ३२८, ३२९, ३५० ३७२, आस्तिक विज्ञान ३४, सर्वोपिएगंथ ७७ गीता का उपदेश ३३, २१८ गीता का लेखन १८१ गीता का सार ६८७ गीतामहातम्य २९, ३०, ३१ गीतोपनिषद २, ३१, ९६, २४९ गुडाकेश ४७, ७४, ४३४ गुण (रस्सी) ३१२ (देखिये प्रकृति के गुणातीत तथा अविनाशी (कृष्ण) ३१० गुणों से वँधना ५५६ गुणों के स्वामी ५३३ गुरुः ६८, ७२ :कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि १०९, ६८१, ६८४ :शृद्र भी गुरु ७२ गुरु का आश्रम ३६२ गुरु का निर्देशन ३६१ गुरु की प्रार्थना १०२ गुरु के पास जाना २१६ गुरु द्वारा आँखें खुलना १ गुरु परम्पराः गीता श्रवण ३३ गुरु-शिष्य (कृष्ण अर्जुन) ७४ गुह्यज्ञान (ब्रह्मज्ञान) ६८४, ६८७ सर्वाधिक ६८४ गुहातर ज्ञानः ब्रह्मभूत ज्ञान ६८३ गृहस्थ २१० गोदास २७५ गोपालतापनी उपनिषद् २८०, २९६, ३९२, ४९१, ४९२ गोपाल भट्ट १ गोवघ ५६४, ५६५ गोलोक वृन्दावन २१, २४, ३३५,

३५६, ३८४, परमधाम ४२३ कृष्णलोक ४९४ गोवर्धन पर्वत १५९, ४४४ गोविन्द ५३, ७३ इन्द्रियों को आनन्द देने वाले ४२, समस्त कारणों के कारण ६५, ३५६ गोविन्द कृष्ण की पूजा ४९१ गोस्वामी (स्वामी) २४५, २७५ गौरेया-गरुड़ प्रसंग २७४ च चक्रवातः, हथियार ९१ चतुर्भुजी अंशः नाम ३५७ चतुर्भुज रूपः ३८३, ४८१, ४८५, ४९०, ४९१ :नारायण २४, ४८० : महाविष्णु ३८६ विष्णु २७९ चन्द्रमाः ४७५ :एक नक्षत्र ४३५, ५९० चन्द्रलोक ३५९, ३६० चरमलक्ष्यः आत्मसाक्षात्कार २२९ चण्डाल ११२, २४१, २९२ अधमयोनि ४०६ चाणवय पंडित ५८ चातुर्मास तप ११० चार चिह्नः शंख, चक्र, गदा, पदा, ४८०, ४८१

दोष ६२१

वर्ण ९८

महर्षि (सनक सनन्दन रानातन

शाखतः ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा

सनत्कुमार) ४१९

वेद १५१, ३९०

कर्म १०
वित स्थिर करना ५०५
विति स्थिर करना ५०५
(विति स्थिर करना ५०६
(अन्तराग सक्ति) २७६
वित्रास्य ग्यावंश्रेष्ठ ४३७, ४३८
विद्रानन्द १७०
विदानन्दसय धाम १०६
विवना ६१२
वेकितान ३७
वेतमा (देखे कृष्णचेतना) ४३५, ४३६
, आत्मा का कारण ८२, ८३, ५८७

, নুষ্ট ইরত বীনন্দ ম্যানানু, ই, ৬২, ৬৬, ৫৬, ২৬ই, ২২ই, ३४২, ३४८, ইংই, ४१९, ४४६, ६२ই, ১৯২১, ১৯২১, ১৯২১,

वैतन्य महाप्रमु ३, १७, १४६, १४८, १५६, १९१, २९२, ३१६ स्थाग के प्रतीक २५४ पतितों के उद्धारक ११३

(रूप) १४६ चैतन्यवरितामृत २५, ७२, १०८, ३२३, ३२५, ३५०, ३७२, ४०१, ४२३, ४७९

चोर १४, १४८, १४९ चौरासी लाख योनियाँ ३०९, ३४०,

५८७

च्युत (क्षरजीव) ५९४

छ अवतार ४८४ ऐरवर्ष ५७४ धर्म ९३ ध्यानी १४४ भक्त १५९ छान्दीय उपनिषद् ३२१, ३४०, ३५२, ३६०, ३७८, ५९६, ६३९ छोटा होटासा निजी पार्पद ६०१

ज जगत मिथ्या है ६०९ जगनिवास (कळा) x

नगनिवास (कृष्ण) ४६६ नगाई-पाधाई ३१६ जघन्यतम कर्म ४०३ नड़ जगम ५३४

जनक मिथिला के राजा, स्वरणितः

१५५ जनकं बीज (कृष्ण) ४४६ जनकं ५६, १३७, ४३२, ४८६ जनम-जन्मानार ३२१, ३८५, ६२८ जन्म मृत्यु का चंक्र ९४, ११७, ३५२, ३२३

का बचा २४२ का मार्ग ३७२ जन्म मृत्यु भव सागर ५०३

सागर ५०२ बन्माष्ट्रमी ३८७

जयद्रथ ३८, ४७१ जयपुर रियासत ९९ जलदान ५८ जल्प (तर्क) ४४१ जिज्ञासा १५०, २१७

जिज्ञासु योगी २९२ जीव ईरवा ५८६

गौण विस्तार अग्न ५८५ च्युत अच्युत (दो प्रकार) ५९४ परमातमा का अग्न रूप २१८

प्रकास है ८४ स्राप्ता अणु आत्मा ९१ जीव गोस्वागी १, २८३

जीवभूत ५९४

जीव में परिवर्तनः (छह) ५९४ जीव से मैत्रीभावः ४९३ जीव योनियाँ ३७८, ३७९, ५५६ जीव हिंसा ८५ जीवन का अन्त ३४२ जीवन-लक्ष्य ४९३ चिरसंगी परमात्मा २३८ जीवन संघर्ष में रतः प्राणी २३७, ४७१ जीवातमाः अवध्य ८५, आवृत १७१, १७२ :का आकार ३४५ ः स्वभावः विप्रवी ५३९ के आवरण (कोटियाँ) १७१ तथा देवता ३२३ प्राकट्य ५३१ जीवित स्फुलिंग ५९० जीवों का पालक (भर्ता) ३७५ (कृष्ण) 43 जीवन ३०८ के पालनकर्ता ५३३ के विविध गुण ४१५ जीसस क्राइस्ट ४९५ ज्योतिष्टोम यज्ञः स्वर्ग जाने के लिए ११० : (कृष्ण) ३८९ ज्वलन्त माया ५० ज्ञ ज्ञाता ५१९ ज्ञानः का अर्थ ७५, २३९, ४१६ का चरमवृन्तः सांख्य ६५१ : (ज्ञाता को जान लेना) ५१९

ःयोग का परिपक्कफल २२० :तामसी ६५७ :राजसी ६५६, ६५७ ःसात्विक ६५६, ६५७

ज्ञान का अनुशीलन ५०८, ५०९, 487, 488 ज्ञान काण्ड २१६ ज्ञान चक्ष ५५१ ज्ञान चक्षुप ५८८ ज्ञान-जेय ४७५, ५३६, ५३७, ६५४ ज्ञान पद्धति २९९ ज्ञान प्रदान करना ४२४ ज्ञानमथ रूप ५२२, ५२३ संन्यास २२६ ज्ञान यज्ञ २०९, २१६ ज्ञान योग २५१, ५००, ५०२ ज्ञान योगी ५०० ज्ञान रूपी अग्नि २२० ज्ञान रूपी शस्त्र २२३ ज्ञान विज्ञान १७४ ज्ञानी १६३, १६६, २२९ ज्ञेय ५३१ (देखें ज्ञान-ज्ञेय भी) त तटस्था शक्ति २५५, ३४०, ३४४, ३८६, ६९७ तत् ६४० तत्त्वमिः वैदिक वावय १९२ तत्त्वदर्शी ८१

तथाकथित अध्यात्मवादी (योगी) १४३ तपस् ४१८ तपस्या ६३६ तमस् का अर्थ ३६९ तमोगुणः ५५९, ५६०, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ६५५

तमोगुणी: २६७, ५६०, ५६७, ६२३, ६२४, ६२६ तामसी ६४८

तामसी उपवास ४१८

दासों का दास ११५

दिति-अदिति ४४०

दिल्ली ३५६

```
तामसी तपस्या ६३६
            तीन गुण (सतो, रजो, तमो) १११,
                 PPC, 390
           तीनों गुणों से परे ५६८, ५६९
              को लौंघ जाना ५७२
             से अतीत ५७१
             से युक्त भौतिक प्रकृति ५५६
          तीनों लोक ४७८
         तीर्थ स्थान स्नान ११३, २९२
         वुलसी दल १२७, ३७१, ४९४
           सनत्कुमार द्वारा खाया जाना ३७१
        तुष्टि का अर्थ ४१७
        वैतिरीय उपनिषद् ३७७, ५२२, ५३<sub>६,</sub>
       त्याग के तीन प्रकार ६४६
       स्यागी ६५०
      त्रयताप (तीनों ताप) १२१, १३०
      त्रिगुणातीत ११
      त्रिवेदी ३९२
     त्रैविद्या ३९२
    दक्षिणा, पुरोहितों को ६३३
   दक्षिणायन सूर्य ३५९
   दम ४१६, ६०२
   दमन ४४०, ४४६
   दयाभाव, अर्जुन का १०३
  दर्शनीभूत निष्णु ६२७
  दर्श पौर्णमासी वेदों के कर्मकाण्ड
       का अश ३९६
 दान ४१८, ४९०, ६०२, ६३८
    तामसी ६३८
    रजोगुणी ६३७
   .सात्विक ६३७
दार्शनिक भेद भौतिकतावादी ९३
```

₹

लोकायतिक तथा वैभाषिक ९३

दिव्य औंखें ४५६ दिन्य गुण छन्वीस है ६०५ नान १७९, २२०, २९९ इष्टि ४८३ नेत्र ४८९ पद पर स्थित ५७२ प्रकृति ५५४ प्रेमाभक्ति १०५, २८५ भावनामृत युक्त पुरुष २३२ स्वभाव, भगवान् का ३८१, ५६८, दीर्घसूत्री ६६० दुखम् ४१६ दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र ३५ ३६, पितामह का **पी**त्र ४० के पक्ष वाले ४४, ४६ का दल ३८ दुर्वासा १२५, १२६ दुष्कृताम् उपद्रवी अधम व्यक्ति १९० दुष्कृति। (नास्तिक) ३१४ दुष्कृती चार प्रकार ३१४ हॅिष्टिपात, प्रकृति पर १५१, ३८०, ₹८१, ३९९ देखता ३८७ इस्यजगत के आश्रय ४७४ के जनक ४७८ में प्रवेश ४५३ देवदत्त अर्जुन का शख ४२ देवदेव ४३० देवकीनन्दन कृष्ण ४२ देवकीपुत्र १८३, ४१४, ४२१, ४८६ परम प्रमाण १/३

देवता ५०, १४६, १९७, ३२६, ३३७, 863 :प्रशासक १४६ के सद्गुण ५० देवता पूजा ३२५ देवता विशेष ३२४ देवता भक्त ३९४ देवता तथा महर्षि ४१२ देवदेव ४३० देवलोक ३२५ देवी काली की पूजा १४७ देवेश प्रभुः (कृष्ण) ४६६, ४६९ देवों के देव ४२९ देहधारी जीव २३८ देहधारी जीवात्मा २३७, २३८, २३९, ःनौ द्वारों वाला नगर २३६ देहात्मबुद्धि ११, ६६, ७७, ९९, १६२, १९३, २१५, २३५, ३१७, ५४८, ५५१, ६७४, ६७५, एए इ मुक्ति २८९ लक्षण ५१, ५२ का त्याग १०८ देहात्मबोध ६२५ देहान्तर, आत्मा का १०, २२६, जीव का १८७, ५४१, ५८६ देहान्तरण ७८, ९०, ३४९ देही ५६९ दैव ऐश्वर्य, भगवान् के ४३०, ४३२, 833 दैवी चेतना २९१, २९२ दैवी प्रकृति ३१२, ६०० दैवी विभृतियाँ ४४७ दैवी शक्ति ३१२ दोभुजी रूप १८७, ४५६, ४८५, ४८९,

४९१, ४९६ द्युत क्रीड़ा ४०, ६३८ द्रव्य यज्ञ २१६, २२३ द्रुपद ३६, ४३ द्रोण ४८, ६७, ६८, ४७१, ४८५ द्रोणाचार्य ३५, ३६, ३७, ७८, १०१ द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य ४९ द्रौपदी ४०, ४८५ , के पुत्र ३७, ४३ द्वन्द्व २०७, २२८, ३३२, ३३३, ३८०, 463 :हर्प विपाद ५८३ द्वन्द्व सागारा ४४२ द्देत ७७, २३५ से परे २४७ से पूर्ण संसार १२३ द्दैतताएँ (दु:ख शीतघाम) ११२ हैत भाव २०६ ध धनञ्जयः ४२, ११५, २२२, ३०५. ३७९, ४५५, ५०५, ६६१, 690 धनुर्धर अर्जुन ६९५ धर्म का पतन १८८ की निन्दा ६१६ धर्म के लिए युद्ध ९८ धर्म के विधि-विधान ७९ नियम १८८ धर्मक्षेत्रे ३४ धर्मात्मा ४०५, ४०६ धर्मात्मा राजा ४३८ धाता ३८९ धार्मिक संहिताएँ ९९ धीर ७८ धृतराष्ट्रः ३४, ३५, ४३, ५५, ६१

७३, ७४, ४५९, ४७२, ४८५,

हथियार ९०

नाम का क्षत्रिय ६७

, ती । लाख बार २९३

नारद, अपन जन्म का कथन ३६९,

ब्राहाण ६७

नामाचार्य पदवी २९२

कृष्ण शिष्य ६९३

देविषि ४३७, ४३८

नारद पञ्चरात्र २८०, ३०१

नारायण उपनिषद् ४२१

नारायण १४० चतुर्भुज ४८०

नाम जाग १३७

```
के पुत्र ४४, ४५, ४६, ५३, ६९,
        १०४, ४६७
  धृति. (इढता) ४४३
    , तामसी, राजसी ६६३
    , सात्विक ६६२
 धृष्टकेतु ३७
भृष्टद्यम्नः (हुपद पुत्र) ३६
   शंख बजाना ४३
ध्यान ५०९, ५४३
```

६९३

ध्यानयोग २५३ प्रवलोक ६९०

ध्रुव महाराज ६९० न

नन्द महाराज १९

नन्दन कानन स्वर्ग का उद्यान १९०

नरक में गिरना ६१४

नरक में शाश्वत वास १०० नरक लोक ५६६

नरशार्द्ल. अर्जुन ६४६ नराधम ३१५ नवदीक्षित अनुष्ठान ११८ अध्यात्मवादी १७६ भक्त १९४, ३८४ स्थिति १३८

नवसिखिये ४९०

नाभिकीय, अस्त ६११

नातिमानित (शृद्धों का गुण) ६०५

(देखें नौसिखुवा, नवसिखिये) नवधा भक्ति २८४, २९८, (देखिये नौ साधन)

नमस्कार करना. ४०७, ४६९ ४७६, नरक के हार. काम, क्रोच, लोभ ६१८,

नारायण स ब्रह्मा आदि की उत्पन्ति 855 नारायणीय (ग्रथ) ५०४ नास्तिक ९५, ३१७ नास्तिना कविल १०५, १०६ निजी ईरवा की सृष्टि ६१५ नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश १९. 288

नित्य दास ३३५ नित्य धाम प्राप्त होना ३६१, ४८२ नित्य गद्ध जीव ३१२ नित्य ब्रह्म आस्वाद ५३१ नित्य सन्यासी २२८ नित्यान्द १, २, ३१६

नित्यों के तित्य भगनान् ३०९ निमित्तमात्रम् ५४, ४७० निमित्त काम्म २०० निमित्तानि विपरीतानि ५१

निम्नजमा सी, वैश्य, शृद्ध ४०६ निम्बार्क स्वामी ३ नियत कर्तन्य (धर्म) ६४१ नियत को १६८ वर्ग

१५१. परित्याग ६४८ निर्दिष्ट कर्म ६६९ नियन्ता ७ नियागकः परमेश्वर ३३४, ३३५ निराकार का आश्रय (श्रीकृष्ण) 463 निराकार ब्रह्म ७६, २५४, ४९८, ५१५, ६२७ निराकर ब्रह्मज्योति ५९६ (देखें व्रह्मज्योति) निराकार स्वरूप ४९८, ५०० निराशी: (स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना) १६४ निरुक्तिकोश १०४, १०५, ५९६ निर्मम: (मेरा कुछ नहीं) १६४ :५१० निर्वाण सिद्धान्त २७२ निर्विशेष ब्रह्म ४१३, ४९७ निर्विशेष ब्रह्मज्योति ३५९, ३६२ (देखें ब्रह्मज्योति, निराकार) निर्विशेषवाद ४१२ निर्विशेषवादी ४२, १९५, २०३, २०९, ३२७, ४९७ : मायावादी ३२८ निर्विशेष शून्यवाद १७६ निश्चल भक्त २३५ निष्काम कर्मयोग २९५, ५४३, ५४४ (देखें कर्मयोग) निप्पाप (अर्जुन) १३९, ५५७ निस्पृह १३४ नीचे गिरना १०७, २९५ नृतत्व विज्ञान ९३ नुसिंह १८५ नृसिंह पुराण ४०४ नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि ४३२

नैष्कर्म्य २९६

नौ द्वार २३६ नौ साधन ४९४ नौसिखुआ ६४, ६५ न्यायः (सही) ६५३ न्याय संहिता ८८ प पंच गहाभूत ५२३, ५२४ पंचामि विद्याः विधान ३५२ पक्षिराज गरुड़: विष्णु का विराट वाहन 8.612 पक्षीः दो: आत्मा परगात्मा ८९, ९० पञ्च महायज्ञ १४७ पतञ्जलिः गद्धति २७१, २७२ • : योगपद्धति २११ ः वोगसूत्र २११ पत्रं पुष्पं फलं तोयं ३९७ पदार्थ २०८ पदार्थ तथा आत्माः अन्तर ८१ पदाज (ब्रह्मा) २४८ पद्मपुराण २४५, ३६८, ४४८ परं पदम् ११७ परतत्त्वः परम सत्य २४० परन्तप: (अर्जुन) ७३, १८४, २१६, ३७२, ४४७, ६६७ पखहा: १५४, ४२६ :अग्नि स्वरूप २०८ :प्राप्ति ३५९ :भक्ति २४६ (देखें परब्रह्म) परम गन्तवा २९३, ३५६ परम गुह्य ज्ञान ३६५ परम ज्ञान ५५३ परम ज्ञानी ३१९, ३२० परम धाम: का वर्णन ३५७, ५८३ चिन्तामणि धाम ३५६

: चिन्मय व्योम २६६

परम्परागत गुरू ७०

गरलोव २२१

परम्पा १४ ३१, ४२८, ४४४

विधि ४२९, ४५७

प्राचीन तथा नवीन ४

गरम पवित्र गरमेश्वर ४२७ परम पुरुष ३३७, ४२९ क्षर अक्षर से परे, परमात्मा ५९५ मूक बुक्ष की तरह ३०६ सक्ष्म से सक्ष्मतर ३०६ परमपुरुष का घ्यान ३४५ परम पूज्य गुरु कृष्ण ४७८ परम ब्रह्म कृष्ण ५ परम भोक्ता २५० परम विद्या १८२ परम सत्य १६२ कृष्ण ४२८ राम २४५ परम सत्य का बोध ५२५ की खोन ६४ परम सिद्ध ४९९ परम सिद्धि प्राप्ति ३५१ परमा गति ३५२ परमाण सरचना, भौतिक जगत की ३३० परमात्मा ५४२, ५४३, ५४७ अन्तर्यामी ५९२, ५९६ भगवान का अन्तर्थामी रूप ६४ रूप परमेश्वर ५९२ हदयों में स्थित ४३४ मित्र रूप में, अन्तर में स्थित ६५३

परमात्मावादी २३ परमात्मा की सेवा २७९

488

का स्मरण ३४६

के शरणागत ४४

के रूप ३४४

परमेशवर, समस्त शरीरो के अधिपति

का श्रवण या गुणगायन ३३५

के विभिन्नाश ५८५, ५८६

जाना ३२५, ३२६

प्राप्त होना २१४

परशाम १६९ परा प्रकृति ८, ८१, २३६, २३७, २५५ पराया नर्भ १६८ (देखे स्वीय वर्ग स्वधर्भ) पराशर मृति व्यास के पिता ६८ १००, ४११, ५२२ पराशर स्मृति १०० परा शक्ति ३०३, ३५५ पवित्र नाग कीर्तन २६३, ३६९ पवित्र स्था । तीर्थस्थल २६३ पश् बलि १४७ यज्ञ ४३७ योगि ५६३ वृत्तियाँ ३०० हत्या ६४५ हिसा ६०४ पाँच अगियाँ ३४० आहतिया ३४० पाखडी (नास्तिक) १४३, १९७ 286. 888 पाञ्चजन्य कृष्ण का शख ४२ पाञ्चरात्रिक विधि २३० पण्डिव ३५, ४६९, ४५० पाण्डुपन अर्जुन ३६, २५४, ५७० श्रिष्ठ मिछि एए पाप लगा १०३, ६०६ पाप वर्मों से मुक्त व्यक्ति ४१३, ४१४ पाप वर्मों से प्रवृत्त होना १६९ पापी २१९ पार्पों से उदार ६८५

```
श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप
  पार्थः पृथापुत्र अर्जुन, वसुदेव की बहन
                                         पूर्ण (सिद्ध) ४९७
        का पुत्र ४८, ८८, १००, १२०,
                                        पूर्ण अवस्था (सिद्धि) ५०६
        १५८, १९५, २१६, ३४४,
                                        पूर्ण ज्ञानी २०४ (देखें ज्ञानी)
        ३८६, ४०५, ४५४, ५०२,
                                        पूर्ण यज्ञ २२३
        ६४१, ६६२
                                        पूर्ण योग ४२४
  पार्थसारथी: कृष्ण ४२
                                        पूर्ण गोगी २०९, २४६, २६२, २७७.
  पार्षद भक्त १८५
                                              260
 पालनकर्ता ५३५
                                        पूर्वजन्म के कर्म ३३२
 पाशुपतास्त्र १०१
                                       पृथापुत्र ६६, १०४, १५७, २८८,
 पिण्डदान ५८
                                             २९७, ३०८, ६०५, ६०७,
 पितर ५८
                                             ६४१, ६४७, ६६१,
 पितामहः भीष्म ३९, ४०, १०२, १०४
                                             ६९० (देखें पार्थ)
   : ब्रह्मा १५
                                       पृथ्वी की सुगंधः कृष्ण ३०८
 पितृगण ४६५ देखें पितरं
                                          के साम्राज्य का भोग १०३
पीपल वृक्षः अश्वत्थ ४३७, ४३८,
                                       पौण्ड्रः भीग का शंख ४२
      486, 466, 468
                                       पौरुष आगम (स्मृति शास्त्र) ५९६
पुण्य ३०%
                                      पौरुषेय १४
पुण्यकर्म क्षीण होना ३९३
                                      प्रकाशानन्द सरस्वतीः बनारस के विद्वान
   फल ५६४
                                            ११३, ४२५
पुण्यात्मा अर्जुन ६९, ६९०
                                      प्रकृति का अर्ध १८६
  सुकृती: चार प्रकार के ३१७
                                        : अनादि ५३८, ५४०
पुनर्जन्म ९४, ५४३
                                        :कालकर्म की व्याख्या ७
पुराण पुरुष ४६२
                                        :पुरुष ५१७
पुरुजित ३७
                                        : विभिन्न पुरुष अवतारों की शक्ति
पुरुषम् (भोक्ता) ३४४
                                           307
पुरुष बोधिनी उपनिषद् १९२
                                        ः संसर्ग ५५६
पुरुष श्रेष्ठः (अर्जुन) ८०
                                     प्रकृति के तीन गुण ८, १११, १६१,
पुरुषार्थ २७१
                                          १९८, ३१२, ४१३, ५४०,
पुरुषों का तेज:(कृष्ण) ३०८
                                          ५४३, ५४८, ५५६, ५६९,
क्षोत्तमः भगवतस्वरूप ४८०
                                          ६२९, ६५५, ६६६
 : परमेश्वर ३३७, ४५३, ५९६
                                    प्रकृति के स्वामी: भगवान् २५०
पुरुषोत्तम योग ५७७, ५९८
                                    प्रकृति पर दृष्टिपात ३८०, ३८१, ३८९
रोहित: मुख्य, बृहस्पति ४३६
                                    प्रजापतिः प्राणियों के स्वामी विष्णु
जाः ईश्वर की ६२७
ः पंचदेवों की ६२७
                                         १४५, ४२०
                                    प्रतिबिम्ब ,उल्टा:भौतिक जगत ५७८
:वासुदेव की ६२७
                                      , छच ५८१
```

. मिथ्या ५८४ प्रतिबिम्बवाद २१, ७८ प्रत्याहार (विधि) २४९, २५१, २७५, ३४८. ६५२ प्रधान की सज़ा भौतिक जगत २३३ प्रधान महत्तत्व ४३४ प्रियतामह कृष्य १४, ४७५ प्रभा पराशक्ति ८४ प्रभु कृष्ण २५४, स्वामी २२ प्रभुत्व जताने की इच्छा ५७४, ५९८ प्रयाण काले ३३८ प्रयाण के दो मार्ग शुक्त तथा कृत्या पक्ष ३६०, ३६६ प्रवचक ध्यानी १४३ प्रवृत्ति ६६१ कृष्णरूपी ४०९ परम ४०९ १९०, ४४० तथा हरिदास ४९६

प्रसाद यज्ञ मे अपित भोजन १४९ पवित्रीकृत भोजन २६८. ४९९ ग्रहण करना १२९, ६३१, ६४८ वितरण करने का यज्ञ ६३३ प्रह्लाद महाराज हिरण्यकशिपु का पुत्र प्राकृतिक गुण क्षत्रियों के ६६७ बाह्मणों के ६६७ वैश्यों तथा शहों के ६६८ प्राण पाँच प्रकार ८३ प्राणमय रूप ५२२. ५२३ प्राणवायु २१३, ५९१ प्राणायाम २१३ प्रामाणिक गुरु ७०, ८७, २१७, २३९, ३१२, ४०८, ४१५, ४२२, ४२५, ४७८, ५२६, ५२६, 426. 486. 808. 878, **ERX, EUS, ESO** 

पामाणिक भक्त ६९० प्रिय सखा अर्जुन ४११ वेतयोति ५/ प्रेम अवस्था १९४ प्रेमपूर्वक सेवा ४२४ प्रेमभाव २७ प्रेम विनिगयं ३९७ प्रेमार्भाक्त २८, ३९७, ४२०, ४२१, ४२३, ४५४, ४८५, ५०९ **U**5 फलकामी २३५ फल्यु वैराग्य १२९ ਕ बद्धजगत ५८४ बद्धजीवन ५८४ बद्धजीव ५२. २०७, २०८, ३१३, ४९३ ५१८, बहर श्रेणियाँ ५४४ बन्धन से पक्ति १४४ बलदेव विद्याभूषण भगवद्गीता के टीकाकार १२७ १४९ ५२९ (देखिये भील गलदेव विद्याभूषण) बलदेव की कृष्ण के साथ क्रीड़ा ३८३ बहिरमा प्रतृति ३२२ माया २५९ शक्ति पकृति ५७९, ६६८ बद्धीश्वग्वादी २०९ बीजप्रदाता पिता ५५६ बुद्धि नीरक्षीरविवेकिनी शक्ति ४१६ बुद्धि तागसी ६६२ राजसी ६६२

सारिवकी ६६१

म्थिर होना १३०, १३२

बुद्धियोग: कृष्ण की भक्ति १०६, १३९ : कर्मयोग १०५ बुद्धियोगम्: भवबन्धन से छूटने की विधि ४२४ बुद्धि स्थिर करना:कृष्ण पर ३४३ बृहद विष्णुस्मृति ३८५ बृहदारण्यक उपनिषद ७०, १५१, २२०, ३७७, ५९१ बृहन्नारदीय पुराण २६३ वृहत्सामः सामवेद के गीत ४४३ बृहस्पतिः मुख्य पुरोहित ४३६ बौद्ध दर्शन १३५ ब्रह्म ५, ६४, २०८, ३३३, ३३४, ३३७, ३३९, ३४०, ५५५, :प्राप्ति २४६ (देखें ब्रह्मभूत अवस्था) के स्वरूप:तीन ५२० में स्थितः दो २४३, ३४७ के स्तर (पद) ५७२ परब्रह्म का अन्तर ३४० ब्रह्मचर्य जीवन ३४८ नियम २६४ व्रत ३४७, ६३३ ब्रह्मचारी २६४, ३६१ ब्रह्म जिज्ञासा ६, १११, ४१८ (देखें जिज्ञासा) ब्रह्मज्योति २०, २३, २४, १९२, १९५, २०८, ३०२, ३३०, ३४९, ३५०, ३८७, ४२३, ४९४, ५३६ से तदाकार ४०० से नीचे गिरना ३९६ से सूर्य चन्द्र प्रकाश ३०७ ब्रह्मणि २३३ ब्रह्म दृष्टि ५४९ ब्रह्मनिर्वाण: (मुक्ति) १३५, २४७,

२४८, २५१ ब्रह्मपद ३७१ ब्रह्मबोध ३३४, ५४८, ५७५ ब्रह्मभूत अवस्था २४६, २७६, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७ ज्ञान ६८३ व्यक्ति ५७४ ब्रह्मयोगी २४४ ब्रह्मवादी २३ ब्रह्मविद्या २१८ ब्रह्मलोकः सर्वोच्चलोक ५६७ -ब्रह्म संस्पर्श २७७ ब्रह्मसंहिता ३, १३, २०, ६५, १४९, १५१, १८०, १८४, १८५, १९२, २१८, २६६, २७९, ३०६, ३२७, ३५६, ३५७, ३५८, ३७४, ३७७, ३७९, ३८१, ३८४, ४१२, ४३४, ४३५, ४७९, ४८१, ४९१, ५३२, ५३५, ५९० ब्रह्म साक्षात्कार: शाश्वतता (अगरता) ५७४ : आत्मरााक्षात्कार २४३, २८७ ब्रह्मसूत्रः ६, १२ : रचयिता: भगवान् ६४४ ः संकलन ५९४ .ब्रह्माः कमलासीन ४६१ ःगौण म्रष्टा ४४१ ःचतुर्मुख ६५, ३५४, ४१९, ४४२ ः पितामह ४२० :रजोगुण का साकार रूप ६२७ : विश्व का प्रथम प्राणी ९७ ब्रह्मा का दिन ३५३, ३५४ की मृत्यु ३७७ की रात्रि ३५३, ३५४ ब्रह्माण्ड का आधार:कृष्ण ४६२, ४६३

| शब्दानुक्रमणिका                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ब्रह्मा तथा शिव १२८, १९७, ३१३,                               | भगवत्सेवा २३३                                      |
| 888                                                          | भगवद्गीता ५, १०, ३०, ८४, ९१,                       |
| तथा चारो कुमार ४२०                                           | ११२, १३९, १४६, १७४,                                |
| द्वारा स्तुति ३३०                                            | रहर, २२०, २२१, २२३,                                |
| ब्राह्मण तीनों वर्णों का गुरु ६०१                            | २२४, २६५, २६८, २७२                                 |
| परमेश्वर का सिर ३२६, ४१८                                     | २७६, २८५, २९३, २९८,                                |
| ब्राही स्थिति १३६                                            | ३०३, ३०५, ३१३, ३०१                                 |
| _                                                            | <b>३२५, ३२७, ३२८, ३२९,</b>                         |
| ¥                                                            | 334, 380, 384, 38F                                 |
| भक्त विनाश नहीं हो जिसका ४०५                                 | ३६२ ३६३, ३६६, ३६७                                  |
| के गुण ५१२, ५१३, ५१४<br>भक्त महाराज कुलशेखर द्वारा प्रार्थना | ३६८, ३७१, ३७५, ३८०,                                |
|                                                              | ३८३, ३९५, ४०७, ४०/                                 |
| 33¢, 33¢                                                     | ४१४, ४१५, ४१७, ४१८,                                |
| भक्ति २९६, ५०१                                               | ४२०, ४२८, ४२९, ४३५,                                |
| की शुद्धिवारिणी शक्ति ३६९<br>नी विधियाँ ५७४                  | ४७८, ४८३, ४८४, ४८८,                                |
| *                                                            | 865, 865, 865, 402                                 |
| भक्ति पथ सुगम है २२५<br>बीज सदृश ४२३                         | ५०५, ५०८, ५०९, ५३१                                 |
| बाज सहरा ४२२<br>मार्ग ३६१                                    | ५३०, ५३३, ५३५, ५४३                                 |
| वृक्ष के समान ४२३                                            | ५५०, ५५७, ५६४, ५७९                                 |
| वृक्ष क ममान ४१२<br>साधन १४९                                 | ५८८, ५९०, ५९३, १९७                                 |
| सायन ५६५<br>हेतुकी नहीं होती ३९७                             | ६०८, ६०३, ६१०, ६२१                                 |
| भक्तिकर्म कर्मयोग १६२, २२६                                   | ६२८, ६३१, ६३९, ६४५,                                |
| भक्तिभावमयकर्म १६२                                           | ६५०, ६६९, ६७४, ६७१                                 |
| भक्तियज्ञ परम सत्य लक्ष्य है ६४१                             | ६८३, ६८४, ६८८, ६९०                                 |
| भक्तियोग ४, १०५, २५१, २९५,                                   | ६९३ ६९६                                            |
| ३७१, ४९७, ५०१, ५०२,                                          | भगवद्गीता अपृतरस ३०                                |
| 403, 404, 406, 406,                                          | आस्ति । विद्या ३३                                  |
| 463                                                          | इतिहास १७९, १८०                                    |
| भक्तियोगी पाँच प्रकार के ३५१. ५००                            | उद्घोषक कृष्ण ३९८                                  |
| भक्तिरसामृत सिन्धु १९४, २६०, २६२,                            | उपदेश ४, ६३, ८२, ९३, ९७,                           |
| २८०. ३१८. ३६६. ३७४.                                          | ११६                                                |
| 800, 893, 884,                                               | कृष्ण तत्व पूरक ७२, ७३                             |
| भक्तिसम्प्रदाय २६४, २६५                                      | कृष्णभावनामृत विज्ञान २६०                          |
| भक्तिसिद्धान्त सरस्वती <i>चैतन्यचरिवामृत</i>                 | नया है ६                                           |
| अनुभाष्य के लेखक ४०७                                         | मगाजल से भी महत्वपूर्ण ३१<br>गीतामालतम्य का सार २९ |
|                                                              | भागनाहास्त्र का सार ४५                             |

प्रतिपाद्य १३६ विषय वस्तु ७ महाभारत का अंग ११२ रहस्य ७७, १३८ शिक्षा १३८ :सार ४२६, ४९३ :भाष्य २ ःमर्भ ३ समझना ४२८ ःसिद्धान्त १८२ स्पष्ट ज्ञान का उदाहरण ३३ ः सांख्य का वर्णन १०६ भगवद्गीता: टीका १६५ टीकाकार ३८२ भगवद्ज्ञान २९७, ४२० भगवद्धाम १५१, १९०, २६६ का मार्ग ३६१ की प्राप्ति २०७, २६५ में प्रवेश १३५ वापस जाना ३२५, ४१७, ६८८ भगवद्भक्त १५०, ५८१ भगवद्विद्या २४३ भगवद्विधान ८५ भगवन्नाम कीर्तन ११३ भगवान् का अर्थ ३ :श्रीकृष्ण १७०, २८४, ४७९ : निराकार ३२७ : व्याख्या ४११ :परम पुरुष ७६ :पति १४५ :शान्तवृक्ष ३५७ : सेनानायक १६४ भगवान् कपिल १०५, १०६ भगवान् का अर्चाः स्वरूप ३३४ भगवान् का आविर्भाव १९१ भगवान् का पार्षद ३३३, ५८४

भगवान् का सानिध्य ३८७ भगवान का स्मरण ४३१ भगवान की उपासना ६६८ भगवान की कृपा १२३ भगवान् की शक्तियाँ: परा, अपस १३, 30% भगवान् की शरण ५८१ भगवान् कृष्ण ४६१ भगवान् के अवतार ४९२ भगवान् गोविन्दः पूजा २७९ भगवान् नृसिंहदेव ५८५ भगवान् शिव ३१३ भगवान से ईर्घ्या ३६५, ६१६ भजतेः सेवा करना २९५ भजन के लाभ १४७ भय ४१७ भयानक रूप ४६३, ४८४ भरत, महाराज ३४३ भरतपुत्रः अर्जुन ५५०, ५५५, ५५९, ५६०, ५९६, ५९९, ६२५ भरतवंशी: अर्जुन ९८, १८८, ३३२, 483, ६८२ भरतवंशियों में श्रेष्ठ (अर्जुन) ५६२, (धृतराष्ट्र) ७४ भरतश्रेष्ठ (अर्जुन) ३०९, ३५८, ६३२, ६४६, ६६४ भवः (जन्म) ४१७ भवकूग १२८ भवबन्धन १११, १३४, १९१, २२८, ५५१, ५७८, ६४० से गुक्ति ८०, १४७, ४२४ भागवत: (देखें श्रीमद्भागवत भी) ५०, ५१, ५८, ६५, १०४, ११७, २१७, २१९, २२६, રૂરૂલ, २४५, २४८, २६५,

386 386 XOG X23

भौतिक दूपण २७२

भागवत सम्प्रदाय २३० भारत: (अर्जुन) ८०, ८४, २२३, ४५५, ६८२ भारत के दार्शनिक ३६७ भारतवर्ष २९१

भागवतधर्म का प्रवर्तन ३१६

भागवत की शरण २३१

भागवत पुराण ३, २८९, २९५, २९९.

भारतवर्ष २९१ भावः (भौतिक बस्तु) ४३१ ःदिव्य ईश्वरीय प्रेम १९४ भिन्न अश. परम्रहा के २१८ भिन्नाशः जीव ४२

भिन्ना प्रकृति ९, ३०२ भिन्ना शक्ति ३८२ भीम ३६, ३९ भीम ३८, ४८, ६७, ६८, ७८, ३२९, ४६७, ४७९

भीम्मदेव ३९, ४०, ४१ (देखें पितामह भी) भीम्म तथा द्रोण :महापुरुप ९८, ६०६ .बिपक्ष के नेता ४६७ भीम्म तथा मीमदत्त . गितामह ४८ भत्र देत की पजा ६२९

भूतभावन ४३० भूतिभावन बाहलीक राजा सोमदत्त का पुत्र ३८, ४८ भूगु. महर्षिग्रेष्ठ ४३७ भोक्ताः भगवान् ५४२

भोक्ता (कृष्ण) १४६, १५०, ३९५ ,स्वामी ३३८, ३९५ भोजन का उच्छिष्ट ५७५ (देखें प्रसाद) भौतिक ऐरवर्ष १११ भौतिक चेतना के विभाग ११ भौतिक जाता. नया है ३३७

भौतिक ज्योति २०८

भौतिक पंत्रति स्वतन्त्र गरी ७ भौतिक स्रोक्त आठ रूप ३०३ माया ९७ भौतिक सरीर घाएण करमा ८९ नासवान ८४ प्रष्ट च्लोकि २८७

मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्य ४४१
मिणिपुणक सहदेव का शांव ४३
मर्पर १२७
मयुग जिला ३५६
मद्मान भेगा स्वभाव २३, ५३७
मयुग्वा ४२, ५३, ६३, ६७, २८१,
३३८
मध्मावार्य ३
मन चचल १३१, २७५, २८१, २८२,
२८४, चलायमान १७६
को वरा में करना २६१
चाला यत्र २८३
वर्षण हल १७१

मन कि तपस्या ६३४ मन तिगह ६३५ स्थित होना १३०, २७६, स्टिम्ट कॉन्स १५६, २६३ मन झानित ५०९ मनु की आयु १८०, १८१ मनु सुर्व के पिता १७९ मनु सुर्व पुत्र २०२

मनुष्य रूप में अवतार ३८१

मनुष्यों की श्रेणियाँ भक्त राथा अस्र

शा तथा मित्र २५८

बन्धा-गोक्ष का कारण २५/

योग पद्धति का केन्द्र विन्द २५७

963

माधवः कृष्ण ५५

: ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ३११ मनुष्य योनि ५६३ मनुसंहिता: विधि ग्रंथ ८८, १५६, 806 मनुस्मृति १७२ मनोधर्मी ३६२, ३६३ मन्दः आलसी व्यक्ति १६३ मन्दिर पूजा का उपहास ३८४ मरीचि: वायु अधिष्ठाता ४३५ मस्त्गण ४६५ महत्तत्त्व ३०२ महा उपनिषद् ४२ महात्माः (कृष्ण) ३२१, ४७३, ४७४ महात्माः ३८६, ३८७ महानतम जपः हरे कृष्ण ३२८ महान योद्धाः द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण ४७१ महान भय १०७ महापुरुष ५, १५६ : (कृष्ण) ४६३ (देखें महात्मा) महावाहुः अर्जुन ९३, ९४, १६२, १७६, ३०३ :कृष्ण १३२, २८६, ४६५ महाभारत २५, १८० ःपंचमवेद ११२ महामन्त्र का जाप ३४२ महायज्ञः कृष्ण ३८९ महारथी: दुर्योधन, कर्ण आदि १०२ महाविष्णु ४३४ मांसाहार २६७, ५६४, ६११ मांसाहारी १४८ माण्डूक्य उपनिषद् २३३ माताः स्वरूप जानने का प्रमाण ९२ माता देवकी: कंस की बहन १९० ः तथा वसुदेव ४८९

देवहूति १०५

माधवेन्द्र पुरी: भक्त तथा आचार्ग ११८ माध्यान्दिनायन श्रुति ५८५ मानवताः दो विभाग २८९ मानव समाज: सामान्य प्रवृतियाँ २१० मानवी रूग ४८६ मानसिकं शान्ति ४६६ मानुषीम् ३८१ मायाः मा + या २१८, ६८१ :आत्ममाया १८७ :इन्द्रियतृप्ति जन्य मोह १०५ : बन्धन १६६ मायावादी ९१, २१८ देखें निर्विशेषवादी मायावादीं चिन्तक ३७१ मायावादी तथा सगुणवादी दर्शन ४०२ मायावादी संन्यासी २२८, २३०, २३१ मायावादी सिद्धान्त ७६, ७८ मिथ्या अहंकार ५१०, ६८० मिथ्याचारी १४१, १४२. मुकुन्द श्रीकृष्ण की शरण १०४ मुण्डक उपनिषद् ८३, २३३, ३००, ४२७, ५४०, ५५५ मुक्त होना २१५ मुंक्तात्माएँ: २४४ मुक्ति २४२ मुक्ति के योग्य ८० मार्ग १६४ मुनि १२१, स्थित धी १२१ मुमुक्ष २०० मूढ़ ३८२ मृत्यु ३४६ मृत्युराज यम ४३९, ४४० मेनका १२५

मेरा धाम ४००

मेरा स्वभाव ३४२

## शब्दानुक्रमणिका

| Alocidus                                                     |                                                                                     |     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                              | ,स्तामी ३३८, ३९५                                                                    |     |
|                                                              | FITTI 484, "                                                                        |     |
| भेरी इच्छा ३७८                                               | यम (वृत्त्व) ४७५                                                                    |     |
|                                                              | यम (१                                                                               |     |
| ,                                                            | यशस ४१९<br>यशोदान्दा पार्थसारथी कृष्ण                                               |     |
| मेत्रीभाव ४९३, ४९५                                           | यशादा १०५                                                                           |     |
| 2                                                            | 2536                                                                                |     |
| Anger Stille Sol                                             | याज्ञवल्लय २६४<br>यामुना गर्वे, अल्बन्दह ३१७                                        |     |
| मोक्ष धर्म ४२२ ५६२, ६९१, ६९२                                 | यामुना गर्य, अल्बन्दर ११<br>, वृष्णागावना के भक्त २४४                               |     |
| - 29/. 8411                                                  | , वृष्णगावा के शिर्म<br>, गाम सासु भक्त १२५, १२/<br>, गाम सासु भक्त १२५ के भक्त ३२७ |     |
|                                                              | , गाम साधु भक्त १२५<br>, सामाज परम्पत के भक्त ३२७                                   |     |
| जाल ६१४, ६१५                                                 | , सामीन वर १                                                                        |     |
| ह्मपी वृक्ष ५७८ २३८, ३३२,                                    | Att 500 800                                                                         |     |
| रूपी वृक्ष ५७८<br>मोहग्रस्त जीव १९९, २३८, ३३२,               | antel 445                                                                           |     |
| भाहग्रस्त भाग ६३५                                            | THE THE TOTAL                                                                       |     |
| ४६६<br>मौन (निरन्तर सोचना) ६३५                               | युधामन्यु २७                                                                        |     |
| मान (।नरः                                                    | युधामत ३४, ४३<br>युधिया ३४, ४३<br>युधिया तमी दुर्वोधन ६९६                           |     |
|                                                              | white the 3"                                                                        |     |
| घ                                                            | योग पद्धित २७<br>गामस्या से युक्त हाने की विधि                                      |     |
| यस ४६५ १४६, १४७<br>यस १४५, १४६, १४७                          | गत्मेखर स उगः ५०४                                                                   |     |
| यज्ञ १४८, १४९, २१४                                           | 364. 4 107                                                                          |     |
| तामसी ६३३                                                    | परिभाषा १०४                                                                         |     |
| तामसी ६३३<br>परिभाषा २०८, २०९, २२३                           | mili (C)                                                                            |     |
| वारमायः र                                                    | वास्तीवक ११५                                                                        |     |
| राजसी ६३२                                                    | बास्तावक १९१                                                                        |     |
| विधि १५२                                                     | चेन गाउवय रहे.                                                                      |     |
| वेदसम्मत २१५                                                 | योग शारणा ३४८                                                                       |     |
| सात्विक ६३१                                                  | Switter 150                                                                         |     |
| यज्ञ चक्र १५२                                                | योगमाया १६९ योग ग पुस्थि ३६९                                                        | शति |
| TER LACTOR                                                   | योगमध्यस्य                                                                          |     |
| /Harmi 575                                                   | 73¢                                                                                 |     |
| यज्ञमय कर्म २०७                                              | योगिवद्या १७९                                                                       |     |
| TOU II ON' '                                                 |                                                                                     |     |
| यनार्थ कम र                                                  | चेत्र गमितिया 💙                                                                     |     |
| यज्ञाथ पान<br>यज्ञ से वर्षा १४९<br>यज्ञ से देवता प्रसन्न १४६ | 580 - m allet 404                                                                   |     |
|                                                              |                                                                                     |     |
| क्योगता क्षेत्र्य                                            | 1 936 401                                                                           |     |
| यहीरवर कृष्ण<br>यहाँ का, पयोजन २१८<br>यहाँ का, (वणा) १४६     | , 840, 384 """                                                                      |     |
| क्या (वणा) ।                                                 |                                                                                     |     |

योगाच्चलित मानस २८६ योगाभ्यास २५८, २७३, २८२, २९७, ५०३ के लिए स्थान २६२ के लिए शरीर को कैसे रखें २६४ योगारुरुक्षु अवस्था २५६ योगारुद्ध २५६ योगियों का कुल २९१ योगेश्वरः (कृष्ण) ४५४, ६९३, ६९५

योगी: १२३, १४२, २३४, २४९, २५९, २८८, २९४ का मन २७०, २७६ :क्या करे २६१ :बनने की सम्भावना २६७ :समदर्शी २७८

योनियाँ: ८४ लाख ५३९ योन सम्बन्ध १६७

र एवनाथ दास १
एवनाथ भट्ट १
एक्नाथ भट्ट १
एक्नाथ भट्ट १
एक्कोगुण १७०
(देखिये गुण)
एक्कोगुण की उत्त्पत्ति ५५५, ५५८, ५६०,
५६३, ५६४
एकोगुणी क्षत्रिय १६८
एकोगुणी पुरुष ५६०, ५६२, ५६५,
६२४, ६२६

राग १२२
राग तथा द्वेष १२९, ४१७, ६७३
राजर्षि ४०६
राजर्षि कुल ४०७
राजविद्या ३६७
राजस भोजन ६३१
राजसी तपस्या ६३६

राजाः कृष्ण का प्रतिनिधि ४३८
राजागणः शाश्वत पुरुष ७६
राजा भरतः जड़ भरत २९१, २९२
(देखें भरत)
राजा रहूगण २९२
रामः भगवान् ५५
ःशस्त्रधारी ४४०
राम की अर्धागिनीः सीता ४५
रामराज्य ५५
रामानुजाचार्य ७७ (देखें श्रीपाद्
रामानुजाचार्य)
रावणः सीता हरण करने वाला
आततायी ५५
ःआसुरी व्यक्ति ६१४

रासलीला का अनुकरण १५९
रिलीजन (अंग्रेजी शब्द) १६
रुद्रों में शिव ४३६
रुद्रगण ४५५
रूपगोस्वामी २६१, २७४ (देखें श्रीरूपगोस्वामी)
रूपान्तर:छह प्रकार ८६
रेचक २१३

ल लक्ष्मण ४९ लक्ष्मीः श्री, कृष्ण पत्नी ४२ लक्ष्मीपतिः कृष्ण ५५ लाल रक्तकण ८४ लोकः सारे ५९०, ५९१

व वजः कृष्णशक्ति का प्रतीक ४३९ वराह पुराण ९१, ४२२, ५०३ वरुण देवः जलचर ४३९ वर्णसंकरः अवांछित जनसमुदाय १५८

वणसकरः अवाछितं जनसमुदाय १५८ वर्णाश्रम धर्मः सामाजिकं संस्था ५८,

| शब्दानुक्रमणिका |  |  |
|-----------------|--|--|
|                 |  |  |

| •                               |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| १४२, १४४, ६००, ६०१              | विपश्चित् विद्वान ज्ञानमय ८७       |
| अनुयायी अर्जुन ११५              | विभिन्न स्वर्ग, जीवन सुविधाएँ २१५  |
| वर्णाग्रम व्यवस्था ५७, १९८      | विभिन्नाश ४४५, ६६९                 |
| वर्तमान युग (कलियुग) २६३        | विभु २३७                           |
| वर्शिप (अग्रेजी शब्द) २९५       | विभु आता। ८७                       |
| वसु ४६५                         | विभृति विलक्षण ऐश्वर्य ४३३, ४४७,   |
| वसदेव देवकी ३८३                 | 848                                |
| वाणी की तपस्या ६३४              | विशाग विश्विक १२२                  |
| वाद वास्तविक निर्णय ४४१         | विराट ४३                           |
| बास (मुझ (कृष्ण) मे) ५०५        | विराट जगत २००                      |
| बासुकि ४६१                      | विराट पुरुष ३४१                    |
| वासुदेव कृष्ण, वसुदेव पुत्र ४२  | विराट रूप ४५१, ४५२, ४५३, ४६५,      |
| बलराम ४४५                       | (देखें विश्वरूप)                   |
| सर्वच्यापी ३२१                  | कृत्य के लिए सम्बोधन ४८१           |
| वासुदेव अवस्था ५६१              | का दर्शन ४८०                       |
| वासुदेव पूजा २४८                | विरोधाभास १४                       |
| वासुदेव भक्ति २२७               | विवस्वान सूर्यदेव १८०              |
| वास्तविक सन्यास योग भक्ति २५५   | विवाह विधान २१५                    |
| वास्तविक सन्यासी ४००            | विवाहोत्सव ६४६                     |
| स्थिति २३३, २३६, ५०९            | विवेकी पुरुष १२५                   |
| विकर्ण दुर्योधन का भाई ३८       | विशाखा सखी १                       |
| विकर्म ११४, २०२, २०५            | विशुद्ध आत्मा २३१                  |
| विगतञ्चर आलस्य से रहित १६४      | विशुद्ध ब्रागचारी २१०              |
| विग्रह पूजा सगुण पूजा ५०१       | विश्वदेव ४६५                       |
| (देखे अर्चाविग्रह)              | विश्वनाथ चक्रवर्ती ठातुर ३८३, ३८४, |
| विज्ञान १८२ (देखें जा। विज्ञान) | (देखे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती     |
| विज्ञान ब्रह्म ५३२              | राकुर)                             |
| विज्ञानमय रूप ५२२               | विश्वामित्र १२५                    |
| वितण्डा ४४१                     | विश्वरूप ४५४, ४५६, ४५७, ४५८,       |
| विद्वान शरीर तथा आत्मा को जानने | ४५९, ४६१, ४८३                      |
| वाला ७५                         | का तेज ४५९                         |
| विधि विधान १९, ५०५, ५०६, ५०७,   | विष्णु कृष्ण ५१, ४६८               |
| ५०९, ५१५                        | एक है २८०                          |
| पालन ६१५, ६१९, ६२०, ६२४         | को प्रसन्न करना ३९५                |
| शास्त्रों के ६२०                | माया के स्वामी ३१३                 |
| विपरीत कार्य ६५३                | विष्णु की प्रसनता १४४              |

वैद्र्य गणि १८५

विष्णुतत्वः मुख्य विस्तार अंश ५८५ विष्णु पुराण २४, ८१, ११५, १४४, ४७६, ५६५ विष्णुमूर्ति, अनुभूति २६४ विष्णुशक्ति २४ वृकोदरः (भीम) ४२ वृत्ति २६ वृत्तिपरक कार्य ६६९, ६७१ वृन्दावन ३५१, (देखें गोलोक वृन्दावन) लीलाएँ १९ वृष्णिवंशी: (कृष्ण) ५७, १६९ वेग के प्रकार २४५ वेदान्तः वैदिक ज्ञान की पराकाष्टा ११३ वेदान्त का संकलनकर्ताः (कृष्ण) ५९२ वेदान्त दर्शन १११ के प्रणेता ११३ वेदान्तों तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन ११३ वेदान्त सूत्र १९, २५, ८१, २००, २३९, २७२, ३६९, ३७०, ३८०, ३९३, ५२२, ५२४, ५९२, ५९३, ५९४, ६४४, ६५२, ६६८, ६७७ :कृष्ण का स्वरूप ४४१ :जीव प्रकाश है ८४ : ब्रह्मसूत्र ५२३ ः रचयिता व्यास ५२२ वेदान्ती ३५६ वेदों का अर्थ ४८३ वेदों का अध्ययन २११ वेदों का कर्मकाण्ड विभाग ११२ वेदों का प्राकट्य: भगवान् से १५१ वेदों की अलंकारमयी भाषा ११९ वैकुण्ठलोक या कृष्णलोक २४, ३०२, ३६२, ५०३, ५३९ वैकुण्ठलोक जाने का अधिकारी ११७

वैभाषिक दर्शन ९३, ९४ वैराग्य या विरक्ति २८४ वैदिक कोश निरुक्ति १११, ३७५ वैदिक चिकित्सा ३०८ वैदिक यज्ञ के अनुष्ठान ३४० वैदिक रहस्यवाद ११३ वैदिक संस्कृति ११३ वैदिक स्मृति १९९ वैश्वानरः पाचन अग्नि ५९१ वैश्लेषिक अध्ययन (सांख्य) १०४ वैष्णव परम्परा ५९१ व्यर्थ की टीकाएँ ३६६, ३६७ व्यष्टिः आत्मा ७८, ५७३ :पहचान २४० व्यावसायात्गिका बुद्धि १०८ व्यान वायु २११ व्यावहारिक समाधि २५९ व्यासदेव २५, ३२७, ४४५, ४५९, ६९३, ६९४, ६९५, का अवतार ५९४ : नारद शिष्य ३६९ की पूजा ६९४ : वेदान्त सूत्र के प्रणेता ३६७ व्यूहरचनाः सेना की ३५, ३६ য়া शंकाराचार्य ३, ३२७ कृत गीताभाष्य ३०० शक्त्यावेश अवतार ६९५ शक्ति तथा शक्तिमान ८१, ३०३. ३०५

शक्तिप्राप्त जीव १९७

शब्द अमृत ४३२

शक्ति रांरक्षण का नियम ९५

शत्रु विजेताः (अर्जुन) ३३२

शतुहन्ता (अरिसूदन, कृष्ण) ६७

शब्द ब्रह्म २९३ ,परिधि ११९ शम ४१६ शरण आओ ६८५ शरण ग्रहण करना, १०५, ३३३, ४०५ शाणागत भक्तजन ३१२, ४३१, ५८२ शरणायति ५८२, ६९६ शरीर परिधान के समान ९६ मृतवाहन १४१ स्वप्रतृत्य ९६ शरीर की आवश्यकताएँ आहार निदा भय मैथन २७३ शरीर की उपसृष्टि सन्तान ८६ शरीर के द्वार नी ५६१ अतिरधारी आत्मा ७८ शरीर रूपी नगर २३७ शल्य ३८ शल्य तथा शकुनि ४९ शल्यकिया ८८ शाकाहारी १४८ भोजन ३९८ शारीरक भाष्य शकराचार्य प्रणीत २३० शारीरिक लगस्या ६३३ शास्त्रत अश जीव ५८४ शाश्वत अश्वत्य पीपल ५७८, ५७९, 460. 468. 468 शारवत काल (कृष्ण) ४४२ शारवत दृष्टिसम्पन्न ५४९ शाश्वत पद ५८२ शास्त्रवत रूप १८७ शास्त्रों के नियम ६२०, ६२३ शास्त्रविरुद्ध ६२८ शिखण्डी ४३ शिव ४६१ का अनुकरण १५९ की उत्पति ४२२

द्वारा सहार ४४१ द्वारा विषपान ४३८ शिशपाल ३२९ शिष्य-गृह २१७ शिष्य परम्परा १८१, १८२, 786, 788, 683 शुकदेव गोस्वामी १४५, ४५७ शुद्धभक्त ३२२, ३२५, ३५०, ६७८ के गण ३५१ के लक्षण ४२३ शुद्धमिक ३१८, ४४८, ४९३, ६७६ के नौ प्रकार ३६६ शुभाश्म फल ४००, ४१४ शुष्क विन्तन २२५, २३१ शुद्र अभिक वर्ग ६३, १९८ श्रन्यवाद १९५ शृन्यवादी अभक्त बौद्ध ९३ शैन्य ३७ शोक का कारण ९३, ९४, ९५ ९८ शौचम् (पवित्रता) ५२७, ६०५ शौनक आदि मुनि ३८३ श्यामसन्दर कृष्ण का ध्यान २९६ श्यामगुन्दर रूप २७९, ३९२, ४८८ वो भुगी ४९६ श्रद्धा का अर्थ १०८ , शक्ति में ३७२ विकास ३७२. ३७३ विशेष प्रकार ६२४, ६२५ श्रद्धावान २२१ श्रवण मनोवृत्ति ५४५ श्रवणम् त्रौधाभक्ति में अग्रणी २९८ श्रवण विधि २९. ३६५ श्री अद्वैत ३५१ श्रीकृष्ण धर्म के पिता ३४

धाम १९

विष्णु या भगवान् ४१

: साक्षात् भगवान् ४० श्रीकृष्णभावनामृत आन्दोलन ३९६ श्रीधर स्वामी कृत भगवद्गीता भाष्य 342 श्रीपाद रामानुजाचार्य ३, १६, १७ श्रीपाद शंकराचार्यः निर्विशेषवादी अग्रणी १९७ (देखें शंकराचार्य) श्रीभगवान्: (श्रीकृष्ण) ६४, ६५, ७४, १२०, १३९, १८४, २२६, २५३, २८८, २९७, ३३०, ३३७, ३३९, ३६५, ४९९, ४३३, ४५४, ४८२, ४८७, ४९८, ५५३, ५६९, ५७०, ५७७, ५९९, ६२४, ६४४ श्रीभगवान् गोविन्द १८०, १८४, १८५ श्रीमद् भक्तिसिद्धान्त सरस्वती २९१ श्रीमती राधारानी १ : वृषभानु की पुत्री २ श्रीमद्भागवत ३, ११, २२, २५, ६४, ७२, ८१, १०५, १०७, ११२, १२१, १२६, १४१, १४५, १४६, १५६, १५८, १५९, १६२, १७१, १७३, १७४, १८८, १८९, १९१, १९६, २६९, २८८, २३१, २९२, २९८, ३०२, ३२०, ३२२, ३३०, ३३३, ३३७, ३४०, ३६५, ३६९, ३७१, ३७२, ३७३, ३८३, ३८७, 803, ४१५, ४०६, ४१२, ४१४, ४१७, ४२०, ४२३, ४२४, ४२९, ४३२, ४३४, ४३८, ४४३, ४५७, ४८१, ४८७, ४९२, ५०१, ५१०, ५२६, ५३०, ५७४, ६१७, ६२७, ६४१, ६४७, ६७७

श्रीराम १८०, १८५ श्रीरूप गोस्वामी १, २६८, ४९५ श्रील नलदेव विद्याभूपण ४४८ श्रीलगक्ति विनोद ठाकुर १३६ श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्तिरसामृत सिन्धु १२८, २२७, २३४, ३०१ श्रीलिता १, ३६१, ४०० श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरः गुरु प्रार्थना १०९ श्रीवास १, २ श्रिति: अधिकारी से सुनना ६०४ :प्रमाण ९२ :वैदिक ज्ञान ५९७ श्वेताश्वतर उपनिषद् ७६, ८२, १५७, १९२, २३६, २५०, २६६, ३०६, ३१२, ३१३, ३२१, ३५८, ४७८, ४९०, ५३१, ५३३, ५३६, ५३७, ५९५ प पटचक़ ३४६, ३४७ षड्ऐश्वर्य १८७ संकीर्तनः आन्दोलन १९१ यज्ञ १४५, १४६, १४८, १४९. १५०, ६०३ संस्कृति १९१ संकोच ९८ संजयः व्यास शिष्य ३४, ३५, ४३, ४७, ६१, ६३, ७३, ४५८, ४५९, ४७२, ४८५, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५ संग्रह भावः (पिग्रह) २६१, २६२ संदेह २८७ (देखें संशय) संन्यारा १४०, १४१, ४१५

सन्यास योग २५४, ४०० सन्यास से सिद्धि १४० सन्यासाश्रम ८०, ९९ सन्यासी कौन ? ५२ और असली योगी २५३, २५४ की योग्यता ६०१ के कमं ६०२ के प्रकार २३० सभोग ४३९ सयम २६५ सयमित मैथन २६५ सलयन ८४ सशाय २२२, ६४९ समायग्रस्त मनुष्य २२२ सशयवादी ५४४ संशयातमा २२१ सहारकर्ता ५३५ सकाम कर्म १३७, १६०, १६२, १९६, २२६, २२७, २५६, ३३७, \$\$9, \$EP, X9\$ का फल १९६ सकाम कर्मी ५६३ सकाम कर्मों का बन्धन १६५, ५५८ सक्षम गुरु निर्देशन ३८७ सगुणवादी २०३ सगुणवादी तथा निर्गुणवादी ३८३ सगणवादी भक्त ४९७ सच्चिदानन्द बिग्रह २०, ३३, ३३०, 328

सिचदानन्द स्वरूप १८४, १८५, २२३ जीव २३९ शिर २३ सत् ६४१ सत् तथा असत् ८१ सतो तथा स्जोगुण १०४ सतोगुण ५५७. ५६०. ५६१. ५६३,

५६५. ५८५. ६५५ सवोगणी २६७ सतोगुणी पुरुष ५५७, ५६०, ५६६. ५६७, ६२१, ६२४, ६२६, 983

सतोगुणी ब्राह्मण १६८ सत्य अनुभृति के रूप ६९७ की परिभाषा ४१६ सत्य, दर्शन २१७ सत्यम् का अर्थ ४१६ सत्त्व सशुद्धि ६०२ सनत्कुगार ३७१ सनातन ५८४, ५८६ सनातन आकाश १५ सनातन गोस्वामी १, १७ सनाता जीव १६ सनाता धर्ग १६, १७, १८, १९

के पालक कृष्ण ४६२ सनाता धाम १६, २२, १९१ सनाता पुरुष ४७४ सनातन ब्राग १६ सनाता योग २२३ सन्त भगवद्भक्त १४९ स्थिर गन वाला १२१

समर्थिगण ४१९ सब बुछ (सर्व) भगवान् ४७६ समता २४२. ४१७ योग है ११४

समदर्शी २४२ समभार २०६, २४१, ४०१, ४९९,

480, 488 समस्त बार्णों के कारण भगवा। ३२१ समस्त लो हों के स्वामी कृष्ण ४१३ समान भाव से देखना २६० (देखें

समदशी) समाज के चार वर्ण २६ समाज के चार विभाग १९८ समाज के वास्तविक नेता: शिव, ब्रह्मा, कपिल आदि ३१३ समाधि का अर्थ ५५६,५ २०८, २६ई, देश्पर के प्रकार २७२ हैं ( व्यावहारिक रैंदे५हर ( समान वायु २११ हिंदे समुद्र मन्थन ४३८ सम्प्रज्ञात समाधि २७२ सर्वकारणः कृष्ण ४२२ (देखें समस्त कारणों के कारण) सर्वगतः जीव ९२ सर्वभक्षीः काल (कृष्ण) ४६९ : मृत्यु ४४२ सर्वव्यापी ३५७, ४७६ विष्णु (कृष्ण) ४६५ सर्वेश्वरवादी ४३३ सर्वोच्चलोक (ब्रह्मलोक) २०, २१ सर्वोच्च योगी २९४, २९६ (देखें योगी) सव्यसाचीः अर्जुन ४७० सहिष्णु ५१० सहिष्णुता ५२७ सांख्य १०४, १०५ अनीश्वरवादी १०६ का अर्थ ६५१ (ज्ञानवृत्त) : दार्शनिक शोध २२९ :विश्लेषणात्मक अध्ययन २२९ तथा भागवत १०६ सांख्यदर्शन ३०३, ५७८ सांख्ययोग १३८, १३९, २२९ सांख्य विधि २३० साकार रूप ४९८, ४९९ साकारता तथा निराकारता ३३१ साक्षात् मृत्यु ३९१ साक्षी: परमात्मा ५४१, ६१२

सात ऐश्वर्यः सीवाचक ४४३ सात्यकि ४३ सात्वत तन्त्र ३०२, ४३४ सात्विक गुण ५६४ तपस्या ६३५ त्याग ६४९ गुख ६६४ साधक १३२ साधन २५५ साधु ५५, १९०, ४०३ सामान्य शिक्षा ३६७ व्यक्ति १५६, ४५५ पुरुष ३८२ सायुज्यः भगवान् से १०५ सारे गुण: रातो, रजो, तमो ३१० सारे लीकः दुःखों के घर ३५२ सिद्धगुण ४७३ सिद्धदेव ४६५ सिद्धावस्था ६७२, ६७३ सिद्धि की अवस्थाः समाधि २७१ सिद्धिलाभ २९३ सुकृतिन् ३१७ सुख, तामसी ६६६ , रजोगुणी ६६५ , सात्निक ६६४ सुखम् ४१६ सुघोषः नकुल का शंख ४३ सुबल उपनिषद् ४३४ सुभद्रापुत्रः (अभिमन्यु) ३७, ४३ सुरभिः (गाय) ३५६, ४३९ सूत गोस्वागी ४३२ सूत्र: कल्पसूत्र, मीमांसासूत्र ४८३ सूर्य: भगवान् का नेत्र ३७७ ' :परमात्मा रूप ६४ :लोक ५८३ सूर्यदेव: पूजा ३२४

## शब्दानुक्रमणिका

```
स्वरूगीसदि ४
                                    स्वर्ग पापि १०३
                                     स्वर्गतोक के द्वार १००
सूर्यदेव विवस्वान १७९, १८०, १८३,
                                      स्वर्गित धाग ३९२
                                      म्रष्टा और भोक्ता ११, १२
      १८५, २०१, २०२
                                       स्वारा ४४५, ५३८
 सूर्यमङल ५२
                                        स्वामाविव स्थिति (स्वरूप) ४ १७,
  सूर्यलोक ९२, १७९
  मुजित प्राणी प्रकार दैवी, आसुरी ६०७
                                       स्वाध्याय ६०३
                                              १६४, १७४, १७६, २१९,
   गृष्टि का कारण स्वरूप ३७५
                                               २३°, ३०२, ३१९, ३३२,
२३°, ३३५, ३९०, ४०३,
   सेवा करना २१७
    र्गोमरस पान ३६०, ३९२
     सोमसस पान का अधिकारी १९०
                                                بهع، بود
                                           स्वामी-दारा सम्बन्ध १२
      कन्य कार्तिकेय ४३७
                                            स्वार्ध गति १४२
      स्तोत्ररत्न १२२
                                            स्वीय कर्म १६८
      सी स्वतन्त्रता ६०८
                                             स्वेन्छाचार ६२०
                                             स्वाहा करा। २०९, २१०
       स्थितप्रज्ञ १२०
        स्थिर कौन ? ५१४
        स्थिरवृद्धि १२६, आत्मवृद्धि २४३
         स्थिर मन वाला सन्त १२१
          स्फुलिंग सृष्टि उत्पति का कारण ४४७
                                               हतयोग ८३, २१३
                                                हनुमान अमित ध्वना ४४, ४५
                                                हरिदास १२८, २६८ २९२
          स्मरण शक्ति १२८
                                                 हरिभक्तिवितास ४९५ ६८६
           स्मृति वचन ५३१
               शास १३, ३८०, ५८५
                                                  हो कृष्ण गहामन्त्र २८३, ६२१
                                                     का कीर्तन ५०५, ५७५
            स्वतन्त्र भगवान् ३१०
             स्वतन्त्रता ५८५, ५८६
                                                     का जाग ३९६
                का दुरुपयोग ५४२
                                                    होती उड़ाा, भगवान् की २०
              स्वतोचालित यान ८
                                                    腰田 66 96, 99
               स्वधर्म आवरण १००, २८२,
                                                       तथा अहिसा १६८
                     (देखें स्वीय कर्म)
                                                     हिटला ६२६
                   अहिंसक बनना १००
                                                      हिडिम्बासुर ४२
                                                       हिमालय गर्वत २९६, ४३७
                    दो प्रकार ९९
                    पालन १६४
                                                       हिएयकशिए ६३६
                     वर्णात्रम धर्म ९९
                                                       हिरण्यगर्भशक्ति ४१९
                   स्वप्र ६६३
                                                        हेतु ५३%
                                                         हतज्ञान गर्व लोग १९७
                   स्वभाव बदलना ३४३
                    स्वरूपसिंद व्यक्ति २८, १५४, २१७,
                    स्वरूप ४
```

हृदय दौर्बल्य ६७

हृदय स्थितः भगवान् ६८१, ६८२

ह्रवीकेश: (कृष्ण) ४२, ४६, ४७, ४८, ७४, १६१, २७६, ४७३, ५२०,

६६९

ह्रादिनी शक्ति ६९७